### 理經歷承景學





AND

### ORIGINAL NIRYUKTI

OF

#### STHAVIR ARYA BHADRABAHU SWAMI

AND

A Bhashya by Shri Sanghadas Gani Kshamashramana thereon with a Commentary begun by Acharya Shri Malayagiri and Completed by Acharya Shri Kshemakirti.

Volume II

CONTAINING

PRATHAMA UDDESHA

[ Pralamba Prakrita & Masakalpa Prakrita ]



EDITED BY

#### GURU SHRI CHATURVIJAYA

AND HIS

#### SHISHYA PUNYAVIJAYA

THE FORMER BEING THE DISCIPLE OF

PRAVARTAKA SHRI KANTIVIJAYAJI

INITIATED BY

NYAYAMBHONIDHI SHRIMAD VIJAYANANDA SURIJI,

1ST ACHARYA OF

BRIHAT TAPA GACHCHHA SAMVIGNA SHAKHA.

Publishers:-SHRI ATMANAND JAIN SABHA, BHAVNAGAR

Vir Samvat 2463 Vikrama Samvat 1992

Copies 500

Atma Samvat

D.

40 1936 Printeä by Ramchanāra Lecu Sheāze, at the Hirnaya Sazar Precs, 26-28, Rolbhat Hane, Bomčay.



Publiched by Vallabhadas Frískuvandas Gandhi, Secretary, Jain Atmananda Sabha, Bhavnagar, श्रीभात्मानन्द-जैनप्रन्थरत्नमाङायाः ज्यशीतितमं रत्नम् (८३) स्थविर-आर्थभद्रबाहुस्तामिप्रणीतस्त्रोपज्ञनिर्धुक्युपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम्।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसङ्गलितमाष्योपदृंहितम्।

जैनागम-प्रकरणाद्यनेकग्रन्थातिग्र्हार्थप्रकटनप्रौहटीकाविधानसमुपलव्ध-'समर्थटीकाकारे'तिख्यातिभिः श्रीमद्भिर्मलयगिरिस्नरिभिः प्रारव्धया वृद्धपोद्यालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकीर्त्या-चार्यैः पूर्णीकृतया च वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

> तस्यायं द्वितीयोविभागः

प्रथम उद्देशः।

[ प्रलम्बप्रकृत-मासकल्पप्रकृतात्मकः । ]

तत्सम्पादकौ--

सकलागमपरमार्थप्रपञ्चनप्रवीण-बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविग्नशाखीय—आद्याचार्य— न्यायाम्मोनिधि—श्रीमहिजयानन्दसूरीश( प्रसिद्धनाम—श्रीआत्मारामजी— महाराज )शिष्यरत्नप्रवर्त्तक-श्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्य-प्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

~~0.⊕:₽~

प्रकार्श प्रापयित्री— भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा ।

धीरसंवत् २४६३ ) इस्ती सन १९३६ )

प्रतयः ५००

विक्रम संवत् १९९२ आत्मसंवत् ४० इदं पुस्तकं सुम्बय्यां कोलभाटवीध्यां २६–२८ तमे गृहे निर्णयसागर-सुद्रणालये रामचन्द्र येसु शेडगे-हारा सुद्रापितम्



प्रकाशितं च तत् "बहुभदास त्रिभुवनदास गांधी, सेकेटरी श्रीआत्मानन्द जेन सभा, भावनगर" इत्यनेन





# अर्पण

जे महापुरुषे, स्वर्गवासी गुरुदेव

श्री १००८ श्री विजयानंद सूरीश्वर
(प्रसिद्ध नाम श्री आत्मारामजी महाराज)
नी आज्ञा अने आंतर इच्छाओने शिरोधार्य करी तेमज
तेने सांगोपांग पार उतारवा अथाग प्रयत्न सेवी,
एमना पवित्र पट्टने शोभावेल छे
ए धर्मधुरंधर धर्मरक्षक पुरुषसिंह

श्री १००८ श्री विजयवस्लम सूरिवरनी सेवामां
बृहत्कलपसूत्रनो आ द्वितीय भाग
सादर अर्पण करीए छीए

चरणसेक्को-मुनि चतुर विजय <sup>अने</sup> पुण्य विजय.

## बृहत्कल्पसूत्रसंशोधनकृते सङ्गृहीतानां प्रतीनां सङ्गेताः।

| भा०  | पत्तनस्थ <b>भाभा</b> पाटकसत्कचित्कोशीया प्रतिः ।        |
|------|---------------------------------------------------------|
| त०   | पत्तनीयतपागच्छीयज्ञानकोशसत्का प्रतिः ।                  |
| डे०  | अमदावादडेलाउपाश्रयभाण्डागारसत्का प्रतिः ।               |
| मो०  | पत्तनान्तर्गत <b>मोंका</b> मोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः ।  |
| ले॰  | पत्तनसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेरूवकीलसत्कज्ञानकोशगता प्रतिः। |
| कां० | प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयसत्का प्रतिः ।                 |

- ताः ताडपत्रीया मूलसूत्रप्रतिः भाष्यप्रतिर्वा । (सूत्रपाठान्तरस्थाने सूत्रप्रतिः, भाष्यपाठान्तरस्थाने भाष्यप्रतिरिति ज्ञेयम् । )
- प्रवन्तरे (टीप्पणीमध्योद्धृतचूर्णिपाठान्तः वृत्तकोष्ठकगतपाठेन सह यत्र प्र० इति स्यात् तत्र प्रत्यन्तरे इति ज्ञेयम्, दश्यतां एष्ठ २ पंक्ति २७-३२ इत्यादि ।)

मुद्यमाणेऽस्मिन् अन्थेऽस्माभिर्थेऽशुद्धाः पाठाः प्रतिपूष्ठव्धास्तेऽस्मत्कल्पनया संशोध्य ( ) एताद-ग्वृत्तकोष्ठकान्तः स्थापिताः सन्ति, दश्यतां पृष्ठ १० पद्धि २६, पृ० १७ पं० ३०, पृ० २५ पं० १२, पृ० ३१ पं० १७, पृ० ४० पं० २४ इत्यादि । ये चास्माभिर्गिलेताः पाठाः सम्भावितास्ते [ ] एतादक्चतुरस्रकोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, दश्यतां पृष्ठ ३ पंक्ति ९, पृ० १५ पं० ६, पृ० २८ पं० ५, पृ० ४९ पं० २६ इत्यादि ।

## टीकाकृताऽस्माभिर्वा निर्दिष्टानामवतरणानां स्थानदर्शकाः सङ्गेताः ।

- حقیق

अनुयो० <u>প্রাবা০ প্রৃ০ প্র০ র০</u> आव० हारि० बृत्ती स्रावि नि गा ? आव० निर्यु० गा० **∫** आवट मृ० मा० गा० ह० सु० उत्त० अ० गा० ओयनि० गा० कलपद्दद्वाप्य गा० चूर्गि जीन० मा० गा० तस्त्रर्थ० द्यु० अ० उ० गा० द्यु० २० गा० ] द्रांबै० अ० गा०∫ दश० चृ० गा० टेवेन्द्र० गा० ण्झद्र गाट निग्डनि० गा० प्रज्ञा० पद প্রয়ুদ্ ত প্রাত सन् ० महानि० अ० विशेष, गाव विशेषचुणि व्यव सव पीव गाव व्यव है सार गार

अनुयोगद्वारसूत्र <u> आचाराङ्गसूत्र शुतस्त्रन्य अध्ययन उद्देश</u> आइस्यकम्त्र-हारिभद्रीय-यूत्री आवस्यकस्त्र निर्वक्ति गाथा व्यावस्थकसूत्र मुलमाप्य गाथा टह्य सुत्र टत्तगुव्ययनसुत्र अव्ययन गाथा व्यागनियुक्ति गाया <u>बृहत्करमब्ह्ह्यात्र्य</u> गाया **ब्रह्कस्पन्।** श र्जातकस्यमान्य गाथा तस्त्रार्थायिगमस्त्राणि दश्चेकालिकम्त्र अध्ययन उद्देश गाथा द्यवैकालिकसूत्र अध्ययन गाथा दश्रवेकालिकस्य चृलिका गाया देवेन्द्र-नरकेन्ड्रप्रकरणगत देवेन्द्रप्रकरण गाथा पञ्चवस्तुक गाया पिण्डनियुक्ति गाथा प्रहाणने।पाइमर्टाक पद **५शुमरित आर्था** नर्ज्यागिनया टीका महानिर्धायमुत्र अध्ययन विशेषावय्यकमहामाय्य गाण **ब्रह्कस्यविशेषवृ**षि व्यव्हारसुत्र मान्य पीठिका गाण व्यवद्याग्यूत्र दहेश भाष्य गाया

श्च० ड० श्च० अ० ड० सि० } सिद्ध० } सि० हे० औ० सू हैमाने० द्विस्व० शतक उद्देश श्रुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश सिद्धहेमशञ्दानुशासन ---सिद्धहेमशञ्दानुशासन औणादिक सूत्र हेमानेकार्थसङ्गह द्विस्तरकाण्ड

यत्र टीकाकृद्धिर्मन्थाभिधानादिकं निर्दिष्टं स्यात् तत्रासामिरुष्टिखितं श्रुतस्कन्ध-अध्ययन-उद्देश-गाथादिकं स्थानं तत्तद्धन्यसत्कं ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ १५ पं० ९ इत्यादि । यत्र च तन्नोष्टिखितं भवेत् तत्र स्चित- सुदेशादिकं स्थानमेतन्मुद्यमाणबृहत्कलपमन्थसत्कमेव ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ २ पंक्ति २-३-४, पृ० ५ पं० ३, पृ० ८ पं० २७, पृ० ११ पं० २७, पृ० ६७ पं० १२ इत्यादि ।

## प्रमाणत्वेनोद्धृतानां प्रमाणानां स्थानद्र्शक-प्रन्थानां प्रतिकृतयः ।

जैनसाहित्यसंशोधक समिति ।

अनुयोगद्वारसूत्र— अनुयोगद्वारसूत्र चूर्णी-अनुयोगद्वारसूत्र सटीक मलधारीया टीका आचाराङ्गसूत्र सटीक-आवश्यकसूत्र चूर्णी-आवश्यकसूत्र सटीक (श्रीमलयगिरिकृत टीका) आवश्यकसूत्र सटीक (आचार्य श्रीहरिभद्रकृत टीका) आवश्यक निर्युक्ति-ओघनिर्युक्ति सटीक--करपचूर्णि--कल्पबृहद्भाष्य---कल्पविशेपचूर्णि-कल्प-व्यवहार-निशीथसूत्राणि-

शेठ देवचन्द्र ठाठभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड ग्रुरत।
रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संखा।
शेठ देवचन्द्र ठालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड ग्रुरत।
आगमोदय समिति।
रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संखा।
आगमोदय समिति।

जीवाजीवामिगमसूत्र सटीक-द्गवैकालिक नियुक्ति टीका सह-द्याश्रुतस्कन्य अष्टमाध्ययन । (क्ल्यसूत्र) देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रकरण सटीक नन्दीसूत्र सटीक (मरुयगिरिकृत टीका) निशीयचूर्णि-पिण्डनिर्देकि-प्रजापनीपाह सटीक्र-बृहत्कर्मविपाक-महानिशीयसुत्र-राजपश्चीय सटीक-विपाकसूत्र मटीक विद्येषणवती-विशेपावस्थक सदीक-व्यवहारमुत्रनियुक्ति मान्य टीका-सिद्धपामृत सदीक-सिद्धहेमश्रन्त्रानुश्रासन-सिद्धान्त्रविचार-सूत्रकृताङ्ग सटीक-स्वानाङ्गमूत्र सदीक

आगमोद्य समिति । शेठ देवचन्द्र रारुमाई वैन पुन्तकोद्वार फण्ड सुरत । द्येठ देवचन्द्र रारुमाई नैन पुन्तकोद्वार फंड सुरत । श्रीनेन आत्मानन्द्र समा माननगर् । धागमोदय समिति । हम्बलिसित्र । शेठ देवचन्द्र लास्माई वैन पुनको*द्धार* फंड मुग्त । आगमोद्य समिति । श्रीजैन आत्मानन्द समा मावनगर । हन्त्रलिन्तित् । आगमोदय समिति । " रतकान श्रीऋषमदेवजी केशरीमकजी श्रेताम्बर मंखा ।

श्रीयञ्जोतिनय दैन पाठग्राह्य दनारस । श्रीमागेऋसुंनिजी सम्पादित । श्रीनेन बालानन्द समा मावनगर । शेठ नतमुख्तमाई मगुमाई अनदाबाद । हनलिनित् । व्यागमाद्य समिति ।

# मासंगिक निवेदन ।

, प्रस्तुत निर्युक्ति-भाष्य-दृत्तिसहित बृहत्कल्पसूत्रना वीजा विभागना संशोधनमाटे असे ते ज अने तेटली ज ह्सालिखित प्रतिओ कामे लीधी छे जे अने जेटली प्रतिओ पीठिका विभागना संशोधनमां कामे लीधी छे। ए प्रतिओनो विस्तृत परिचय पीठिका विभागमां (सुद्रित प्रथम विभागमां) आप्या पछी आ विभागमां पुनः ए प्रतिओनो परिचय आपवानी आवश्यकता रहेती नथी।

- मात्र पीठिकाविभागना 'लिखित प्रतिओनो परिचय'मां निर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिसिहत वृह्-त्कल्पसूत्रना खंडो—विभागोना संबंधमां अमे जणाव्युं छे के 'पाटण खंभात लींबडी जेसलमेर आदिना भंडारोमांनी ताडपत्र उपर लखाएल प्रतिओ त्रण खंडमां अने कागल उपर लखाएल प्रतिओ त्रण खंडमां अने कागल उपर लखाएल प्रतिओ चार खंडमां लखाएल नजरे पडे छे" आ संबंधमां अमारे अहीं मात्र एटलुं ज उमेरवानुं छे के चालु बृह्त्कल्पसूत्रनी ताडपत्रीय प्रतिओनी जेम केटलीक वार कागलनी प्रतिओ पण त्रण खंडमां लखाएली जोवामां आवे छे अने ए रीते अमारा पासे पाटण—भाभाना पाडाना भंडारनी कागलनी जे प्रति छे ए त्रण खंडमां लखाएली छे।

प्रतिओना खंडो केटलीक वार पुस्तक लखनार-लखावनारनी गफलतने लीघे अनियत रीते लखाएला जोवामां आवे छे। दाखला तरीके दरेक इस्तलिखित प्रतोमां प्रथमखंडनी समाप्ति मासकल्पप्रकृतनी पूर्णता थाय छे त्यां थाय छे ज्यारे भाभाना पाडानी प्रतिमां २०५० गाथाना अवतरण पछी थाय छे (जुओ मुद्रित विभाग पत्र ५९३ पंक्ति २ अने टिप्पणी १)। आ ठेकाणे खंडनी समाप्ति थवी ए मात्र लखनार-लखावनारनी गफलतनुं ज परिणाम छे। कारण के ते पछी थोडे ज अंतरे मासकल्पप्रकृतनी समाप्ति थाय छे।

मुद्रित प्रथम विभागमां पीठिकानो समावेश करवामां आव्यो छे अने ते पछीना आ बीजा विभागमां प्रथम उद्देशनी शुरुआत थाय छे। ए उद्देशनां वे प्रकृतोनो—प्रकरणोनो अर्थात् 'प्रलंबप्रकृत' अने 'मासकल्पप्रकृत'नो आ विभागमां समावेश थाय छे। प्रथम उद्देशनां एकंदर प्रचास सूत्रो छे ए पैकीनां नव सूत्रोनो ज मात्र आ विभागमां समावेश थयो छे। आ पछीना मुद्रित त्रीजा विभागमां प्रथम उद्देश समाप्त थइ चूक्यो छे।

आ विभागमां प्रलंबप्रकृत अने मासकल्पप्रकृत ए वे विभागो पाडवामां आव्या छे ए अमे पाड्या नथी परंतु भाष्यकार-चूर्णीकारना जमानाना ए विभागो छे।

प्रतिओनी समविषमता—पीठिकाविभागमां प्रतिओनो परिचय आपतां अमे जणाव्युं छे के ''कां० प्रति मो० छे० प्रतिओनी साथे समानता धरावे छें' परंतु अमे जेम जेम आगळ चाल्या तेम तेम कां० प्रति घणी खरी वार वधीये प्रतिओधी जुदी पढी गई छे। अमने लागे छे के कां० प्रतिनो आदर्श जे प्रति उपर्यी धयो छे तेमां गमे तेणे

गमें लारे अने गमें ते कारणे केटलीक वार वहुन फेरफार कर्यों छे। आ फेरफार केट-लीक वार संगत अने ठीक पण होय छे अने केटलीक वार नहन मायारण पण होय छे। केटलीक वार ननो फेरफार करनां मृख्यां पहेंखाना पाठो काढी नागवा रही गया छे तेवें टेफाण नया-जुना पाठोतुं खीच हुं थनां गोटाळो पण थड गयो छे। अस्तु ए गमें तेम हो पण एवा पाठो जोतां आपणने गात्री थाय छे के आ जाननो सुधारो वधारो कोइए पाछ-ळ्यी इराहा पूर्वक कर्यों छे। कां० प्रति घणी ग्वरी वाग भा० प्रतिना पाठमें साथे अंन सुधी मळती पण गई। छे। कां० भा० प्रतिना खास साम पाठमें होने अमें टिप्रणमां ज नोंच्या छे अने मो० छे० त० डे० प्रतिना पाठोने ज मुख्यन्वे करीने मृळमां गण्या छे। ग्वास करी चाली शक खांसुर्या मो० ले० प्रतिना पाठोने ज मृळमां राज्या यह करों छे।

प्रमुत प्रकाशनना संशोधन सादे निर्युक्ति-भाष्य-प्रत्तिसहिन बृहत्कल्यमृत्र प्रथमगंडनी एकंदर असे जे छ प्रतो सेगी करी छे तेमां से। छे० प्रतिनो एक वर्ग छे, त० डे० नो बीजो वर्ग छे, कां० बीजो वर्ग छे अने भा० नो बोथो वर्ग छे। आ चारे वर्गमां केट- कीचे चार एवं चन्युं छे के अमुक उपयोगी पाट अमुक एक ज वर्गमां होय अने बीजा वर्गनी प्रतिओगां ए पाठ सदंतर पड़ी ज गयो होय; आवे खळे घणी खरी बार अमे ते ते उपयोगी पाठने अ अवा चिह्ना बचमां मृत्रमां आपी, कई कई प्रनोमां ए पाठ नथी अथवा कई प्रनमां ए पाठ छे ए अमे नीचे टिप्पणीमां जणाच्युं छे।

प्रम्तृत विभागना संशोधनमां तेम ज पाठान्तर बगेरेनी नोंब करवामां अमे गुरु-शिष्ये अति साबधनता गार्ता छे छतां ए संबंधमां जे म्बळनाओं थई होय ते बदछ अमे 'मिथ्यादुण्छत' दहए छीए। जे महाशयों अमारी स्पछनाओं तरफ अमार्क ध्यान मेंबिशे तेनी यथायोग्य सामार स्वीकार करीशुं एटछं कही विग्मीए छीए।

निवंदक—गुरु-शिष्य मुनि चतुरविजय-प्रण्यविजय ॥ अहम्पा जयपुर

## बृहत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनी विषयानुकर्म

प्रथम उद्देश।

गाथा विपय पत्र ८०६-१०८५ १ प्रलम्बप्रकृत सूत्र १-५ २५५–३४० अनुगमद्वार २५५ C0E-9000 प्रलम्बसूत्र १ छुँ २५६–३१५ निर्प्रनथ-निर्प्रनथीओमाटे ताल अने प्रलंब लेवानो निपेध प्रलम्बसूत्रनो संहिता, पद आदि विधिथी शब्दार्थ २५६–५७ प्रथम प्रलम्बसूत्रनी संक्षिप्त व्याख्या ८०६–१५ २५७–६० 'नो' शब्द अने 'निर्प्रन्थ' शब्दनी व्याख्या 50 E-6 २५७-५८ [ गाथा ८०७-तालप्रलम्बने अंगे अपवाद ] 609-18 प्रथम प्रलम्बसूत्र 'नो'शब्दथी शरु थतुं होई अमं-गलरूप होवाने कारणे प्रस्तुत सम्पूर्ण शास्त्र पण अमंगलरूप थई जाय छे ए प्रकारनी शिष्यनी शंका अने तेनुं समाधान २५८–६० ८१५-६२ पलम्बसूत्रनी विस्तृत ब्याख्या २६१-७५ 684 प्रलम्बसूत्रनी व्याख्यामाटे द्वारगाथा २६१ ८१६–२२ १ आदिनकार द्वार २६१-६२ 'अ'कार 'मा'कार 'न'कार अने 'नो'कार द्वारा पदार्थनो निषेध करवामां अर्थनो फरक, ए फरक वताववामाटेनां उदाहरणो अने प्रस्तुत प्रथम प्रल-म्बसूत्रमां रहेला 'नो' पदना अर्थनी संगति 623-36 २६३–६७ २ ग्रन्थद्वार 'प्रन्थ' पदनी व्याख्या ८२३–२४ २६३ क्षेत्र १ वास्तु २ धन ३ धान्य ४ संचय ५ मित्र-C24-30 ज्ञातिसंयोग ६ यान ७ शयन-आसन ८ दासी-दास ९ इत्य १० ए दश प्रकारनी बाह्य प्रन्थ अने तेनुं

स्वरूप

२६३–६४

| १२            | बृहत्कल्पसृत्र द्वितीय विभागनी विषयानुकम ।              |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| गाथा          | निषय                                                    | पत्र            |
|               | [ गाथा ८९८ टीका—सत्तर प्रकारनां धान्य ]                 |                 |
| ८३१           | कोघ, सान, साया, छोभ आदि चाँद प्रकारना                   |                 |
|               | अभ्यन्तर प्रन्यतुं स्वरूप                               | રદ્દષ્ટ         |
|               | दीकामां—मिथ्यात्वना प्रकारो, नयवाद, पर-                 |                 |
|               | समय अने मिथ्यात्वनी संख्यानी समानता ]                   | •               |
| <b>८३२–३८</b> | 'निर्धन्य' पद्नुं स्त्ररूप                              | ₹६७-७०          |
|               | [ ८३४-३५—-इपद्ममंत्रणि अने अपकश्रेणितुं                 |                 |
|               | वर्णन ]                                                 |                 |
| ८३९–४६        | ३ आमद्वार                                               | २७०-७२          |
| •             | 'आम'पद्ना निश्रेपा                                      |                 |
| ८४७–४८        | ं ४ तालद्वार                                            | ঽৢ৻ঽ            |
|               | 'नाछ'पद्ना निश्लेपो                                     |                 |
| ८४९–५७        | ५ प्रस्यद्वार                                           | ₹ <b>७</b> ३≟%५ |
| ८४९           | 'प्रलम्ब'पदना निक्रुपा                                  | २७२             |
| ८५०           | ताल अने प्रलम्बनो अर्थ                                  | ঽ৾৻৽ঽ           |
| 641-42        | मृलप्रसम्ब अने अवप्रसम्बतुं स्वरूप                      | २७३             |
| ८५३–५७        | 'प्रलम्ब' पद सूत्रमां मृकवायी उत्पन्न थती शंका अने      |                 |
|               | तेनुं समाधान                                            | २७३–७५          |
| ८५८–६२        | ६ भिन्नद्वार                                            | ર્જા સ્         |
|               | 'सिन्न' पदना निश्तेपो, इच्यिसन्न भावभिन्नपदनी           |                 |
|               | चतुर्मर्झा अने तेने लगतां प्रायित्रनो                   |                 |
| ८६३–९२३       | प्रलम्बग्रहणने लगनां प्रायश्चित्तो                      | २७३-९२          |
| ८६३           | प्रस्वप्रहणने रुगतां प्रायश्चिनोनी द्वारगाथा            | २७६             |
| ८६४–८९        | प्रलम्बयहणने आश्री अन्यत्रग्रहणना प्रकारो               |                 |
| e *           | अने तेने छगतां प्रायश्चित्तो                            | २७६-८३          |
| ८६४           | अन्यत्रप्रस्वप्रहणना अर्थान् जे स्थानमां ताड            |                 |
|               | आदिनां पृक्षो होय ते करतां बीजा स्थानमां रहेल           |                 |
|               | प्रसम्बादिने प्रदण करवाने उगता प्रकारो                  | રહદ્            |
| ८६५-७३        | दृत्य, क्षेत्र, काळ अने भावने आश्री चर्तीवाळा           |                 |
|               | प्रदेशमां रहेल प्रलम्बादिना प्रहणने लगनां प्रायश्चित्तो | २७६–७९          |
|               |                                                         |                 |

विषयनी भलामण अने वधाराना विषयनो निर्देश

सचित्त प्रलम्बादिना तत्रप्रहणने लक्षी प्रक्षेपण,

आरोहण अने पतनतुं तेमज ते द्वारा थती आत्म-संयमादि विपयक विराधनातुं खरूप अने प्रायश्चित्तो

906-23

266

२८८-९२

| गाया<br>९२ <i>४—</i> ३५ | निषय<br>प्रतम्यादिना महणयी लागना आज्ञासंग, अनयम्या,<br>मिथ्यात्य अने आत्म-संयमविगयना ए चार देणोतुं<br>विस्तृत वर्णन | षत्र      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ९२४–३५                  | मिथ्यात्व अने आत्म-संयमविगयना ए चार देशेंगतुं                                                                       |           |
|                         |                                                                                                                     |           |
|                         | विस्तृत वर्णन                                                                                                       |           |
|                         | -                                                                                                                   | २९२–९५    |
| 623-50                  | अपराध करनार करनां आज्ञामंग करनार वयार                                                                               |           |
| •••                     | होषपात्र छे ए विषये 'राजमान्य छ पुरुषोनी रक्षा-                                                                     |           |
|                         | साटे राजानी घोषणा'तुं उदाहरण                                                                                        |           |
| ५३६-५०                  | प्रलम्बादिना प्रहणने अंगे बनावेल विध विध प्रका-                                                                     |           |
|                         | रतां प्रायश्चित्रो आचार्यादि गीतार्थ अगीतार्थ पैकी                                                                  |           |
|                         | कोने कोने उद्याने छे ? एनुं यथन                                                                                     | २९५–३००   |
|                         | [गाथा ९३६ टीकामां-आचार्यविषयक अष्टमंगी                                                                              |           |
|                         | गाथा ९३७-३९—गच्छर्ना संयाछ नहि लेनार                                                                                |           |
|                         | आचार्यने। अज्ञान अने च्यमनी राजानी जेम त्याग                                                                        |           |
|                         | गाथा ९४०—मान व्यमनो                                                                                                 |           |
|                         | गाथा ९४१—आचार्य विषयक चतुर्भंगी ]                                                                                   |           |
| 668-8000                | गीतार्थना विद्याष्ट गुणौ–छक्षणो                                                                                     | 300-86    |
| 842-45                  | गीतार्थना विशिष्ट गुणोतुं खरूप                                                                                      | ३००-२     |
| 846                     | गीतार्थने प्रायश्चित्त नहि छागवानां कारणा                                                                           | ३०२       |
| ९५९–६०                  | 'छनयोगी'पदनी व्याख्या                                                                                               | ક્ ૦ર્−ર઼ |
|                         | उत्सर्ग अपवादना बळावळने विचारी अपवादने                                                                              |           |
|                         | सेवनार गीतार्थतुं योगिषणुं अने ते गीतार्थनी तीर्थ-                                                                  |           |
|                         | कर साथे सरखामणी                                                                                                     |           |
| 651-1000                | गीतार्थनी नीर्थकर साथे सरग्वामणी                                                                                    | इ०इ-१५    |
| ६६१-६६                  | १ श्रुतंकेवली गीतार्थनी केवली साथे                                                                                  |           |
|                         | समानवा                                                                                                              | 305-4     |
| ९६१–६३                  | दृष्य, क्षेत्र, कान्य अने भावविषयक, तेम ल                                                                           |           |
|                         | सचिन, अचित्र, मिश्र, अनन्त वनसनि, प्रतेक                                                                            |           |
|                         | चनस्पनि आदि प्रज्ञापनीय-वर्णदी अकाय तेवा                                                                            |           |
|                         | पदार्थीनो तेनां विशिष्ट छक्षणो हारा निर्णय                                                                          |           |
|                         | करवानी अपेक्षाण शुनकेवली सीनार्थ अने केवन्द्र-                                                                      |           |
|                         | झानीतुं सरवापणुं                                                                                                    | ફેંંગ્રે  |
| ९६५                     | प्रकापनीय अप्रकापनीय पदार्थीतुं प्रमाण                                                                              | રં૦૪      |

|          | वृहत्करुपसूत्र द्वितीय विभागनो विपयानुकम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ર</b> ધ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| गाथा     | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पत्र       |
| ९६५      | श्रुतकेवलिनां वृद्धि-हानिनां पट्खानो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>808    |
| ९६६      | पदार्थोना निर्वचन-निरूपणना प्रकारनी अपेक्षाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ,        |
|          | गीतार्थ अने केवलिनुं समानत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३०५        |
| 959-60   | २ चतुर्विध ज्ञानद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309-6      |
|          | द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव ए चतुर्विध ज्ञाननी<br>अपेक्षाए प्रत्येक अने अनन्त वनस्पतिनां लक्षणो<br>अने तेना सचित्त, अचित्त, मिश्र विभागनुं निरूपण<br>[गाथा ९७३-७५—लवण, हरिताल, मणसिल,<br>खजूर, द्राक्षा वगेरेना सचित्त-अचित्तपणानो विभाग,<br>तेनां कारणो अने तेनुं आचीर्ण-अनाचीर्णपणुं]                                                                                                                         |            |
| ९८१      | ३ अहणद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०८        |
|          | प्रलम्बना प्रहण अने प्रक्षेपक—सक्षणविषयक चतु-<br>भँगी अने तेने लगतां प्रायश्चित्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ९८२–८४   | ४ तुल्ये राग-द्वेपाभावे द्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०८-९      |
|          | प्रायश्चित्तो आपवामां सामान्य रीते देखाती विपम-<br>ताने अंगे आचार्य उपर राग-द्वेषपणानो आक्षेप अने<br>तेन्रं समाधान                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 964-2000 | ५ अनन्तकायवर्जनाद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३०९–१५     |
|          | अनन्तकायनो निपेध, तेनां कारणो, अचित्त प्रतेक<br>वनस्पति अने अनन्त वनस्पतिना प्रहणमां अजीवत्व<br>समान होवा छतां प्रायश्चित्तमां भेद पाडवातुं कारण<br>वगेरे वावतोतुं उदाहरण साथे निरूपण<br>[गाथा ९८८-९४—इक्षकरण, महर्द्धिक, दारु-<br>भर, स्थली, पिशितवर्जक अने मद्यपनां दृष्टान्तो<br>गाथा ९९५-९९—गुरुओए आचरेला मार्ग पेकी<br>योग्य मार्गोतुं ज अनुसरण करवानी आज्ञा अने<br>ते प्रसंगे भगवान् महावीरे अनाचीर्ण गणेल |            |
| •        | अचित्त तलनां गाडां, द्रहतुं अचित्त पाणी अने<br>अचित्त स्थण्डिलभूमीना प्रसंगनी यादगारी ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| गाया            | निपय                                                             | पत्र                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>१०</b> ०१—३३ | प्रलम्बस् <b>त्र २</b> जुं                                       | <b>३१५</b> –२५                          |
| 33 44           | निर्घन्य-निर्घन्याञ्जोमाटे भागेला नाल-प्रलम्बने घटण              | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| •               | करवा विषयक अपवाद                                                 |                                         |
| تر س            | •                                                                | 25%                                     |
|                 | वीजा प्रलम्बस्त्रनी व्याख्या                                     | <b>३१५</b>                              |
| १००१-२          | वीजा प्रत्यस्वसृत्रनुं आपवादिक सृत्र नर्गके समर्थन               | \$ 6 n' - 6 £                           |
| १००३–११         | हष्टान्त हाग बीजा प्रलम्बम्ब्रना आपवादिक सम-                     | 206 01                                  |
|                 | र्थन सामे शिष्यनो विरोध अने तेनो परिहार                          | ३१६–१८                                  |
| 0.00 0.         | [ गाथा १००५ — विषोपसोगतुं दृष्टांत ]                             |                                         |
| 3035-30         | वीजा प्रस्वसम्बद्धां आपवादिक सूत्र वर्रीक महत्त्व                |                                         |
|                 | म्थापित करवा मा <b>ट चार मरुकतुं</b> दृष्टान्त अने तेनो<br>दृपनय | 201-20                                  |
| १०१८–२२         |                                                                  | ३१८—२०<br>३३०—३ <b>०</b>                |
| 4046—44         | अध्यद्वार<br>निर्धन्य-निर्धन्याओमाटे देशान्तर रामननां कारणो      | ३२०-२१                                  |
|                 | अने तेनो विधि                                                    |                                         |
| १०२३–३३         | ग् <b>लानद्वार</b>                                               | ३२१–२४                                  |
| १०२३–२४         | रोग अने आर्तकनो भेट                                              | ३२१–२२                                  |
| १०२५-२६         | ग्छानअवस्था-मांदगीमाद विवि                                       | ३२२                                     |
| १०२७-३३         | ग्छानमाद यवनाशा                                                  | ३२ <b>२–२</b> ४                         |
|                 | [ गाथा १०२८—आठ प्रकारना वैद्यो                                   | , , , , , ,                             |
|                 | गा० १०३०—मंदी अने पोतनां उदाहरणो ]                               | . '                                     |
| १०३४-८५         | त्रीजुं चोथुं पांचमुं प्रलम्बस्त्र                               | ર્રપ્-૯૦                                |
|                 | निर्यन्थ-निर्यन्थाञोमाटे पक्ताइप्रछंत्रप्रहण-निर्पेष             |                                         |
|                 | विषयक मृत्रो                                                     |                                         |
| १०३४-३५         | 'पर्क' पदना निश्रेपा                                             | ३२५                                     |
| ડં૦કંદ–૧૬       | मिन्न अने अभिन्न पद्नी ट्याख्या, नद्विपयक पङ्मर्झा               |                                         |
|                 | अने तेने छगनां प्रायश्चित्तो                                     | ३२६–२७                                  |
| 8080-08         | 'अभिन्न' पद्ना सम्बन्यमां निर्घन्थीने आश्री विस्तृत              |                                         |
|                 | व्याख्या                                                         | ३२७–३०                                  |
|                 | [गा॰ १०५१—देवीतुं-राजगणीतुं द्यान्त ]                            |                                         |
| 800,0,0,6       | अविधिभिन्न अने विधिभिन्न नाल्प्रलंब                              | ३३०–३१                                  |

| गाथा          | विषय र                                                          | पत्र            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| १०५९-६७       | निर्मन्थ-निर्मन्थीओने विधिभिन्न अने अविधिभिन्न                  | 14              |
|               | ताडप्रछंव जे प्रकारना देश काळमां जे रीते                        | (               |
|               | कल्पनीय अकल्पनीय छे, तेने अंगे जे जे गुण, दोप                   |                 |
|               | अने प्रायश्चित्तो छे ए आदिनुं विस्तृत वर्णन                     | <b>३३१-३</b> ४  |
| १०६८-८५       | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने दुकाल आदिना समयमां एक                 |                 |
|               | षीजाना अवगृहीत—अनुज्ञात क्षेत्रमां रहेवानो विधि,                |                 |
|               | तेना १४४ भांगाओ अने तेने छगतां प्रायश्चित्तो                    | <b>३३४–३</b> ६  |
| 0             |                                                                 |                 |
| १०८६–२११४     | २ मासकल्पप्रकृत सूत्र-६-९                                       | ३४१–६१०         |
| १०८६-२०३३     | मासकल्पविषयक प्रथम सूत्र                                        | 389-966         |
| े१०८६-८७      | प्रलंबप्रकृत साथे मासकल्पप्रकृतनो संवंध                         | ३४१             |
|               | मासकल्पविषयक प्रथम सूत्रनो संक्षिप्त अर्थ                       | ३४१             |
| १०८८–९३       | मासकल्पविषयक प्रथम सूत्रनी विस्तृत न्याख्या                     | ३४ <b>२-</b> ४३ |
|               | प्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्ब, पत्तन, आकर,                     |                 |
|               | द्रोणमुख, निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश,                          |                 |
|               | संवाध, घोष, अंशिका, पुटभेदन, शंकर आदि                           |                 |
|               | प्रथम सूत्रान्तर्गत पदोनी व्याख्या                              |                 |
| १०९४          | न्रामपदना निश्चेपो                                              | ३४३             |
| १०९५-११११     |                                                                 | ३४३-४८          |
|               | [ गाथा ११०३-८ उत्तानकमहक, अवाद्धाुखम-                           |                 |
|               | क्षक, संपुटकमहक, उत्तानकखंडमहक, अवाङ्मुख-                       |                 |
|               | खण्डमहक, सम्पुटकखण्डमहक, भित्ति, पडालि,                         |                 |
|               | वलभी, अक्षाटक, रुचक, काश्यपक आदि गामना प्रकारो अने तेतुं खरूप ] |                 |
| 9995.65 #4    | भूतग्राम, आतोद्यमाम, इन्द्रियमाम, पिरुमाम अने                   |                 |
| ररर्प-रश्रुष् | मातृत्राम निश्लेपो                                              | ३४८             |
| १९१३ उ०-१९    |                                                                 | 386-40          |
| ११२०          | नगर, खेड, कर्वटक आदि पदोना निक्षेपोनी भलामण                     | . ३५०           |
|               | परिश्लेपपदना निक्षेपो                                           | ३५०-५१          |
|               | मासपदना निस्तेपो                                                | ३५१-५३          |
| • •           | [ ११२८-३० — नक्षत्रमास, चंद्रमास, ऋतुमाम,                       |                 |
|               | आदिलमास अने अभिवर्धितमासनुं खरूप ]                              |                 |

| गाया                     | विषय                                             | पत्र               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| ११३१                     | सासकर्स विद्यारीकी                               | ३५३                |
| ११३२-१४२४                | जिनकल्पिकतुं स्तरूप                              | \$4.5 <b>-</b> 256 |
| ११३२–४२                  | १ जिनकल्पिकर्ना दीक्षा                           | きゅうしゅ              |
|                          | वर्म, बर्मोपदेशक, बर्मोपदेशने छायक सवसि-         |                    |
|                          | द्विकादि जीवो अने धर्मीपरेशनो विधि-ऋम अने ए      |                    |
|                          | क्रमना सङ्गर्थी थना दोष आदिनुं निरुपण            |                    |
|                          | [ गाया १९४१—चीरशुनिकातं दृष्टान्त ]              |                    |
| ११४३–१२१८                |                                                  | કૃષ્:હ–દૃષ         |
| ११४३–६१                  | दीक्षा केनारे संयममागेतुं आरायन जतुं करी झामादे  |                    |
|                          | अभ्यास करनो ए संवंधमां आचार्य अने शिष्यनो        |                    |
|                          | संवाद अने एक वीजाए स्वपन्नना समर्थनमाटे          |                    |
|                          | आपेटां गजन्मान, श्रीपदी, आतुर, अन्यस्प्रविर      |                    |
|                          | (मोमिल त्राद्यण) अने यत्रराजर्पिनां द्यान्तो     |                    |
|                          | अने अंतमां यात्राभ्यासनी आवश्यकतातुं समर्थन      | ३५७-६२             |
| <b>કં કં ≥ ≤ ∸</b> .? ફં | शास्त्राभ्यासयी यना आन्महिन, पन्जि—यन्नुस्तरूपनी |                    |
|                          | बोळख, भावसंवर-तास्विक्साग, संवेग-वैराग्य,        |                    |
|                          | संयममार्गमां निष्कस्पना, साध्यायरूप नास्त्रिक    |                    |
|                          | वपनी बृद्धि, निर्जरा, परवारक्षपणुं आदि गुणो      | રૂદર,–દ્રષ્ટ       |
| ११७२                     | जिनकल्पिक क्यारे होच ?                           | કદય                |
| ११७३–७५                  | स्वविर आदिने छोडी वीयेकरनी पाने जालास्यास-       |                    |
|                          | माटे रहेवामां दोषो                               | રૂ દૃષ્ટ—દવ        |
| ११७३–१२१७                |                                                  | £56'-R8            |
|                          | तैन नीर्यकरोने घर्मापदेश आपवासादेतुं च्यासपीठ    |                    |
| 碧                        |                                                  | 83                 |
| ११७६                     | समनसरगवक्तव्यताविषयत्र द्वारगाया                 | કે ફ ંડ            |
| ११७७–९४                  | १ समवसरणद्वार                                    | ३६६-७१             |
| ११७७-८०                  | वैमानिक, ज्योतिष्क, सवनपति, व्यंतर आदि देवो      |                    |
|                          | एकीसार्थ एकत्र मळ्या होच त्यारे समवसरणनी         |                    |
| ~                        | लर्मान साफ ऋरबी, सुगंबी पागी फूछ आहिनो           |                    |
|                          | वरसाद वरसाववी, समवसरणना प्राकार, कांगना,         |                    |
|                          | दरवाजा, पनारा, ध्वज, तोरण, चित्र, चैतारुख,       |                    |

| गाथा      | विषय                                                 | पत्र          |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|
| , - >     | पीठिका, देवच्छंदक, आसन, छत्र, चामर आदिनी             |               |
|           | र्रचना व्यवस्था वगेरे कोण अने केवा प्रकारे करे ?     |               |
| ~         | तेतुं वर्णन                                          | ३६६           |
| ११८१      | इन्द्र वरोरे महर्द्धिक देवो एकले हाथे पण समवस-       |               |
|           | रणनी रचना करे                                        | ३६७           |
| ११८२–८४   | समवसरणमां तीर्थकरो क्यारे, कई दिशाथी अने             |               |
|           | केवी रीते प्रवेश करे ? तेमज कई दिशामां मुख           |               |
|           | राखी उपदेश आपे ? मुख्य गणधर क्यां वेसे ?             |               |
|           | वीजी दिशाओमां भगवाननां प्रतिविंबो केवां होय ?        |               |
|           | वगेरे                                                | ३६७–६८        |
| ११८५-८८   | गणधर, केवली, अतिशयवान् साधु, साध्वी, देव,            |               |
|           | देवी, मनुष्य वगेरे पर्षदाओं समवसरणमां क्यां          |               |
|           | वेसे अथवा उभी रहे ? तेनुं वर्णन                      | ३६८–६९        |
| ११८९      | समवसरणमां धर्मश्रवणमाटे एकत्र थयेला देव,             |               |
|           | मनुष्य, तिर्यंच वगेरेनी मर्यादा तेमज पारस्परिक       |               |
| •         | ईर्षा वैरवृत्ति वगेरेनो साग                          | ३६९           |
| ११९०      | समवसरणमां वीजा त्रीजा प्राकारमां तेमज बहारना         |               |
|           | भागमां छुं छुं होय तेनुं वर्णन                       | ३७०           |
| ११९१–९२   | तीर्थकरनी अमोघ देशना अने तेमनुं अमृदलक्ष्य           | ३७०           |
| ११९३–९४   | धर्मोपदेशनी आदिमां तीर्थंकरोद्वारा तीर्थंने नमस्कार  |               |
|           | अने तेनां कारणो                                      | ३७०–७१        |
| ११९५      | २ केवइयाद्वार                                        | ३७१           |
|           | समवसरणमां श्रमणे केटले दूरथी आवर्बु जोइए             | ३७१           |
| ११९६-१२०० | ३ रूपद्वार                                           | ३७१-७२        |
|           | तीर्घकर, गणधर, आहारकशरीरी, अनुत्तर देव               |               |
|           | आदि देवो, चक्रवर्त्ती, वलदेव, वासुदेव आदिना          |               |
|           | रूपनुं तथा तेमना संघयण, संठाण, वर्ण, गति,            |               |
|           | सत्त्व, उच्छ्वास आदिनुं तेमज ग्रुभाग्रुभ प्रकृतिओनुं |               |
|           | स्वंह्रप                                             |               |
| १२०१      | ४ पुच्छाद्वार                                        | হ্ <b>ত</b> হ |
|           | तीर्धकरतुं रूप सर्वोत्रुष्ट होवातुं कारण             |               |
|           |                                                      |               |

| 7,0                       | भृहत्क्रत्यसुत्र द्वितीय विभागनो विषयानुक्रम I                                                                                                                                                                                    |                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| गाया                      | विषय                                                                                                                                                                                                                              | धत्र                             |
| १२०२-३                    | ५ व्याकरणद्वार<br>तीर्थक्ये शेनाना संज्ञयोतुं समायान कई गाँव करे ?                                                                                                                                                                | ₹ <b>⊍7,–</b> ∿₹                 |
| १२०४- <b>६</b>            | ६ श्रोतृपरिणामद्वार<br>दीर्थकर्ता एक रूपे बोखादी भाषा मित्र मित्र<br>भाषामाणी श्रोताश्रोने केवा रूपे परिणमें ? देसज<br>तेमनी बाणी मांभळवामां श्रोतानी रमञ्जति केवी<br>रहे ? देखें बर्णन अने ने विषे किहिवाणिजदा-<br>सीसुं च्हाइरण | <br>\$0\$—98                     |
| १२०७-१०                   | ७ दानद्वार<br>दीर्यकरना आगमनने छगता समाचार निवेदन कर-<br>नारने चक्रवर्त्ति, बर्ड्ड्य, बासुदेब आदि नरफर्या<br>अपातुं प्रीतिदान अने तेथी बना गुगो                                                                                   | કુંજય-જન                         |
| १२११–१२                   | < देवमाल्य-चिछ्छार<br>समयसग्णमां र्वार्थकर सामे च्छाळाती बिछमाटे<br>अक्षन-चोत्वा वगेरे कोग नैयार करे ?                                                                                                                            | રૂહ્ય                            |
| १ <b>२</b> १३– <b>2</b> ४ | ९ देवमाल्यानयनद्वार<br>समवसरणमां विक्रेन क्यारे छाववामां आवे १ तेने<br>क्वा राते उछाळवामां आवे १ ते विक्रेन द्वेप<br>तरीके काण काण कई जाय १ अने ए छेपने छेवायी<br>थवा प्रायदाकोतं वर्णन                                           | इ.७इ                             |
| <b>4</b> 7,44-46          | २० उपरितीर्यद्वार<br>वीर्यकर धर्मोपदेश भाषी देवच्छंदानो जाय व पर्छा<br>गणवर उपदेश भाषे, गणवरोना उपदेश भाषवाधी<br>थना सामी अने देमना झानादि गुणोर्नु वर्णन                                                                         | ₹ <b>⊍</b> ₹ <i>─</i> <b>४</b> ७ |
| E.                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                |
| १२१८                      | जिन्छन्पिकर्ना झास्त्रविषयक शिक्षा                                                                                                                                                                                                | <b>ટ્</b> ઇડ                     |
| १२१९-२२                   | ३ जिनकल्पिक्ली झाखना अर्थविषयक<br>छिला                                                                                                                                                                                            | ₹ <b>८</b> ७                     |

[गाया १२१९—वृषम अने झालिकाणनां दहान्ते। गाया १२२१—संद्रास्त्र, स्वममयस्त्र, परस्तव-स्र, असगेस्त्र, अस्वादस्त्र, दीनाकरस्त्र, अधि-

| गाथा      | विपय                                                    | पत्र     |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
|           | <b>काक्षरसूत्र, जिनकल्पिकसूत्र, स्यविरकल्पिकसूत्र</b> , |          |
| •         | आर्यासूत्र, कालसूत्र, वचनसूत्र आदि सूत्रोना प्रकारो]    |          |
| १२२३-४०   | ४ जिनकल्पिकनो अनियतवास                                  | ३८१-८४   |
| ,         | भावी आचार्यने देशदर्शननी आवश्यकृता अने<br>तेथी थता लाभो | •        |
| १२४१-७९   | ५ जिनकल्पिकनी निष्पत्ति                                 | ३८४-९५   |
|           | जिनकल्पिके कल्प स्त्रीकारवा पहेलां तैयार करेली          |          |
|           | शिष्यसमुदाय -                                           | ^        |
| १२४१–४९   | देशदर्शनमाटे नीकळेला भावी आचार्यना गुणोनी               | ·        |
|           | ख्याति सांभळी तेमनी पासे अन्य समुदायना                  |          |
|           | श्रमणोनी ज्ञानादिमाटे उपसंपदा                           | ३८४-८६   |
| १२५०-७९   | उपसंपदा स्वीकारवाने लगती सामाचारी                       | ३८६–९५   |
|           | उपसंपदाना प्रकारो, उपसंपदा स्वीकारनार अने               |          |
|           | आपनारनी स्थिरता-सहनशीळता-सामर्थ्य, उपसं-                |          |
|           | पदा छेनारने आछोचना अने सामाचारीनुं कथन,                 |          |
|           | उपसंपदा स्त्रीकारनारनो स्त्रीकार अने तेमने वाचना,       |          |
|           | जे निमित्ते उपसम्पदा लीधी होय ते विपयमां                |          |
|           | प्रमाद करनार शिष्योने आर्द्र छगण-लीखुं छाण,             |          |
|           | घट्टना, रुश्चना, पत्रज्ञात, दुष्ट अश्व, अने चक्षु-      |          |
|           | रोगी राजानां दृष्टान्तो द्वारा तेमनी फरजतुं भान         |          |
|           | कराववुं अने प्रायश्चित्तो                               | •        |
|           | [गा० १२४३-४९-भावी आचार्यनी तेमना                        |          |
|           | गुणो द्वारा प्रसिद्धि                                   |          |
|           | गा० १२५९-६०-सुपा-पुत्रवध्रुं दृष्टान्त ]                |          |
| १२८०-१३७१ | ६ जिनकल्पिकनो विहार                                     | ३९५-४१६  |
| १२८१-८४   | जिनकल्प स्वीकारवा पहेलां जिनकल्पिकनी धारम-              |          |
|           | श्रेय माटे विचारणा                                      | ३९५–९६   |
| १२८५      | जिनकल्प स्वीकारवामाटे विधि अने तेनां उपकरणो             | ३९६      |
| १२८६-१३५७ | जिनकिएकनी भाष्रनाओं                                     | <u> </u> |
|           |                                                         |          |

| गाया                | विषय                                                  | पत्र           |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>રૂ</b> વ્ટદ–૬વ   | जिनकल्यिकनी मायनाओं, हेना यशन, अयदान्त                |                |
|                     | वे प्रकार अने तेना ज्याच्याननी कम                     | 396            |
| ×                   | × × ×                                                 | ×              |
| १२६३-१३२७           | अपदास्त भावनाओ                                        | इंद्८-४०इ      |
| ४२०३-९४             | अप्रज्ञन्त यावनाओं अने ठेतुं फळ                       | 200            |
| १२९५-१३०१           | १ कान्दर्पी भावना                                     | £66-800        |
|                     | कंद्रं, कीत्क्रच्य, द्रवर्शांड, हासकर, परविसा-        |                |
|                     | पक्र पदोनी ब्याख्या                                   |                |
| १३०२-७              | २ देवकिल्विपिकी भावना                                 | ४०१–२          |
|                     | ज्ञानावर्णवाद, केवस्यवर्णवाद, धर्माचार्यावर्णवाद,     |                |
|                     | माध्ववर्णवाद, मार्ग परोतुं च्याख्यान                  |                |
| १३०८-१४             | ३ आभियोगी भावना                                       | ४०३–४          |
|                     | कौतुक, स्विकर्म, प्रश्न, प्रश्नाप्रश्न, निमित्त पदोनी |                |
|                     | <b>ब्या</b> ख्या                                      |                |
| १३१५–२०             | ४ व्यासुरी भावना                                      | 303-7          |
|                     | अनुबद्धविष्रह, संसक्तवपाः, निमित्तादेशी, निष्हप,      |                |
|                     | निर्जुईप पदोत्तं स्रक्प                               |                |
| १३२१-२६             | ५ साम्मोही भावना                                      | 8e <i>4</i> −ģ |
|                     | च्न्यार्गदेखना, मार्गदृषगा, मार्गविश्रविपत्ति, मोह,   |                |
|                     | परमोहरू पदोत्तं स्वरूप                                |                |
| १३२७                | श्रप्रशस्त भावनाश्रोत्तं फळ                           | ४०६            |
| \$336-40            | प्रशस्त्र भावनाओ                                      | १९–१२          |
| १३२८                | प्रशन्त यावनाकोना प्रकार                              | 203            |
| १३२९-३२             | १ नपासावना                                            | ४०७            |
| १३३३-३९             | २ सन्त्रमात्रना अने नेना अभ्यासमाद पांच               |                |
|                     | प्रतिमाञ्जो -                                         | 806-8          |
| 3520-25             | ३ सुत्रमात्रना                                        | 208            |
| \$\$\$4 <b>-</b> 45 | ४ एक्टबमावना अने ते विषे पुष्पवृत्र अनगार्नुं         |                |
|                     | च् <del>यान</del>                                     | 880-88         |
| इड्यहे-५७           | ५ घडभावना                                             | ४११-१२         |
| X                   | × , × , ,                                             | Χ.             |
| • -                 |                                                       |                |

| गाया       | विपय                                                                                                      | पत्र           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| १३५८–६५    | जिनकल्पविषयक वघारानो विधि                                                                                 | 813-18         |
|            | जिनकल्प स्वीकारवा पूर्वे जिनकल्पनी तुलना—<br>अभ्यास                                                       |                |
| १३६६-७७    | जिनकल्प स्वीकारती वेळानो विधि                                                                             | 898-98         |
|            | जिनकल्प स्वीकारनार आचार्ये कल्प स्वीकारती                                                                 |                |
|            | वखते गच्छपाछनमाटे नवीन आचार्यनी स्थापना,                                                                  |                |
|            | गच्छ तथा नवीन आचार्यने शिखामण अने गच्छ,                                                                   |                |
|            | संघ वगेरे साथे खामणां आदि                                                                                 |                |
| १३७८—१४१२  | ७ जिनकल्पिकनी सामाचारी                                                                                    | ४१७२३          |
| १३७८८१     | जिनकस्पिकनी द्शविध चक्रवाल सामाचारी पैकीनी                                                                |                |
|            | सामाचारीओ                                                                                                 | ४१७            |
| १३८२–१४१२  | श्रुत, संहनन, उपसर्ग, आतंक, वेदना, कतिजनाः,                                                               |                |
|            | स्रण्डिल, वसति, कियचिर, उचार, प्रश्रवण, अय-                                                               |                |
|            | काश, रूणफलक, संरक्षणता, संस्थापनता, प्रामृ-                                                               |                |
|            | तिका, अग्नि, दीप, अवधान, वत्स्यथ कति जनाः,                                                                |                |
|            | भिक्षाचर्या, पानक, लेपालेप, अलेप, आचाम्ल,                                                                 |                |
|            | शतिमा, मासकल्प ए २७ द्वारवडे जिनकल्पिकनी                                                                  |                |
| 9405 50    | सामाचारीनुं विस्तारथी वर्णन                                                                               | ४१७–२३         |
| १४१३–२४    | ८ जिनकल्पिकनी स्थिति-विद्यमानता                                                                           | <b>४२३–२</b> ६ |
|            | क्षेत्र, काल, चारित्र, तीर्थ, पर्याय, आगम, वेद,                                                           |                |
|            | कल्प, लिद्ध, लेक्या, ध्यान, गणना, अभित्रह, प्रज्ञा-<br>जना, गुण्डापना, प्रायश्चित्त, कारण, निष्प्रतिकर्म, |                |
|            | भक्त-पंथ ए १९ द्वारो वहे जिनकस्पिकनी विद्यमा-                                                             |                |
|            | नतानुं वर्णन                                                                                              | •              |
| १४२५-३७    | परिहारविद्युद्धिकनुं खरूप                                                                                 | ४२७-२९         |
| १४३८-४५    | यथालन्दिककल्पनुं खरूप                                                                                     | ४२९–३१         |
| १४४३-१६५५  | गच्छवासीओ अने तेमनो मासकल्प-                                                                              |                |
| *** ( 1777 | विषयक विधि                                                                                                | ४३१-८७         |
| १४४६       | गच्छवासीओमाटे प्रव्रद्या १ शिक्षापद २ अर्थ-                                                               |                |
|            | प्रहण ३ अनियतवास ४ अने निष्पत्ति ५ ए पांच                                                                 | www            |
|            | द्वारोनी जिनकल्पिकनी जैम भलामण                                                                            | ` 8 <b>5</b> 8 |

| गत्या                                     | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पत्र                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ই</b> ধ্যত                             | ६ गच्छवासीओंनो विहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३३                                        |
| १४४७–४९                                   | गच्छवासीओना विहारनी समय अने मर्यादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ઝ</b> ક્ર્                              |
| १४५०-६३                                   | विहार करवा अगाउ गच्छना निवास अने निर्वाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|                                           | चोन्य क्षेत्रने पडिलेहवानो-तपासवानो विवि अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                          |
|                                           | क्षेत्रनी पहिलेहणामाट क्षेत्रप्रत्युपेक्षकोने मोकलवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|                                           | पहेलां शाला गच्छने तेनी योग्य सम्मति वेमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|                                           | सलाह लेवामादे बोलाववानी विवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३२–३५                                     |
| १४६४-७०                                   | दत्त्वर्ग अने अपवाद्यी योग्य-अयोग्य क्रेंत्रप्रत्युर्गेक्षकों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|                                           | अर्थान् गच्छने–साब्रुसमुद्रायने रहेवा छायक तेमज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                           | नहि रहेवा छायक हेन्नना गुग-होषोनी पडिले-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                          |
| • •                                       | हणा-परीक्षा ऋरनाराओं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8કુ દ્—કુહ                                 |
| १४७१                                      | गच्छने वसवा योग्यं क्षेत्रनी पहिल्हणानाटे सत्रानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                          |
|                                           | विवि अने क्षेत्रमां नपास ऋरवा योग्य वावतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४३७                                        |
| <sup>*</sup> १४७२                         | स्त्रनी पडिलेहगा माटे केटला जग जाय अने केवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|                                           | रीवे जाय ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>ઇ</i> ફેડ                               |
|                                           | पुष भाग ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240                                        |
| <b>%</b>                                  | & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$                                         |
| &<br>\$v <i>=</i> ₹ <b>-</b> ७८           | <b>% % %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                          |
| _                                         | इ. इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                          |
| _                                         | इं इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                          |
| _                                         | इह इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                          |
| _                                         | इं इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                          |
| _                                         | श्र श्र श्र श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोदक्षपृच्छाद्वार आदि द्वारो श्रेत्र पहिलेहणानाटे जनार क्षेत्रप्रत्युपेक्षकोए निहा-रना नार्णा, रन्तानां संहिल्सूनि, पार्णा, विसामानां स्थान, मिल्ला, रहेवानाटे वसति—उराष्ट्रय, चोर जंगली प्राणी वगेरेनो उपह्रव श्राहिनी तपास करवी शाहि                                                                                                                                                                                                                                                                 | *                                          |
| _                                         | श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोद्कृष्ट्रचाद्वार आदि द्वारो स्रेत्र पहिलेहणानाट जनार स्रेत्रप्रस्पेसकोए विहा-रना नार्णो, रन्तानां स्रंडिलमूनि, पार्णा, निसामानां स्थान, मिस्रा, रहेवानाटे वसाती—उराण्य, चोर वंगली प्राणी वगेरेनो उपह्रव श्राहिनी वपास करवी आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                                          |
| १४७₹ <b>–</b> ७८                          | श्र श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोद्कृष्ट्याद्वार आदि द्वारो श्रेत्र पिंडेट्रेड्णानाट जनार क्षेत्रप्रसूपेक्षकोए विहारता नार्गो, रत्वानां खंडिटमूनि, पार्गा, विसामानां स्थान, मिक्षा, रहेवामाटे वसाति—उराश्य, चोर कंगली प्राणी कंगरेनो उपह्रव श्राहिनी वपास करवी आदि पिंडेट्रेड्गा करवा योग्य केंद्रमां प्रवेश करवानों विवि अने मिक्षाचर्या द्वारा क्षेत्रमां प्रवेश करवानों विवि अने मिक्षाचर्या द्वारा क्षेत्रमां अवेश करवानों                                                                                                                | *                                          |
| १४७₹ <b>–</b> ७८                          | श्र श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोद्कृष्ट्रच्छाद्वार आदि द्वारो स्ट्रेत्र पिंडेट्ड्यानाट जनार स्ट्रेत्रस्त्रपेस्कोए विहारता नार्गा, रन्तानां संडिट्यूनि, पार्गा, विसामानां स्थान, मिस्रा, रहेवानाट वसाते—उराष्ट्रय, चोर संग्री प्राणी वगेरेनो उपद्रव श्राहिनी वपास करवी आहि पिंडेट्या करवा योग्य स्ट्रेन्यां प्रवेश करवानों विवि अने मिस्राच्या द्वारा स्ट्रेन्यां अर्थान् त्यांना निवासी टोक्सेनी मनोइत्ति, मिस्रा औष्ट्रव वगरे                                                                                                               | *                                          |
| १४७₹ <b>–</b> ७८                          | श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोद्कृष्ट्याद्वार आदि द्वारो स्त्रेत्र पिट्टेट्यानांट जनार स्त्रेत्रस्त्रपेस्कोए विहारता नार्गो, रन्तानां संटिटमृनि, पार्गा, विसामानां स्थान, मिस्रा, रहेवानांट वसति—उराश्य, चोर संगठी प्राणी वगेरेनो उपद्रव श्राहिनी तपास करवी आदि पिट्टेट्या करवा योग्य स्त्रेत्रमां प्रवेश करवानों विवि अने मिस्राच्यो द्वारा स्त्रेत्रनी अर्थान् त्यांना निवासी ठोकोनी मनोष्ट्रित, मिस्रा औष्य वगरे वस्तुनी सुडमता-दुर्डमता, निदीं वसति—उपाश्रय                                                                                | *                                          |
| १४७ <b>३–७८</b><br>१४७ <b>९–</b> ९३       | श्र श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोद्कृष्ट्रच्छाद्वार आदि द्वारो स्टेंत्र पहिलेहणानांट जनार स्त्रेत्रस्तुपेक्षकोए निहारणानां, रक्तानां संहिल्सूनि, पार्णा, विसामानां स्थान, मिक्षा, रहेवानांटे वसाते—उराष्ट्रय, चोर जंगली प्राणी वगेरेनो उपह्रव श्राहिनी तपास करवी आहि पहिलेहणा करवा योग्य स्त्रेत्रनां प्रवेश करवानों विवि अने मिक्सचर्ण द्वारा स्त्रेत्रनी अर्थान् त्यांना निवासी लोकोनी मनोष्टित, मिक्स जीयव वगरे वस्तुनी सुलमता-दुलमता, निर्देश वसति—उपाश्रय श्राहिनी पहिलेहणा—तमस                                                          | *                                          |
| १४७ <b>३–७८</b><br>१४७ <b>९–</b> ९३       | श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोद्कृष्ट्रचाद्वार आदि द्वारो स्ट्रेंत्र पहिलेहणानांट जनार स्त्रेंत्रस्त्र्पेक्षकोए निहारता नार्गो, रक्तानां संहिल्मूनि, पार्गा, विसामानां स्थान, मिक्षा, रहेवानांट वसाते—उराण्य, चोर कंगली प्राणी वगेरेनो उपद्रव श्राहिनी तपास करवी आहि पहिलेहणा करवा योग्य स्ट्रेंट्रनां प्रवेश करवानों विवि अने मिक्सचर्य द्वारा स्ट्रेंट्रना अर्थन् त्यांना निवासी लोकोनी ननोष्ट्रित, मिक्स औषय वगरे वस्तुनी सुल्यता-दुल्यता, निर्देश वसति—उपाश्रय श्राहिनी पहिलेहणा—वरास गळवासीओना निवासयोग्य उपाश्रयो अने तेनी               | \$\$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |
| \$20 <b>₹-</b> 96<br>\$20 <b>₹-</b> \$408 | श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोद्कृष्ट्याद्वार आदि द्वारो श्रेत्र पिंडेट्रेड्णानांट जनार क्षेत्रप्रसुपेक्षकोए विहारणा नार्गो, रखानां संहिट्यमूनि, पार्णा, विसामानां स्थान, मिक्षा, रहेवामांट वसति—उराश्य, चोर कंगली प्राणी वगेरेनो उपह्रव श्राहिनी वपास करवी आहि पिंडेट्ट्या करवा योग्य क्षेत्रमां प्रवेश करवानो विवि अने मिक्षाचर्या द्वारा क्षेत्रमां प्रवेश करवानो निवासी छोकोनी मनोद्वति, मिक्षा औषय वगरे वस्तुनी सुरुमता-दुर्लमता, निर्दोग वसति—उपाश्य श्राहिनी पिंडेट्ट्या—वगस गच्छवासीओना निवासयोग्य उपाश्यो अने तेनी पिंडेट्ट्यानो विवि | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    |
| १४७ <b>३–७८</b><br>१४७ <b>९–</b> ९३       | श्र श्र श्र श्र श्र गमनद्वार, नोद्कृष्ट्रचाद्वार आदि द्वारो स्ट्रेंत्र पहिलेहणानांट जनार स्त्रेंत्रस्त्र्पेक्षकोए निहारता नार्गो, रक्तानां संहिल्मूनि, पार्गा, विसामानां स्थान, मिक्षा, रहेवानांट वसाते—उराण्य, चोर कंगली प्राणी वगेरेनो उपद्रव श्राहिनी तपास करवी आहि पहिलेहणा करवा योग्य स्ट्रेंट्रनां प्रवेश करवानों विवि अने मिक्सचर्य द्वारा स्ट्रेंट्रना अर्थन् त्यांना निवासी लोकोनी ननोष्ट्रित, मिक्स औषय वगरे वस्तुनी सुल्यता-दुल्यता, निर्देश वसति—उपाश्रय श्राहिनी पहिलेहणा—वरास गळवासीओना निवासयोग्य उपाश्रयो अने तेनी               | \$\$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |

| नाथा         | विषय                                                      | पत्र                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| १५१३–२०      | प्रतिलिखित क्षेत्रनी अनुज्ञानी विधि 🕝 🕒                   | 880 <del>-</del> 86 |
| १५२१-३०      | क्षेत्रप्रत्युपेक्षकोए आचार्यादि समक्ष क्षेत्रना गुण-     |                     |
|              | दोषोने निवेदन करवानो अने जवा छायक क्षेत्रनो               |                     |
| •            | निर्णय करवानो विधि                                        | ४४९–५१              |
| १५३१–४२      | विहार करवा अगाउ जेनी वसतिमां रह्या होय-तेने 🦿             |                     |
|              | पूछवानो विधि. अविधिधी पूछवामां दोप अने                    |                     |
| gia gia      | प्रायिक्षत्तो. विहार करवा पहेलां विधिपूर्वक               |                     |
|              | वसतिना स्वामीने उपदेश आपवा पूर्वक विहारना                 | - 7                 |
|              | समयतुं सूचन                                               | ४५१-५४              |
| १५४५–४६      | गच्छवासीओए विहार करती वेळाए शुभ दिवस                      |                     |
|              | अने ग्रुभ शकुन जीवानां कारणी                              | <b>8</b> 44         |
| १५४७–५०      | शुभ शकुन अने अपशकुनो                                      | - ४५५–५६            |
| १५५१         | विद्यार करती वेळाए आचार्ये शय्यातर-चसतिना                 | ~                   |
| c :          | मालीकने उपदेश देवो आदि                                    | ४५६                 |
| १५५२–५३      | विहार करती वेळाए आचार्य, वाळसाधु आदिनां                   | • • •               |
|              | उपियने कोण केवी रीते उपाडे ?                              | ४५६–५७              |
| १५५५–६१      | अननुज्ञात क्षेत्रमां निवास विपयक प्रायश्चित्तो 🧻          | ४५७–५९              |
| १५६२–६८      | गच्छवासीओनो पडिलेहेला क्षेत्रमां प्रवेश अने               |                     |
| <i>i</i> , • | शुभाशुभ शकुनोतुं जोतुं                                    | ४५९–६०              |
| १५६९-७२      | आचार्ये वसतिमां प्रवेश करवानो विधि -                      | ४६०–६१              |
| १५७३–७६      | वसतिमां प्रवेश कर्या पछी गच्छवासीओनी मर्यादा              |                     |
|              | अने स्थापनाकुलोनी व्यवस्था                                | ४६१–६२              |
| १५७७-७८      | वसतिमां प्रवेश कर्या पछी झोळी-पात्रां लीघेल अमुक          |                     |
|              | साधुओने साथे रुई आचार्य आदिनुं जिनचैसवंद-                 |                     |
| t            | नार्थे नीकळवुं अने झोळी-पात्रां साथे लेवानां कारणो        | ४६२                 |
| १५७९         | जिनचैस्रोना वंदन निमित्ते जतां घरजिनमंदिरना               | . ~                 |
|              | दर्शनार्थे जवुं अने दानश्रद्धालु, धर्मश्रद्धालु, ईप्योलु, |                     |
|              | धर्मपराद्धुरा आदि श्रादकुलोत्तं ओळपत्तं                   | ४६३                 |
| १५८०-८८      | स्थापनाकुलादिनी व्यवस्था, तेनां कारणो अने                 |                     |
|              | वीरशुनिकानुं दृष्टान्त                                    | ४६३–६५              |
| १५८९-९०      | चार प्रकारना प्राघूर्णक-प्राहुणा साधुओ                    | ४६५–६६              |
| 4            |                                                           |                     |

| •         |                                                     |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ৰ্মাখা    | निषय                                                | पत्र            |
| 8465      | स्थापनाकुछोमां ज्ञानो विधि अर्ने एकांतरे वैकांतरे   | 17-17-3         |
|           | खापनाक्षेत्रोमां निष्ठ जियामां दोषो तेमज ते उपर     | <u> </u>        |
|           | चंसुकी गएली गाय अने आराम-त्रगीचानां                 |                 |
| 4.        | दृष्टांनी                                           | ४६६             |
| १५९२-१६०१ | र्स्यापनाक्रिडोमां ज्ञां छायक अथवा मीकल्या          | ,               |
|           | छायक पैयाष्ट्रसकरो-गच्छनी सेवा करनार साधुधी         |                 |
|           | श्रने तेमना गुण-दोषो                                | ४६७-६८          |
| १६०२-८    | घयाप्रत्य फरनारना गुणोनी संपाम फरवानां              |                 |
|           | कारणो अने श्रावकोने गीचरचर्यांना दोपों समजा-        |                 |
|           | चपाषी थता छाभी 🗍 📑                                  | <b>.</b> 888-08 |
|           | [ गाथा १६०७—हुइध्यक्त्युं र्ष्ट्रान्त ]             |                 |
| १६०९-१०   | स्थापनाकुछोमांथी विधिपूर्वेक घोग्य प्रव्योतुं छेतुं | ४७५             |
| १६११–१४   | जे क्षेत्रमां एक ज गच्छ रहे, छो होयं तेमने आशी      |                 |
| ,         | खापनाऊँछोमांथी भिक्षा छेवानी सामाचारी               | ४७२–७३          |
| १६१५–२२   | ने क्षेत्रमां ने प्रण आदि गच्छो एक वसतिमां          |                 |
| -         | अथया जुदी जुदी वमतिश्रोमां रहा होय तेमने            |                 |
| •         | आश्री भिक्षा छेया आदिनी मामाचारी                    | <i>-</i> ४७४–७६ |
| æ.        | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             | ₩.              |
| ९इए६-६३   | ७ गच्छवासीओनी सामाचारी                              | ४७६–७९          |
|           | स्यविरकरिपकी-गण्ळवासीऔनी चक्रवांछ सामा-             |                 |
|           | चारी तेमज श्रुत, संहतन, उपसर्ग, आतेक,               |                 |
|           | चेदना, कृतिननाः, खंडिछ, चमति, उद्यार, प्रस्न-       |                 |
|           | घण, अचकारा, तृणफरूक, संरक्षणता, संस्थापनता,         | ;               |
|           | प्रावृतिका, अप्ति, दीप, विद्याचर्या, पानक, छेपा-    |                 |
|           | छेप, आचाम्छ आदि हारोने छहीने भागाचारी               | ४७६-७९          |
| १६३४-५५   | ट स्थविरकल्पिकोनी स्थिति                            | ४७९-४७          |
|           | स्यविरकन्पिकोनी अर्थान् गच्छवासीओनी क्षेत्र,        |                 |
|           | काल, चारित्र, सीर्थ, पर्याय, आगम, चेद, कल्प,        |                 |
|           | हिंग, छेड्या, ध्यान, गणना, अभिप्रह, प्रधाजन,        |                 |
|           | मुंडापन, कारण, प्रतिकर्म आदि द्वारोने आश्री         |                 |
|           | स्थिति-विद्यमानुतार 📜                               |                 |

५०४–६५

विपय पए [ गाया १६३९-४६-- छेइया, ध्यान, चिंता, ध्यानान्तरिका, द्रव्यलेश्या, भावलेश्या वगेरेनं खरूप गाथा १६४७-स्थविरकस्पिकोना द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावविषयक अभिमहोतं खरूप 1 يان. गच्छवासीनी वधारानी सामाचारी १६५६-२०३३ 222-628 गच्छवासीओनी वधारानी सामाचारीने लगतां द्वारो १६५६-५९ 850 १६६०--६९ १ प्रतिलेखनाद्वार 866-83 वसादिनी पडिलेहणानी काळ, प्राभाविक प्रतिलेख-नाना समयने लगता विविध आदेशो, प्रतिलेख-नाना दीपो अने प्रायश्चित्तो, प्रतिलेखनामां अपवाद अने ते विषे अंगारगर्त्तपतित प्रत्रतं उदाहरण २ निष्क्रमणद्वार १६७०-७३ गच्छवासी आदिए उपाश्रयनी वहार क्यारे अने केटली वार नीकलवं ? ३ प्राभृतिकाद्वार १६७४-९१ ४९३-९७ सूक्ष्मं अने वादर प्राभृतिकानुं वर्णन, गृहस्थादिना निमित्ते तैयार कराएल, लिंपाएल तेमज छापकं चळाएल घर, वसति आदिमां रहेवा न रहेवाने लगतो विधि अने प्रायश्चित्तो ४ भिक्षाद्वार १६९२-१७०४ ४९७-५०४ जिनकरिपक आदि मात पिंहैपणा-पानैपणा पंकी 9 5 9 2 - 9 4 'कई कई एपणाधी पिंड आदि प्रहण करे ? ४९७–९८ १६९६-१७०४ गच्छवासीओनो भिश्राने छगतो विधि 295-408 गच्छवासीओए केटली बार अने क्ये कारते भिक्षामाटे जबुं ? संघाटकरूपे-माधुयुगल मळीने भिक्षामाटे जुनं, एकडा भिक्षाचर्याए जनामाटेनां कल्पित कारणी अने तेने लगतां प्रायमित्ती, भिक्षा-

माटेनां उपकरणी बरोरे

**१७०५**–४७

५ कस्पकरणद्वार

| चाया                     | विषय                                           | ′पत्र              |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|                          | गच्छवासी साघु आदिने छगतो पात्रां घोवा विप-     |                    |
|                          | यन विधि                                        |                    |
| १७०५–१३                  | लेपकृत अलेपकृत उच्यो                           | ५०४–६              |
|                          | [ विक्वति अविकृतिनुं संहर ]                    | ,                  |
| १७१४–१६                  | पात्रानो छेप-रंग सफाइदार होवायी थवा फायदाओ     |                    |
|                          | अने ते विषे एक अमणतुं दृष्टान्त                | ५०६                |
| १७१७–४७                  | पात्रांने कल्पकरवानां-घोवानां कारणो अने तेने   | • ,                |
|                          | ल्गर्वा प्रश्नोत्तरी                           | ५०७-१५             |
| <b>ই</b> ড४ <b>৫–ई</b> ७ | ६ गच्छशतिकादिहार                               | <b>ષ્</b> રષ્–રૂર્ |
|                          | सात प्रकारनी सौवीरिणीओ, तेना सेंकहो अवांतर     | -60-2              |
|                          | नेव-यमेडो अने ए भेद-यमेड पैकीनी विशोधि अदि-    |                    |
|                          | शोषि कोटिओं नगेरे                              |                    |
| १७६८—१८१५                | ७ परिहरणा अनुयानद्वार                          | 1.50               |
| १७६८–७०                  | वीर्यकर आदिना जमानामां न्यारे सेंकडो गच्छो     | ५२१-               |
|                          | पक्षीसाये विद्यमान होय तारे आवाकर्मिकादि पिंड  |                    |
|                          | वरोरे छेत्रायी केम बनातुं हुछे ? ए प्रकारनी    |                    |
| ₹                        | शिष्यनी शंका अने वेना समावानमाटे अनुयान        |                    |
|                          | एटले स्थयात्रादि प्रसंगतुं वर्गन               | 426 22             |
| ×                        | X x v                                          | ५२१२३              |
| १७७१–१८१६                | अनुयान-रथयात्रामां जवानो विवि                  | X (55.5)           |
| १७७१७२                   | रययात्रा ले नगरमां होय त्यां तने लोवामाडे जतां | ५,२३–३४            |
| •                        | रवामां लगवा दोषो                               |                    |
| १७७३                     | ने नगरमां स्थयात्रामा हारुसार अर्था रे         | ५२३                |
|                          | मरावा होच त्यां पहांच्या पदी सामान             | •                  |
| _                        | वर्णन करना मादेनी हारणाया                      |                    |
| १५७४–५७                  | १ चैलद्वार                                     | • ५२३              |
|                          | चावनिकचेत्र, संगठचेत्र, शायतचेत्र अने मकि-     | ५२३-२४             |
|                          | चेंद्र ए चार प्रकारना चरोति खुद्रप             |                    |
| १७७८-८३                  | र आधाकमहार                                     |                    |
|                          | रययात्राना नेळामां जनार सामने सामने            | <b>५२५–</b> २६     |
|                          | मिंक दोप                                       |                    |
|                          |                                                |                    |

| गांधा             | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                   | 'पद्म  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ()-U*             | [ तीर्थंकर तेमज साधुओं तीर्थंकर अने तेमनी<br>प्रतिमाने निमित्ते करायेल संवर्तकमेघ, पुष्पवृष्टि<br>आदि प्राश्वतिकानो उपभोग करे के निह ? अने करे                                                                                                                         | ·      |
|                   | तो तेनुं कारण ]                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| १७८४              | २-४ उद्गमदोपद्वार अने शिक्षद्वार '<br>रथयात्राना मेळामां जनायी साधुओने लागतो                                                                                                                                                                                           | ५२६    |
| Olo do            | उद्गमदोप अने नवदीक्षितोतुं भ्रष्ट थवुं                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| १७८५              | ५-६ स्त्रीद्वार अने नाटकद्वार                                                                                                                                                                                                                                          | ५२७    |
|                   | रथयात्रामां जनार साघुने स्त्री, नाटक आदिना<br>जोवाधी लागता दोयो                                                                                                                                                                                                        |        |
| १७८६              | ७ संस्पर्शनद्वार<br>रथयात्राना मेळामां साधुने स्त्री आदिना स्पर्शथी<br>लागता दोपो                                                                                                                                                                                      | ५२७    |
| १७८७              | ८ तन्तुद्धार<br>रथयात्राना मेळामां जनार साधुने मंदिर वगेरे                                                                                                                                                                                                             | ५२७    |
| 1                 | खळोमां वाझेलां करोलियानां जाळां, पंखीना<br>माळा, भमरीनां घर आदिने खेरववानुं कहेवा न<br>कहेवाने अंगे लागता दोषो                                                                                                                                                         | •      |
| १७८८–८९           | ९-१० क्षुलकद्वार अने निर्धर्मकार्यद्वार<br>रथयात्राना मेळामां जवाधी पार्श्वस्य आदिना क्षुलक<br>शिण्योने अलंकतिनभूपित जोई क्षुलक श्रमणो पतित<br>थइ जाय तेमज ते मेळामां जनार साधुओने पार्श्वस्य<br>साधुओना आपसआपसना झंचडाओ पताववानां<br>कार्यों करवां पडे तेने लगता दोपो | ५२७–२८ |
| १७९०-१८०१         | रथयात्रामां जवामाटेनां आगाह-                                                                                                                                                                                                                                           | 62/_30 |
| १७९०              | खास कारणो<br>रथयात्राना मेळामां श्रमणोने अवस्य जवा लायक                                                                                                                                                                                                                | ५२८-३० |
|                   | कारणोनी सूचक द्वार गाथा                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٠٦    |
| <b>१</b> ७९१–१८०१ | १ चैत्यपूजाद्वार २ राजनिमंत्रणद्वार<br>३ संज्ञिद्वार ४ वादिद्वार ५ क्षपकद्वार<br>६ कथिकद्वार ७ शक्कितद्वार ८ पात्र-                                                                                                                                                    |        |

५२८–३०

Bull

हिन्द

द्वार १ प्रभोदनाद्वार १० प्रकृतिद्वार ११ कापद्वार अने १२ च्डाहद्वार

पैतनी प्रचा निर्मित्ते, राजा अने शवकता निर्मंत्रगयी तेननी अद्यानां ववारों करवानादे, स्वयाज्ञाना
उत्तवनां संगान पाइनार बादीना प्रस्तवमादे,
तर्त्वं अने दे द्वारा धर्मेतुं माहास्य ववारानादे,
धर्मक्या व्याच्यानादिद्वारा धर्मेनी उन्नति करवानादे, शंकित के मूखह गर्नेस स्वापने पृहवामादे,
गच्छने क्षायासूत योग्य दिष्य खादिनी तनास
करवानादे, तीर्यनी प्रमावनानादे, आवार्य-द्याध्याय
कादि तेनव राज्यना उत्तव कादिने कगता
सनाचार मेळववामादे, इन्छ-गार-संय कादिने
कगतां कार्योनादे तथा धर्मेना उद्दाहनी रक्षामादे
साह्यों एउद्यय कर्नुं लोह्ये.

[गाया १७९८ टीकानां—आठ शमावको ]

१८०२-१५

= =

रययात्राचा मेळामां यतचाओं ज्यात्मा, एता वर्षेर्सा दिनंती आहे ज्यारपोने वर्षे रययात्रमा नेजामां जनार साहुत्रीय उपाण्य वर्षेर्सा पहिलेह्या क्रेम कर्सा ? उत्तेह क्यां अने क्रेमी ऐंटे आपनी ? मिहाचर्या क्रेम लेकी ? क्री बावक वर्षेरमा दर्गन प्रसंग क्रेम वर्षा है मंदिर यादिमां वरेळियानां नाजां, पंर्ताना माळा, मम-ऐसां वर वर्षेरे होय देनी यदना क्रेम कर्सी ? हुड़क हिण्यों अन्न माय देनादे तेमक पार्थस्य साहुलोना जनीन कार्यने लगांचा विचानी प्रशानवा हुं कर्स्ड ? इत्यादिन लगांची स्वयालो [गाया १८११—इरम्हाइन्ड]

× १८१६<del>-</del>६९ १८१६

÷

४ इस्कर्मद्वार-इस्टर्में इंबरन वर्णन्यामहे द्वाराचा × -५३४-४६ ५३४

**५३१–३४** 

| नाया            | विपय                                                                   | पन्न             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| १८१७-२०         | १ किंद्वार                                                             | <b>ષ</b> ર્૪–રૂષ |
|                 | पुरःकर्म एटले शुं ?                                                    |                  |
| १८२१–२९         | २ कस्यद्वार                                                            | ५३५-३७           |
|                 | पुरःकर्मदोप कोने लागे ?, क्यारे लागे ?, पुर:-                          | , .              |
|                 | कर्मदोपविषयक अष्टभंगी, पुरःकर्म शामार्टे कर-                           |                  |
|                 | षामी आवे १, पुरःकर्म कर्या पछी जे ज्यां जे रीते                        |                  |
|                 | कल्पी शके तेतुं निरूपंण, पुरःकर्म अने उदकार्रदो-                       |                  |
|                 | पमां फरक                                                               | •                |
| १८३०            | ३ आरोपणाद्वार                                                          | ५३८              |
| •               | पुरःकर्म लेवाने लगतां प्रायश्चित्तो                                    |                  |
| १८३१-६९         | ४ परिहरणाद्वार                                                         | ५३८-४६           |
|                 | पुरःकर्म लेवाना निपेधने लगता अविधिनिपेधो                               |                  |
| c               | अने विधिनिपेधो                                                         |                  |
| 8638-80         | सात प्रकारना अविधिनियेघी                                               | 436-39           |
|                 | पुरःकर्म लेवाना निषेधने लगता सात प्रकारना                              |                  |
| •               | शिष्योना सात अविधिनिपेधरूप आदेशो-प्रकारो                               |                  |
| १८४१-६९         | पुरःकर्म लेवाने लगता आठ विधिनिपेधी                                     | ५४०-४६           |
|                 | [गाथा १८५६—पुरःकर्म विषे ब्रह्महत्याउं                                 |                  |
|                 | लोकिक द्रप्रान्त ]                                                     |                  |
| 9400 202        | \$ _\$ \$                                                              | <i>3</i>         |
| १८७०-२०१३       |                                                                        | ५४७–८२           |
| १८७०-७३         | म्लान साधुना समाचार मळतां साधुओए ते ग्लान<br>साधुनी खबर लेवा जबुं जोइए | ५४७              |
| १८७४            | ग्लानद्वारनी वक्तव्यताने छगती द्वारगाथा                                | ५४७<br>५४७       |
|                 | _                                                                      | 8                |
| **              | -                                                                      |                  |
| <b>१८७५-</b> ७६ | १ शुद्धार                                                              | ५४८              |
|                 | ग्लान साधुनी रावर पढतां त्यां जर्र ते साधुनी                           |                  |
|                 | सेवा करनार आदि छे के नहि तेनी तपास करवी.                               |                  |
| 9.41ma. an      | तपास नहि फरनारने प्रायश्चित्त                                          | <b>₩₩₩₩</b>      |
| र८७७-८२         | २ अञ्चानान्द्रार                                                       | ५४८–४९           |

| नाया        | <b>विषय</b>                                        | पत्र            |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| * 7         | न्छान साधुनी सेवा करवाघी महा निर्करा याय छे        | ~ ~ ~           |
|             | ए प्रकारनी श्रद्धार्थी सेवा करवा आवनार माटे        |                 |
|             | सेवाना प्रकारो                                     |                 |
| 6 2 / ユニープザ | ३ इच्छाकारद्वार १ - १ -                            | ५५०             |
| १८८३-८४     | न्हान साधुनी सेवामादे सामा साधुनी भहामण के         |                 |
|             | विनंतीनी अपेक्षा राखनारने प्रायिक्षतादि अने ते     |                 |
|             |                                                    |                 |
|             | विषे सहद्विक राजातुं दृशन्त                        | Pala D          |
| १८८५        | ४ अश्क्रहार                                        | <b>५</b> ५१     |
| •           | न्छातनी सेवा करवामां अक्षिक जाहेर करनारने          |                 |
|             | शिलामण                                             | <b></b>         |
| ३८८६=८७     | ५ सुवितद्वार                                       | भूषषु           |
| -           | न्हान-साधुनी सेवा करवा ज्ञतां हुःख माननारने        |                 |
|             | গ্ৰহিষ্টা                                          |                 |
| ३८८८-८९     | ६ अवसानद्वार                                       | ્ <u>ય</u> ુષ્  |
| •           | उटाननी सेवा करवा जवां उड़म आदि दोषो लाग-           |                 |
|             | वानी वातने आगळ घरनारने प्रायश्चित्त                |                 |
| १८९०-६९     | ७ हुन्धद्वार                                       | <i>, 442–48</i> |
|             | म्हान साधुनी सेवाने बहाने गृहस्थोने खोयी उन्ह्रष्ट | * *             |
|             | पदार्घ, वल, पात्र आदि छात्रनारने तेमज क्षेत्रा-    |                 |
|             | तिज्ञान्त, कालातिकान्त आदि दोषो सेवनारने           |                 |
| 5           | वया वे होर्ना साघुने नितिचे यदी रहान साघु          | 4 3.37          |
|             | तेनज ते क्षेत्रमां बसता गृहस्योनी हेरानगतिने       |                 |
|             | कारणे लागता दोषो अने प्रायश्चित्तो 💎 🕝             | ,               |
| 2800-02     | ८ 'अनुवर्त्तना ग्टानस्य' द्वार                     | ષ્ષ્યુપ્ર-હય    |
| -6 - 6      |                                                    | B c 8           |
| १९००-६      | १ ग्लानानुवर्षना                                   | <u> </u>        |
| 2           | न्टान साधुमाडे पच्यापच्य केन टाववं ? क्यांधी       | લ્વષ્ટ—વક્      |
|             | होवर्त्तं ? क्यां राखवुं ? अने ते मेळववांमाटे      |                 |
|             | गवेपणा-शोध केम कर्वी ?                             |                 |
| 2008        | २ वैद्यातुवर्चना                                   |                 |
| E 60        | es es ss (                                         | ea - "          |

| गामा    | विषय                                                                                          | पन     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १९०७–१० | ग्ळान साधुमाटे विशोपणसाध्य रोगमाटे उपवासनी                                                    |        |
|         | चिकित्सा                                                                                      | 445-40 |
| १८११ 🦯  | आठ प्रकारना वैद्यो                                                                            | - 440  |
| १९१२    | अन्याचार्यनी मान्यता मुजर्व प्रकारान्तरे आठ प्रका-                                            |        |
|         | रना वैद्यो                                                                                    | ५५८    |
| १९१३    | ग्लान साधु माटे वैद्य लाववामां आठ प्रकारना                                                    |        |
| ~<br>3  | वैद्यो पैकी क्रमभंग करनारने प्रायश्चित्तो                                                     | 446    |
| १९१४–३१ | ग्लान साधुमाटे वैद्य पासे जवानो विवि                                                          | ५५९–६३ |
| 0       |                                                                                               | 00     |
| १९१४    | ग्लान साधुमाटे वैद्य पासे जवाना विधिने लगती                                                   |        |
|         | द्वारगाथा                                                                                     | . ५५९  |
| १९१५–१८ | १ नोदकपृच्छाद्वार                                                                             | ५५९    |
|         | वैद्य पासे ग्लान साधुने लइ जवो १ के ग्लान साधु<br>पासे वैद्यने लाववो <sup>१</sup>             |        |
|         | [ गाथा १९१६—प्राप्टितकानो अर्थ ]                                                              |        |
| १९१९–२० | २ गमनद्वार                                                                                    | ५६०    |
|         | ग्लान माधुमादे वैद्य पासे केवो साधु जाय <sup>१</sup>                                          |        |
| १९२१    | ३-४ प्रमाणद्वार अने उपकरणद्वार                                                                | ५६०    |
|         | ग्लान साधुमाटे वैद्य पासे केटला साधु जाय <sup>१</sup> अने<br>तेमणे पहेरेलां कपडां केवां होय ? |        |
| १९२२–२४ | ५ शकुनद्वार                                                                                   | ५६०-६१ |
|         | वेद्य पासे जतां केवा शकुन जोवा <sup>१</sup>                                                   |        |
| १९२५    | ६ च्यापारद्वार                                                                                | ५६१    |
|         | वैद्य पासे जनार साधुए वैद्यने कयां कयां काम                                                   |        |
|         | फरतो होय त्यारे ग्लानने माटे पूछवुं ? अने कयां                                                |        |
|         | कयां काम करतो होय त्यारे न पृछवुं <sup>१</sup>                                                |        |
| १९२६–२७ | ७ संगारद्वार                                                                                  | ५६१    |
|         | वैद्य पासे जनार साधुए वैद्यने घेर आववा भावकने                                                 | ,      |
|         | संकेत करवी                                                                                    |        |
|         | वैद्य पासे जईने ग्लान माधुनी तबीअतना समाचार                                                   | -      |
| 3       | पेत्रा क्रमधी कहेवा <sup> १</sup> .                                                           | •      |

| 70               |                                                     |              |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| र <sub>िया</sub> | विषय                                                | पत्र         |  |  |  |
| १९२८-२९          | ८ चपदेशद्वार                                        | ५६२          |  |  |  |
|                  | ग्लान साधुमाटे वैद्यनी भलामण                        |              |  |  |  |
| १८३०-३१          | ९ तुलनाद्वार                                        | ५६२–६३       |  |  |  |
|                  | न्छान साबुमादे वैदो करेलां प्रध्यापच्य आदि छम्य     |              |  |  |  |
|                  | छे के नहि एनी विचारणा अने छभ्य न होय तो             |              |  |  |  |
|                  | वैचने हुं कहेंबुं !                                 |              |  |  |  |
| • •              | • • • • • •                                         | 40           |  |  |  |
| १९३२             | ग्डान साधुमारे वैद्यतुं स्पाश्यमां आवतुं            | ५६३          |  |  |  |
| १९३३–४७          | उपाधयमां आवेला वेद्य साथे केम वर्त्तर्त्व तेना विधि | ५६३–६७       |  |  |  |
| : <u>:</u> :     | :¤: :¤: :¤:                                         | ž:           |  |  |  |
| १९३३             | उपाध्रयमां आवेला वैद्य नाथे केवो वर्त्ताव राज्वको ? |              |  |  |  |
|                  | एने छनती द्वारनाथा                                  | <i>५,</i> ६३ |  |  |  |
| १९३४–३६          | १-२-३ अभ्युत्यानद्वार आसनद्वार                      |              |  |  |  |
|                  | अने दर्शनाद्वार                                     | ५६३–६४       |  |  |  |
|                  | वैदा चपाश्रयमां आने त्यारे आचार्य आदिए चठ-          |              |  |  |  |
|                  | वानो, वैद्यने आसन आपवानो अने ग्छान साघुने           |              |  |  |  |
|                  | देखाडवानो विधि. अविधियी उठवा नहि उठवामां            |              |  |  |  |
|                  | तेमज वैद्यने आसन आपवा नहि आपवामां दोषो              |              |  |  |  |
|                  | अने प्रायिश्वची                                     |              |  |  |  |
| १९३७             | ४ भद्रकद्वार                                        | ୳ଽୄୄ         |  |  |  |
|                  | च्छान साष्ट्रमांट आपवादिनो प्रवंध होण करहो ए        |              |  |  |  |
|                  | साटे भट्टक वृद्यनी प्रश्न                           |              |  |  |  |
| १९३८-४७          | ५-६-७ भृतिद्वार, आहारद्वार अने                      |              |  |  |  |
|                  | ग्टानाहारद्वार                                      | ५६५–६७       |  |  |  |
|                  | वर्मभावना रहित वैद्यमाडे भोजनादिनी तेमज तेना        |              |  |  |  |
|                  | र्ञापव आदिना मृत्यनी व्यवस्या करवानो विधि           |              |  |  |  |
| : <u>X</u> :     | :\(\hat{z}\): \(\hat{x}\):                          | ;ž;          |  |  |  |
| १९४८-६१          | १९४८-६१ यहारगानची वैद्यने बीछाववानी विवि अने तेना   |              |  |  |  |
|                  | जानपाननी व्यवस्थानी विशिष्ट विवि                    | 486-68       |  |  |  |
| **               | 80 00 00<br>20 00 00                                | 85           |  |  |  |
| १९६२             | ग्डान साधु अने वैद्यनी सेवा करवानां जारणो           | ५७१          |  |  |  |
|                  |                                                     |              |  |  |  |

| गाथा       | विषय                                                                                       | पत्र           |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| १९६३       | ग्टान साधुनी शरीरञ्जश्रूपाने रुगता विधिनी                                                  |                |  |  |  |  |
|            | भलामण                                                                                      |                |  |  |  |  |
| १९६४       | ग्लानविपयक अने वैद्यविपयक अनुवर्त्तनाने लगता                                               |                |  |  |  |  |
|            | वक्तव्यनी विशाळता                                                                          |                |  |  |  |  |
| १९६५-७०    | वास्तव्य तेमज वहार गामथी बोलावेल वेदाने                                                    |                |  |  |  |  |
|            | औपध आदिनुं मूल्य आपवा-अपाववाना विशिष्ट<br>प्रकारो                                          | 4400 4043      |  |  |  |  |
|            | [ गाथा १९६५—ऋयिकनुं दृष्टान्त ]                                                            | ५७२–७४         |  |  |  |  |
| १९७१       | ग्टानने तेमज तेनी सेवा करनारने अपवाद सेववा                                                 |                |  |  |  |  |
| , , , ,    | आदि कारणे प्रायश्चित्त                                                                     | ५७४            |  |  |  |  |
| १९७२ पृ०   | ग्लानविपयक तेमज वैद्यविपयक अनुवर्त्तनानो उप-                                               | •              |  |  |  |  |
|            | <b>चं</b> हार                                                                              | ५७५            |  |  |  |  |
| ¢ 0 0      |                                                                                            | :•:            |  |  |  |  |
| १९७२ उ०-८० | ९-१० चालनाद्वार अने संक्रामणद्वार                                                          | <u> ५७५–७७</u> |  |  |  |  |
|            | ग्लान साधुने स्थानांतरमां लइ जवानां कारणो तथा                                              |                |  |  |  |  |
|            | एक वीजा समुदायना ग्छान साधुनी सेवामाटे फेर-                                                |                |  |  |  |  |
|            | <b>ब</b> टली                                                                               |                |  |  |  |  |
| १९८१–८८    | ग्लान साधुनी उपेक्षा करनार साधुओने ग्लाननी                                                 |                |  |  |  |  |
|            | सेवा करवामाटे शिसामण नहि आपनार आचार्यने<br>प्रायश्चित्त                                    | 14400-10 6     |  |  |  |  |
| 0040 016   | जे आचार्य आदि निर्देयपणे ग्लान साधुने संविप्न,                                             | ५७७-७८         |  |  |  |  |
| १९८९–९७    | असविम, गीतार्थ, अगीतार्थ वगेरे जे जे जातना                                                 |                |  |  |  |  |
|            | श्रमणोनी निशामां तेमज उपाधयमां, सेरीमां,                                                   |                |  |  |  |  |
|            | गामनी वचमां वगेरे जुदै जुदै ठेकाणे पटना मूकी                                               |                |  |  |  |  |
|            | चालता थाय तेमने स्थान वगेरेने लक्षीने वियविध                                               | •              |  |  |  |  |
|            | प्रकारनां प्रायधित्तो                                                                      | ५७८-७९         |  |  |  |  |
| १९९८-२००१  | एक गच्छ, ग्लान साधुनी सेवा केटला बग्गन सुधी                                                |                |  |  |  |  |
|            | करे अने ते पद्यी ते ग्लान माधुने क्यां राखे—संपि                                           |                |  |  |  |  |
|            | एने लगती संघ व्यवस्था                                                                      | ५५९–८०         |  |  |  |  |
| २००२–१३    | फेया प्रकारनां आगाउ फारणोने प्रसंगे, केटला<br>विवेकपूर्वक, फेवा प्रफारना ग्लान साधुने पदनो |                |  |  |  |  |
|            | विवसपूर्वक, कवा अकारना कान सायुन पदना                                                      |                |  |  |  |  |

3,8

47 त्रिपय याया सृक्त्यो तेनुं निरुपण अने नेम करवाथी ग्लान साधु अने तेनी सेवा करनारने थना लासी ひんのーしゃ Þ, R. 463-64 १० गच्छप्रतिबद्धयथार्छदिक द्वार 2028-22 याचना आदिने काएँग गच्छ माथे मंत्रंघ गणता यथार्छदिककन्यवारिक्षोनो घन्दनादि घ्यवद्या अने नेसना सायकन्यनी सर्वादा 476-65 ११ उपरिदोपहार 2022-20 ऋनुबद्ध देाप काळमां एक क्षेत्रमां एक महिना करतां यथारे रहेवाथी छागना दोषो 460-66 १२ अपवादहार 2027-23 ऋनुबद्ध काळमां एक क्षेत्रमां एक मासकत्य करनां वधार भेड्याने खगनां आपवाटिक कारणां अने ते क्षेत्रमां रहेवाना तेमज निक्षाचर्या लेवाना विधि # ७ मासकल्पविषयक बीचुं सुत्र २०३४-४६ गाम नगर थादि, फियानी अंदर अने बदार एम वे तिमागमां वसनां होय नो ऋन्वद्ध काळमां अंदर अने बहार मळी वे माम एक क्षेत्रमां निर्धन्थोथी रशी हाकाय गाम नगगरिनी बहार बीजो सासकल्य करनां त्यां 2028-86 राण फलक आहि लह जवानी विवि अविविया एउ जवामां द्रीप अने प्रायक्षित आदि ८ सामकल्पविषयक त्रीजं सत्र २०१७-२१०५ **पुष्य-६०६** निवंदर्शना सायकत्यनी सर्वादा निषंत्रीतिपयक चक्तव्यनानी निषंत्र्यनी साफक 2020 भलामण अने विदारहारमां के विदेश है तेना कथननी प्रतिहा 20186-2706 विद्यारद्वार निर्धन्याना विहारचुं वर्णन

| गाथा      | <b>निपय</b>                                       | पत      |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|--|--|
| २०४८-४९   | निर्यन्थीना विहारद्वारना वक्तव्यने छगती द्वारगाथा | ५९२     |  |  |
| २०५०-५१   |                                                   |         |  |  |
|           | निर्घन्यीओना समुदायनुं पाछन करनार गणधर            |         |  |  |
|           | अने तेना गुणो                                     |         |  |  |
| ૨૦૫૨–૫૭   | २ क्षेत्रमार्गणाद्वार                             | ५९३     |  |  |
| २०५२      | साध्वीने रहेवा छायक क्षेत्रनी पडिछेहणा गणधर करे   | ५९३     |  |  |
| २०५३–५५   |                                                   |         |  |  |
|           | लेहणा केम न करे तेनां कारणो अने भहचमां            |         |  |  |
|           | वाँद्ध श्रावक साध्वीओने उपाडी गयाना प्रसं-        |         |  |  |
|           | गृतुं वर्णन                                       | 498     |  |  |
| २०५६-५७   | साध्वीओने रहेवा योग्य क्षेत्रना गुणो              | ५९४     |  |  |
| २०५८–६२   | ३ वसतिद्वार                                       | ५९५–९६  |  |  |
|           | साध्वीओने रहेवा लायक वसतिओ—उपाश्रयो अने           |         |  |  |
|           | तेना मालीको                                       |         |  |  |
| २०६३–६८   | ४ विचारद्वार                                      | ५९६–९७  |  |  |
|           | निर्प्रन्थीओने योग्य अने अयोग्य खंडिलभूमीओ        |         |  |  |
| २०६९-७१   | ५ संयतीगच्छानयनद्वार                              | ५९७-९८  |  |  |
|           | श्रमणीओने तेमने रहेवा लायक क्षेत्रमां लउ जवानो    |         |  |  |
|           | विधि                                              |         |  |  |
| २०७२-७५   | ६ वारकद्वार                                       | ५९८-९९  |  |  |
| २०७६–८२   | ७ भक्तार्थनाविधिद्वार                             | ५९९-६०० |  |  |
|           | साध्यीओनो आहार वहेंचवानो अने आहार                 |         |  |  |
|           | करवानो विधि                                       |         |  |  |
| २०८३-८६   | ८ प्रत्यनीकद्वार                                  | ६००-१   |  |  |
|           | विधर्मी आदि तरफर्थी साध्वीओने धना उपद्रवोनो       |         |  |  |
|           | यचाव                                              |         |  |  |
| २०८७–२१०२ |                                                   | ६०१-५   |  |  |
|           | पृद्ध, जुवान साधीओं पैरी केटली साधीओं भिक्षा-     |         |  |  |
|           | माट जाय ? अने तेणीओ क्यां पया फमधी उभी            |         |  |  |
|           | रहे ? साधीओए सगृहरूपे यंघाउने भिक्षाचर्यामाडे     |         |  |  |
|           | जवानां कारणी अने यननाओं यगैरे                     |         |  |  |
|           |                                                   |         |  |  |

| १८      | बृहत्कल्पसृत्र हितीय विभागतो विषयानुकम ।       |        |
|---------|------------------------------------------------|--------|
| गाथा    | निषय                                           | पत्र   |
| २१०३-५  | १० हिसासहार                                    | ६०६    |
|         | साध्वीको ऋतुवद्ध द्येष काळमां एक क्षेत्रमां वे |        |
|         | महिना रही शके तेनां कारणो                      |        |
| २१०६–८  | ९ मासकल्पविषयक चोथुं सूत्र                     | ६०८    |
|         | गास नगर आदि, किछानी अंटर अने वहार एम           |        |
|         | वे विभागमां वसतां होय तो ऋतुवद्धकाळमां अंदर    |        |
|         | अने वहार मळी चार माम एक क्षेत्रमां साध्वी-     |        |
|         | ओथी रही अकाय. तेथी वयारे रहेवामां प्रायश्चित   |        |
|         | अने दोषो. आपवादिक कारणे रहेवामाटेनी यतनाओ      |        |
| २१०९–२४ | गच्छवासी अने जिनकल्पिक ए वेमां महर्द्धिक       |        |
|         | कोण एनं कथन अने ते विषे गुहासिंह, ने स्त्रीओ   |        |
|         | अने वे गोवर्ग-वे गायोना टोळानां दृष्टांतो      | ६०७-१० |

# ॥ अर्हम् ॥ पूज्यश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युक्ययेतं ब्रुह्हित् कुल्पसूत्रम् ।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन छघुभाष्येण भृपितम्। आचार्यश्रीमञ्यगिरिपादविरचितयाऽर्धपीठिकावृत्त्या तपाश्रीक्षेमकीर्त्या-चार्यवरानुसन्धितया शेपसमग्रवृत्त्या समल्फृतम्।

प्रथम उद्देशः।

[ प्रस्यप्रकृत-मासकल्पप्रकृतात्मकः द्वितीयो विभागः ]

# बृहत्करपसूत्रद्वितीयविभागस्य शुद्धिपत्रकम्

|             |            | C 621             |                           |
|-------------|------------|-------------------|---------------------------|
| पत्रम्      | पद्धिः     | <b>अ</b> श्दम्    | <b>ग्रदम्</b>             |
| २७५         | <b>२९</b>  | <b>रस गीयत्थे</b> | °स्सऽगीयत्थे              |
| <b>२८</b> 8 | १९         | पड                | पड्                       |
| २८५         | <          | यदुक्त            | यदुक्तम्                  |
| २८७         | <b>२</b> १ | पश्चात्कृतः       | 'पश्चात्कृतः'             |
| ३०३         | १३         | तुल्ले राग°       | तुह्रेऽराग°               |
| ३२५         | १२         | गाहित्तए          | गाहित्तए,                 |
| इंदर        | 39         | 3                 | Ę                         |
| ३५६         | २८         | सुमतयः            | सुमतयः !                  |
| ३९२         | २१-२२      | [कि प्रमत्तः]     | . ( किसु प्रमत्तः )       |
| ३९५         | १०         | °सुत्त°           | °सच°                      |
| 88£         | १८         | एकेक°             | एकेक <sup>°</sup>         |
| १७६         | . १८       | ৰাৰ্যা-           | वाऽर्था-                  |
| ४७६         | १९         | असई इ             | असईइ                      |
| 8<<         | २१         | प्रतिलेख निका°    | प्रतिलेखनिका <sup>°</sup> |
| ५०१         | ~ २४       | कारणै.सङ्घा°      | कारणः सद्वा°              |
| ५२१         | ३३         | 'इतरन'            | 'इनरत्' मा॰॥              |
| ५२४         | <b>२६</b>  | अर्भूत°           | अन्तर्भूत°                |
| <b>५५</b> १ | २५ -       | ं अथापमा°         | अथावमा <sup>°</sup>       |
| ५५६         | . 9        | <u> </u>          | <b>आ</b> नृत्य            |
| ५८८         | ३१         | दा                | दो                        |
| ६०४         | २८         | किमुक्तं॥         | किमुकं त॰ डे॰ कां॰ ॥      |
| ६०६         | ३१         | मात्रकं-          | मात्रक-                   |



### ॥ णमो त्यु णं अणुओनमहत्तराणं सुयहराणं ॥

### पूज्यश्रीभद्रवाहुखामिसंदृव्धस्रोपज्ञनिर्श्वकिसमेतं

## बृहत्कल्पसूत्रम् ।

ことがら

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुमाप्येण भृपितम् ।
 तपाश्रीक्षेमकीर्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

### प्रथम उद्देशः।

[मलम्बसूत्राधिकारः।]

अथानुगमद्वारम् । स चानुगमो द्विधा—निर्युक्तयनुगमः स्त्रानुगमधः । निर्युक्तयनुगमिन-विधः—निक्षेपनिर्युक्तयनुगम उपोद्धातिनर्युक्तयनुगमः स्त्रस्पर्शिकनिर्युक्तयनुगमधः । तत्र निक्षेपनि-र्युक्तयनुगमोभिहितः, ओघनिष्पन्ने निक्षेपेऽध्ययनपदस्य नामनिष्पन्ने च कल्यपदस्य निक्षिप्तत्याद् वस्यते च सूत्रालापकनिष्पन्ने सूत्रपदाना निक्षेष्त्यमानत्वात् १ । उपोद्धातनिर्युक्तयनुगमः पुनराभ्या द्वारगाथाभ्यामनुगन्तव्यः । तद्यथा—

उद्देसे निद्देसे, य निग्गमे खेत काल पुरिसे य । कारण पचय लखण, नण समोयारणाऽणुनण ॥ (आव० नि० गा० १४०) कि कड्विट् कम्म किट, केमु कहं केचिरं हवट् कालं। कड् संतरमविरहियं, भवाऽऽगरिस फानणनिक्ती ॥ (आव० नि० गा० १४१)

अनयोरथों मूलावञ्यकादिटीकानोऽवसातत्त्र. २ । सृतस्पर्शकनिर्युक्त्यनुगमः सृत्रपत्त्रा-10 स्थानस्य , स चावसरप्राप्तोऽपि नाभिषीयते, कृतः ! दति चेत , उच्यते—सृत्रमेव तादद्यापि न प्राप्यते, अतः सृत्राभावात् प्रस्य रार्थन करोत्वमो ! इति, अतः क्ष्मत्राप्ते सृत्रानुगमे यदा मृतं वस्यते तदेव साधवार्थ सृत्रर्गाशकनिर्देक्तिमात्र वस्याग इति । ननु यदि रयस्त्र प्राप्तानस्मान्ति नोच्यते नतः कमादत्राप्तरोरे पट्यते ' उच्यते—(प्रस्ताप्तम्—२०००) निर्देक्तिमात्रमान्या-दमादत्राभिषीयन त्यदोप ३ । अतः सृत्रानुगम , स चेत्रानीनवस्मान एतेत्यत्र मृत्रनुगमे मृतः । धुभारणीयम् , तत मृत्रारापत्रिक्तेष्वेषेण निमेषणीयम् , तनोऽपि सृत्रमादिक्तिपूर्वनया नदेव विन्तार्णीयम् । अत्र च मृत्रानुगमार्थनस्मान विव्यतिभागयस्य हष्ट्यः—पद्यत्रिक्तिन

तया मंदिनया मृत्रमुजार्थ मृत्रानुगमः छूनार्था गवित, नामादिनिक्षेपविनियोगं विधाय मृत्राखा-पक्षिनित्यतिन्क्षेपः, पदार्थ-पद्धिप्रद-चाण्जा-प्रत्यवस्थानच्छाणच्यास्याचनुष्ट्ये कृते सृत्रस्पर्धिक-निर्धुक्तिः । नगमाद्यो नया अपि प्रायः सृत्रगनपदार्थादिगोचम दृति तस्त्रनो नयन्छ्यंणं चनुर्थ-मनुयोगद्वारमपि सृत्रसर्धिकनिर्युक्तयन्तःपति प्रतिपत्तव्यम् ।

तथा चार् श्रीजिनसह्यणिक्षमाश्रमणपृत्यः—

होह क्रयथो बोर्नु, सपयच्छेयं सुयं सुयाणुगमी । युत्तायवगनासो, नायाह्यासविणियोगं ॥ (विद्रो० गा० १००९.) युत्तप्यासियनिर्ज्ञातियोगो संसयो पयत्याह् । पायं सो चिय नेगमनयाहिसयगोथमा होह ॥ (विद्रो० गा० १०१०)

10 गृंत च सुत्रानुगगाद्यः भुत्रेण भगरुभव ब्रान्त । यन उत्तम---

मृतं सृताणुगमा, यृताअवगगश्रो य निक्यंवा । गृत्तप्रामियनिज्ञृती, नया य वर्धनि समगं तु ॥

नत्र प्रथमं स्त्रानुगमे मृत्रमुद्यारणीयमः, नद्याद्यानाश्चर्यादः गुणोपेनम् । तद्यथा—अहीनाश्च-गम् अनत्यश्चरम् अत्याविद्धाश्चरं अम्पतिनम् अमिलिनम् अव्यत्याद्रोदिनं प्रतिष्णे प्रतिप्णेघोपं १० कर्ण्टाष्ट्रविप्रशुक्तं गुरुवाचनोपगनम् । एवं च सृत्रे समुद्यारिनं सिन कपाद्यिद् भगवनामुद्धदित-ज्ञानां किचिद्धाविकाग अधिगता मर्वान्त, केचित् गुनर्निविगताः, तनोऽनिविगतार्थाधिगमनाय व्याप्या प्रकृति । अत्रान्तरे "निक्नेवर्यं" (गाया १४९.) द्यादि मृत्याथामृचितं सृत्रार्थद्वारं समापतिनम् । नद्यदं सुत्रम्—

### नो कप्पह निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे तालपछंत्रे अभिन्ने पडिगाहित्तण ॥ [स्त्रम् १]

अन्य च ज्याच्या पादा । तद्यया---

र्गीत्ता च परं चैव, परार्थः परवित्रदः । चाप्ता प्रयवस्थानं, ज्याच्या तत्रस्य पडविद्या ॥

तत्र मंहिना—ना क्रव्यंत निर्धन्यानां वा निर्धन्यानां वा आगं नालप्रलम्बमिननं प्रतिप्रहीतुम् १ । अथ पर्वामिन परिवच्छेटः कर्नव्यः । स चायम्—ना इति परं कर्यने इति परं निर्धन्यानामिनि परं वा इति परं वा इति परं ताल इति परं प्रत्यानामिनि परं वा इति परम् आममिति परं ताल इति परं प्रक्रामिनि परं अभिजमिति परं प्रतिप्रहीनुमिति पर्वामिनि गनः पर्वाच्छेटः २ ।

थय पदार्थ उच्यंने—म च चनुद्धां, तयथा—काम्कविषयः समासविषयः तद्धितविषयो निम्न्हितिषयश्च । तत्र कारकविषयः पचनिति पाचकः, पद्धिति पादकः, भुज्यत इति मोजअन्म , स्नित जनोद्धिनित् स्नानीयं चूर्णम , दीयनद्धि इति दानीयोद्धितियः, विमेति जनोद्धिमाइति भीमः, शैम्तेष्ट्यामिति द्याच्या इत्यादि । ममामविषयो यथा—आरुदो चानरो यं द्वश्चं स्थामह्यानमे युद्ध इति बहुर्यादः १, गङ्गायाः सनीपमुष्गङ्गित्यव्यर्यामायः २, राजः पुरुषो १ क्रिअमं त्यास्यो क्षाः ॥

राजपुरुप इति तत्पुरुप २, नील च नटुत्तलं च नीलोललमिति कर्मघारय ४. चतुर्धा गानानां समाहारश्चतुर्मासी इति द्विगु ५. धवश्च खदिरश्च पलागश्च धव-न्वदिर-पलागा इति द्वन्द्व ६ इत्यादि । तद्धितविषयः—नाभेरपत्यं नाभेयः. जिनो देवनाऽन्येति जैन , भट्टवाहुणा प्रोक्तं शाम्त्रं भाद्रवाहवमित्यादि । निरुक्तविषयः — अमित च राति चेति अमर , मणा दाते महिष , जीवनस्य—जलस्य मृतः—पुटवन्धो जीमृत इत्यादि, कृतं विम्तरेण । एप चतुर्विधोऽपि पदार्थ ऽ समस्तो व्यस्तो वा यो यत्र स्त्रे सम्भवति स तत्र योजनीय इति । सम्प्रति प्रकृतसृत्रस्य पदार्थ उच्यते—नोशब्दः प्रतिपेधे, "कृषोइ सामर्थ्ये" इत्यस्य धातोर्वर्तमानाविभक्तेरात्मनेपदीयान्यद्-र्थेकवचनान्तस्य कल्पते इति रूपम्, ततश्च 'नो कल्यते' नो सन्धीभवति, न युज्यते इत्यर्व । एव सर्वत्र प्रकृति-प्रत्ययविभाग शब्दशानानुसारेण स्विया योजनीयः। तथा प्रन्य -परिगर्ः, स च वाह्या-SSभ्यन्तरमेदाद् द्विधा, वाराः क्षेत्र-वास्त्वादिः, आभ्यन्तरः क्रोधादि , ततो निर्गता 10 **श्रन्थादिति निर्श्रन्थाः—साधवस्तिपाम् । एव 'निर्श्रन्थीना' सान्वीनाम् । वाशव्दावुभवस्यापि वर्गस्य** मलम्बकल्यताप्रतिपेधमधिकृत्य तुल्यकश्रतासूचका । 'आमम्' अपकम् । तल'-मृक्षविदोगनन भवं तालं-तालफलम्, प्रकर्षेण लम्बते इति प्रलम्ब-मूलम्, ताल च प्रतम्बं च तालपरम्बं समाहारद्वन्द्वः । 'अभिन्नं' दृव्यतो अविदारित भावतोऽव्यपगतजीवम् । किम् ? दत्यात्—'प्रति-महीतुम्' आदात्रमिति पदार्थ ३। 15

पदविमहस्तु यानि समासभाजि पदानि तेषु. पदार्थमध्य एव वर्णित इति ४ ।

चालना-प्रत्यवस्थाने तु भाष्यगाथाभिरेव सविस्तर भाविषयोते इति मृत्रमगासार्थः ॥ वैथ भाष्यकारः प्रतिपदमेव सृतं व्याचिरत्यायु प्रथमतो नोकारपट निर्प्रन्थपद च न्यान्यानयनि—

अंकार-नकार-मकारा, पडिसेहा होति एवमाईया ।

सहिरत्रगो सगंथी, अहिरच-सुवन्नगा समणा ॥ ८०६ ॥

अज्ञार-मज्ञार-मज्ञारा एवमादयः शब्दा , अत्राऽऽदिग्रहणाद् नोकारो गृगते. एते प्रतिपेश्या-चज्ञा द्रष्टव्याः, 'अक्ररणीयं न करोषि, मा कार्षां , नो दुरुपे' उत्याविष्यगीया प्रतिपेश्या-चिनां प्रयोगदर्शनात् । तथा सहिरण्यकः सग्रन्थ उच्यते, अत्र हिरण्यग्रहणं वाणा-ऽऽभ्यन्नर्गार-प्रहोषलक्षणम् , ततो य सपरिग्रहः स नग्रन्थः । श्रनणाः पुनगहिरण्य-सुवर्णका अनो निर्भन्या । हिरण्यं-क्रप्यं सुवर्ण-कनकम् । अत्र च ''कन्यते'' इति पद गुगण्ताद् भाष्यकृता नदः व्यात्यातम् , निर्भन्यीशब्दव्युत्पनिर्णि निर्भन्थशब्दवद् द्रष्टन्याः विक्रनात्रकृतभेदन्यायनयोरिनि ॥ ८०६ ॥ अथ नोकारशब्दम्यव भाषनां करोति—

> नोकारो रालु दंसं. पडिसेहयई कवाड कप्पिसा । आमं च अणणात्ते. तलो य रालु उम्मए होइ ॥ ८०७ ॥

नोराज्यः प्रायो देशप्रतिभेषे वर्तते. यथा "नोपट" रत्युक्ते पर्देशदेशः कपान दिकः प्रशियके, १२ एक्सप्रापि नोजारो देश प्रतियेशयति । नवधेदर्क्तं भर्यति—-स्वाचितः शास्त्रेतः नानप्रनप्रशः, उत्सर्यपदन्तपे देशे नावस कन्यते आत्यन्तिक पुनर्पप्रार्णेः कन्यतेऽपीति भावः । 'ामः न'

१ अध सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्तिविस्नरेण प्रति<sup>०</sup> स० ॥ 🔑 भाषर णकार मकरा 🤭 ॥

आपराज्य 'अनम्बद्धे' अनम्बतं वर्तने । तिसुक्तं गर्वतः —पृषेकक्षाविनीमण्यावस्याम-पृथ्य नदुक्तकात्रमविनी प्रजादमा अन्या—अग्राधीमर्थयेन, नद्रसक्षयेऽनम्बद्धे अग्रावस्था-यामम्बद्धो वर्तते । नक्षक्षक्षेत्रकृषे मदिन, द्रार्वयः स्क्रम्बद्धेगोत्रकृषेणोत्रिकृते थे। युष्ट-विद्योगः म नक्ष-न्यल्ह्य इति सावः; तय सर्व नाक्ष्य-नाल्ह्यस्थ्यः ॥ ८०० ॥

उ अय प्रक्रवादिग्दानि क्याच्ये—

पहिलंबणा पर्छंबं, अविदारिय सो वर्यति उ असिर्छ । अहवा वि द्व्य साबे, तेषहराहणं निवारेह ॥ ८०८ ॥

'अतिक्रवत्ता' अति—अक्षेंग त्यवत इति 'अक्रवत्' तकेव तक्ष्वस्य मृत्यू । तथा व्यक् अविद्यत्ति 'भी' इति पद्युको तद् वद्गि शृत्येदिनो अभिक्रम । अथ्या अभिक्षे द्विया— 10द्वव्यते मानत्व । तत्र द्वव्यते यद् अविद्यत्तिम , मान्तः पुनम्ब्यमात्त्रीयम् । 'तस्तिष्रहृषे' त्य—अक्रवाद्यक्तव्यक्तिस्साद्वे निद्यायित नोहार इति । एत स्वयत्वर्थः ॥ ८०८ ॥

अय ना ज्ञान्य व्यव्यति अभिवंधिने । तम सृष्योत्य स्थ्योत्य वा दृष्यं नाव्यते — आधियते व्या द्वन्यदृष्या या नाव्यते । तथा पति इति — यो न्यदृष्या पति द्वन्य व्यवस्थायते अन्तर्वयः अन्तर्वयः व्यवस्थायते — यो निर्देशिके ति शिष्यदृद्धः यो य्यते येतः ततः प्रच्यस्थाते — यिति । व्यवस्था यो निर्देशे च न्या — ततुः च यदे प्र्याण् द्यास्थाति साम्रिकित्यानि स्थानि प्रच्यति । वया नाम्र प्रयोगः — व्यवस्थात् स्थानः प्रच्यतः प्रच्यतः प्रच्यतः प्रच्यतः । तथा नाम्य प्रयोगः — व्यवस्थात् स्थानः प्रच्यतः प्रच्यतः प्रच्यतः प्रच्यतः । तथा च प्रच्यतः प्रच्यतः । वर्षः । वर्षः प्रच्यतः । वर्षः ।

र्त्त गालयने पात्रं, में लाइ व छह्ममंत्तरं ने ने । जा य अणुणा मच्चा, कहमिच्छिन मंत्तरं ने तु ॥ ८०९ ॥

इह महन्यव्यस निर्के पृथेर्युनीर्मान्यमीमर्थयने—मां 'कान' दुनीते पनन्तं गृहानि
पर्य च गान्यनीति महाव्य । एत्व निरुक्तम्याति घटने, यन आह्—गिद्धं 'नो कायट'
इत्यादि सुरं तन् पर्य सन्वद्यनयनिष्ण्यान्यं गान्यति, तथा मामिति—आपद्रव्यं नग्रहति।
ध्याननं कानि—शार्यति तद् एतंशियम्यंपदानहर्णं महा हृष्टम् ततो या अन्वद्रत्या पान्यः
विशिष्यंः । विष्ठ—गिद्धं प्रतियम्यंपदानहर्णं मदा दृष्टम् ततो या अन्वद्रत्या पान्यः
वर्मम श सा सर्वाति मन्त्रो महन्तं गहन्तं ग्रहित । यदि नर्मदं ततः विस्तृः ह्याह—'क्यं' केन
महान्या 'ता' सर्वात्मपुनां महन्त्रीन्यक्रीमः । विद्यत्तं मर्वात—यदि पात्रह्याति प्रतियेषविम्यविद्यम्यादेव मद्या महन्त्रमञ्जाने तदि धर्म-पात्रह्ययोः सद्वग्दीपः प्रसन्येन, उनउत्योगित महन्यत्वन्तः । तत्रधार्यनेक्षातं महन्यत्व्या क्ष्मायनात्वाः स्वनः नं वत्य दृष्टीनप्रं
वा, त्यो न स्वीत्यद्वाः सहन्यम् न श प्रतियेषः सर्वेद्यसहन्यम् । तिन्तु या धर्मस्याद्वाः
यक्ष पान्य प्रतियेष एते ह्यति सहस्य, निद्रग्वन्तुना-प्रतियेष्णव्यक्षम् प्रतियेष एते ह्यति सहस्य, निद्रग्वन्त्राः प्रतियेष व्यक्ष पान्य प्रतियेष परिष्

पावार्णं समणुण्णा, न चेव मञ्विम्मं अत्थि समयिमा ।

तं जह अमंगलं ते, कयरं णु हु मंगलं तुन्झं ॥ ८१० ॥ 'पापाना' प्राणिवधादीनां समनुज्ञा नवान्ति सर्वन्मित्रपि 'समये' सिद्धान्ते. न केवलमंत्रम स्त्रे इत्यपिशब्दार्थः, किन्तु सर्वत्रापि प्रतिपेध एवः ततो यदि ते 'तत्' नयावियमपि पापप्र-तिषेधकं सूत्रममझलम् ततः कतरदृ 'नुः' इति वितर्के 'हुः' निश्यये तय मजलं भविप्यति !, नऽ किमपीत्यर्थः ॥ ८१० ॥ किञ्च-

पावं अमंगलं ति य, तप्यिंडसेही हु मंगलं नियमा। निक्खेंचे वा चुत्तं, जं वा नवमिमा पुट्यमिम ॥ ८११ ॥

पापं नियमादमज्ञरम् , तत्रतिपेधः पुनर्नियमाद् मङ्गरुम् , यत एवं ततो माङ्गरिकनेतत् स्त्र-मिति । तथा चात्र प्रयोग —माइलिकं "नो कप्पर् निगाथाण वा निगायाण वा" (३० १ 10 स्०१) इत्यादि स्त्रम् , पापप्रतिपेधकत्वात् , इह यद् यत् पापप्रतिपेधकं तत् तद् माङ्गलिकम् . यथा ''सब्बे जीवा न हंतव्या'' इत्यादि वचनम् । पापप्रतिपेषक चेद सूत्रम् , तसाद् माहालि-कम् । अथवा 'निश्नेपे' नामनिप्पन्नरुक्षणे ''छिष्टि १ सत्तिविहे या २, दसविह ३ पीनद्रवि-है य ४ वायाला ५ ।" (गा० २७४) इति पद्मविधभावकल्यसम्बन्धायातम्य पद्मकल्पसाठी

वंदामि भद्द्याहुं, पाईणं चरिमसयल्ख्यनाणि ।

15

बुत्तस्स कारगमिसिं, दमाण कप्पे य ववहारे ॥ (गा० १)

इत्यधिकृतस्त्रकारनमस्काररूपं यद् मुझलमुक्तम्, यद्वा 'नवमे पृर्वे' प्रत्याख्याननामके प्रथमपारम्मे यद् मझलाभिधान कृतं तेनवास्य स्त्रम्य माजलिकत्व मन्तन्यमिति ॥ ८१२ ॥ अथेरथमपि स्थापितं स्त्रस्य माजलिकत्वं स्वामहाभिनिवेशादप्रतिपयमानं परगुपरुभ्य स्रिरिटमाह—

अदागसमी साह, एवं मुत्तं पि जी जहा वयड । तह होइ मंगलममंगलं व कछाणदेसिस्स ॥ ८१२ ॥

''अद्गा''ति आदर्शः—दर्पणग्नलमः—तलादृशः साधुः । क्रिमुक्त भवति '—यथा वर्पने सम्दर्भतो निर्मलेऽपि तत्तरुपाधिवशनः सुन्दरा-ऽसुन्दरम्दर्पाणि प्रतिर पाणि जिलोल्यन्ते नथा साधुमपि परममङ्गलभूत दृद्धा मङ्गल्खुद्धि कुर्वत प्रशनन्त्रतोष्ट्रचैभैन्यम्य मङ्गल भवति, तदिनम्य संक्षिष्टकर्मणो दूरभन्यादेरमङ्गलयुद्धि कुर्वाणस्यामङ्गल भवति । 'एवम्' आउर्ग-नायुद्धान्तेन १३ सूत्रमपि स्वरूपनः परममङ्गलभून यो यथा बदति तस्य नथव 'मङ्गल्यमङ्गलं वा भवति' मङ्गल-युच्या परिगृतामाण महत्वम् अमहत्वयुच्या तु परिगृतामाणममहत्वे भवतीत्वर्थः । एवं च गाहत्वि-फेडिप सूत्रे यदि त्यगमहत्वुद्धि करोपि भन्तु तार्ट् कल्याणहेपियो भवनोऽनहत्य् ॥ ८१२ ॥

किञान्यत्-

जह वा मय्यनिमेहो, हवेज तो कप्पणा भवे एया। नंदी य भारमंगल, वृत्तं तत्तो अणसमिटं॥ ८१३॥

:3

याशब्दः प्रत्यस्यानस्य प्रजाननगेण्यर्थनार्थः ।

स्यान् तनो भवेन् तावकीना प्रतिषेधकन्वाडमङ्गळमित्येषा कञ्चना । यन्मान् पुनरत्र नोञञ्डा देशप्रति-पेघ एव वर्त्ततं अतः परिफल्गुरियं भवटीया कल्पनेति । यद्वा 'नन्टी च' पद्मप्रकारज्ञानसूपा नावमद्रलसुच्यने, तच "नदी य मंगलद्वाः" (गा० ३) इत्यादिना प्रन्थेन पीठिकायां प्रोक्त-मेव । यदि नाम प्रोक्तं तन· किमायातम् ² इत्याह्—'तस्माच' नन्दीरूपाट् भावमङ्गलात् 'अन-उन्यत्' अपृथामृतमिदं म्त्रम्, अस्यापि श्रुनत्वान् श्रुतस्य च ज्ञानपञ्चकान्तर्गतत्वादिति माव इति; अतोऽपि माङ्गलिक्सिम्डम् ॥ ८१३ ॥ तदेवं स्यापिनमनेकथा भाष्यकृता मृत्रस्य माङ्गलिकत्वम् । संन्यति निर्युक्तिकृत् नोशक्तामिथेयस्य मतिपेयस्य निर्वापनन्तरोक्तमर्थं च मृचयन्नाह—

पडिसेह्मि उ छकं, अमंगलं सो नि ने मवे बुढ़ी। पात्राणं नदकरणं, तदेव रालु मंगलं परमं ॥ ८१४ ॥

'प्रतिषेवे' प्रतिषेवत्रिषयं 'षट्कं' नाम-स्यापना-दृज्य-ऋत्र-काल-सावलक्षणं निद्धेपणीयम् । 10 तत्र नात्र प्रतिपद्यः 'न वक्तव्यममुकं नाम' इतिलङ्गण , यथा-

अज्ञण पज्ञण वा वि, वप्पो चुछपिउ ति य ।

माउले मार्याणज्ञ त्ति, पुत्ता नत्तुणिय त्ति य ॥ ( द्रग० ४० ७ गा० १८ )

है हो हले चि अने चि, महा सामिय गामिय।

होल गोल वनुरु ति, पुरिसं नेवमालवे ॥ ( दृश० अ० ७ गा० १९ ) इत्यादि । 15 स्यापना आकारे। मूर्चिरिति पर्यायाः, तस्याः प्रतिषेवो यथा—

वितर्ह पि नहामुचि, जो तहा सासए नगे ।

मो वि ना उद्दो पावेणं, किं पुणं नो सुसं वए १॥ (टझ० अ० ७ गा० ५)

द्रव्यप्रतिषेयो ज्ञर्यार-मञ्चनराग्व्यतिरिक्तः युनरयम्---

नो कप्पद्द निमायाण वा निमायाण वा आमे नाल्यलंबे अमिन्ने पडिगाहितए ति । 20 क्षेत्रपतिषेषो यथा—नो कप्पइ निमांयाण वा निमांयाण वा [रातो वा वियाले वा] अद्वाणगमणं एत्तण् ( २० १ स्० १७०)।

काल्यतिपेयो यथा-

अत्यंगयन्ति आह्वे, पुरत्या य अणुनाए ।

आहारमञ्चं सबं, मणसा वि न पत्यए॥ (द्यु० अ० ८ गा० २८)

मावप्रतिषेघ औद्दयिकमावनिवारणरूपो य्या—

कोहं नाणं च नायं च, लोमं च पावबहुणं ।

वमें चतारि देखि ट, इच्छंतो हियमपणो ॥ (दश्रु अ० ८ गा० २७) इत्यादि । अत्र च मुत्रे इत्ययतिषेघेनाधिकारः । तथा 'स इति' यतिषधोऽमङ्गलमिनि 'ते' तव बुद्धि-

80 भेंद्रन् सा चायुक्ता, यन पापानां यदकरणं तदेव खळु परमं महळं ज्ञानव्यमिति पूर्वमेव सावि-१ "अर्थेटानीमनमेवार्थं सूत्रस्पशिक्षनिर्युक्तया जिनान्यनि दनि सूर्णो ॥ २ "भावप्रतिपेवने-

हाविद्यारः, द्यान्तद्रहुण्क्षेत्र व्याद्याताः । सान्यतिषेत्रेऽपि एटेन्टियदनस्यतिप्रतिणेवेनाधिकारः " द्रति चुणिकाराः॥

25

n,

तम् ॥ ८१४ ॥ तदेवमुक्तः सह्नेपतः सृत्रार्थ । सम्प्रति विन्तरार्थं सृत्रस्पिकिनियुक्ता प्रतिपाद्यितुमाह—

> आइनकारे गंथे, आमे ताले तहा पलंदे य । भिन्नस्स वि निक्खेदो, चउक्ओ होड् एकके ॥ ८१५॥

आदो नकार आदिनकारः स विचारणीयैः । तथा अन्थपदस्य आमपदस्य तालपदस्य प्रल- म्यपदस्य भिन्नपदस्यापि च निक्षेपः 'चतुष्क ' नाम-स्थापना-इच्य-भावन्दप कर्त्तव्यो भगति 'एँ.इ-केसिन्' एकेकपदविषयः ॥ ८१५॥

तत्राऽऽदिनकारपदं वित्रियते । गिप्यः प्रश्नयति—योऽयमार्गे प्रतिपेषः न नजरेण भवनु मा नोकारेण, तद्यथा—

"न कप्पइ निगंथाण या निगंथीण या आमे तालपलंत्रे अभिन्ने पडिगाहित्तण्"। 10 एवं च कियमाणे सूत्रं लघु मयति, "मान्नयाऽपि च सृत्रत्य लाघव महानुत्यवः" इति विहत्य-वादः, नोशब्देन पुनः प्रतिपेवे विधीयमाने सूत्रगोरवं भवति । अन्नाचार्य प्रतियक्ति—भद्र ! कारणमन्नास्ति यतो नोकारेण प्रतिपेधः कियते । आह—िक पुनन्तन् कारणम् उच्यते—

पिंडसेहो उ अकारो, मांकारो नो अ तह नकारो अ । तन्भाव दुविहकाले, देसे संजोगमाईसु ॥ ८१६ ॥

प्रतिषिध्यतेऽनेनेति 'प्रतिषेधः' प्रतिषेधको वर्ण. स चतुर्गा—अजारो माक्तारा नोक्तार-स्तथा नकारश्च । तत्राऽकारन्नद्भावप्रतिषेध करोति । माकार पुनिविधयाक्रविषय प्रतिषेषम्, तद्यथा—प्रस्तुत्वत्रविषयम् अनागतविषयं च । नोकारो देजप्रतिषेयम् । नकार पुनः 'सयोगादिपु' सयोग-समवाय-सामान्य-विद्योपचत्रप्रयप्रतिषेधं करोति ॥ ८१६ ॥

तत्राकार-माकार-नोकाराणामुदाहरणान्याह----

निटरिसणं अवडोऽयं, मा य घढं भिंद मा य भिंदिहिति। नो उ घडो घडदेसो, निव्यवरीयं च जं टच्यं॥ ८१७॥

च निर्वर्शनमिति जातावेकवचनम् , ततोऽमीपा प्रतिपेधकवर्णाना यथाः मं निर्दर्शनाति । - अकारस्य तद्भावप्रतिपेधे निर्दर्शन यथा—अघटोऽयिगति । न एटो अघट । एट्यार्तिशनः पटा- दिकः पटार्थं त्यर्थः । माकारो वर्तमाना-ऽनागनक्त्रप्रतिपेथको यथा —मा घट गिन्दिः गाः घट भिल्दः गाः पटे भेल्यसि । नकारो नगुज्यार्थो । नोकारो देशप्रतिपेथकल्दन्यराण्यन् रो या यथा— नोघट त्युक्ते घटेकदेषा क्यालादिकोऽवयव । नद्भिपीन या अस्यद्व द्वार्थं पटारिक्यः ॥ ८१७॥

अय नयोगादिविषयं नकारप्रतिषेध भावयति---

मंजोगे समदाए, सामने चन्द्र नहा दिसेसे छ । कालनिए पटिसेहो, जन्धुदर्शामी नकारम्य ॥ ८१८ ॥

25

संयोगे समबाये सामान्ये विदापे चिति चतुर्धा प्रतिषये। नकारस्य मवति । म च प्रत्येकम-तीता-ऽनागत-वर्तमान्छक्षणकालिकित्वेषयन्वादेकिकित्विय इति सर्वसद्वया द्वाद्यविष्ये। नकार-प्रतिषयः । यत्र च कापि नकारस्यापयोगो सवित नत्रामीषां द्वाद्यानां सेटानामन्यतमः प्रतिषयः प्रतिषचन्त्र इति ॥ ८१८ ॥ अय सयोगादिषु यथाक्रमं प्रतिषयमुदाहरति—

नित्य घरे जिणद्नो, पुव्यपिस्द्वाण तेनि द्राण्हं पि । संजोगा पिडिसिज्झह्, न सव्वसा तेसि अन्यितं ॥ ८१९ ॥ समवाए खर्गसंगं, सामचे नित्य चंदिमा अनो । नित्य य घडप्यमाणा, विसेमओ होति मुत्ताओ ॥ ८२० ॥

'नाम्नि गृहे जिनदत्तः' इत्यत्र प्रयोगे पृत्रेप्रसिद्धयोन्त्रयोगृह-जिनदत्तयोद्धयोर्पि 'संयोगः' 10सम्बन्यमात्रं प्रतिपिच्यते न पुनः मर्वयेव तयोगन्तित्तमिति संयोगप्रनिपयः ॥ ८१९ ॥

समवायप्रतिषेत्रे तु न्वर्श्वक्षसुद्धाहरणम् — न्वरे। प्रश्नमप्यन्ति परं खरिश्वरिति शृक्षं नान्त्रीति 'समवायः' एकत्र सर्रेष उमयोगिष प्रतिषित्र्यते दिन नमवायप्रतिषयः । सामान्यप्रति-षयो यथा— नास्यिन्नम् स्याने प्रत्य ईस्बाध्यन्त्रमा इति । विद्यापमाश्रित्य युनरयं प्रतिषयः — न सिन ययप्रमाणाः 'सुक्ताः' सुक्ताषर्यानात्र्ययः, मिन सुक्ताषर्यानि परं न ययप्रमाणानीति घट- १६ प्रमाणत्वस्थ्रणस्य विद्योषस्य प्रतिषिथ्यमानत्त्राद् विद्योषप्रतिषयः ॥ ८२०॥

मानितः संयोगादिचतुष्टयनिषयः प्रतिषयः । सैन्यति काल्त्रयनिषयं तमेव मानयति— नेत्राऽऽसी न मनिस्मद्द, नेत्र घडो अन्यि इति तिहा काले ।

पाँडसेहें नकारों, मर्झ तु अकार-नोकारा ॥ ८२१ ॥

नैवागीत न भविष्यति नैवान्ति घट इति यथाक्रममतीता-उनागत-वर्तमानमेदात विद्या काल-२० विषयं वस्तु नक्ष्यः प्रतिषययित । अकार-नोकारा तु 'सद्यः' वर्तमानक्षालमेव प्रायः प्रतिषय-यतः, यथा—अक्रमेषि त्वस्, नो कल्पने तालप्रलम्बं प्रतिप्रद्यति। माकारस्य तु द्विवि-यकाल्पतिषेयकन्वं पृत्रेमुक्तमेवेति न पुनक्त्यते ॥ ८२१॥

इत्यं सपरखं यतिपेत्रसुपत्रण्यं यम्नुतार्थयोजनामाङ्—

जम्हा खल्छ पडिसेई, नोकारेणं करेंति णऽण्णेणं । नम्हा उ होज गहणं, कयाइ अववायमामञ्ज ॥ ८२२ ॥

यन्मान् खु प्रतिषेषं नोकार्णेष कृतंन्ति मगजनः सृत्रकृतो नान्येन नकारादिना नत एव ज्ञायन-भवेद् प्रहणं कृताचित ताज्यक्त्वसापनाद्यद्रमासाविति ॥ ८२२ ॥

व्यान्यातर्नादिनकाग्यतम् । अयं प्रन्थरदम—नस्य च नामादिभेदाचतुर्वा निक्षेपः । तत्र नाम-स्वारने गतार्थे । द्रव्यप्रन्थिबया—सिंचना-ऽचित्त-मिथ्यमेदान् । तत्र सचित्तश्चस्यक्रमाले-१० त्यादि, अचित्त एकाविद्यागदिकः, सिथः शुक्तस्त्रमिथिता प्रमृत्माश । मात्रप्रन्यम्तु स

१ 'पस्य प्र' में। हे हा ॥ २ "आह माह एस कालाउँदाः इत , यम-हित्वव राजनिष्य ह हित, न ह शेषातम, तस्पद्वस्यता शेषातं हा ब्रिंग्स उस्प्रेत १ म वा १" उज्यत्तरां सूर्णो ॥ ३ स्रका-रोपि हे भो हे ॥ ४ 'माहिनोक्का' भे हे ॥ ५ त्याहिमाला । असि भे के है ॥

15 द्श

30

वार

उच्यते येन क्षेत्र-वास्त्वादिना कोधादिना वा अमी जन्तव. कर्मणा सहाऽऽत्मान ग्रन्थयन्ति । त न भाष्यकार एव सविस्तरं व्यास्यानयति—

> सो वि य गंथो दुविहो, वज्हो अविंमतरो अ वोधन्वो । अंतो अ चोदमविहो, दसहा पुण वाहिरो गंथो ॥ ८२३॥

सोऽपि च भावप्रन्थो द्विविधः, तद्यथा—वाह्योऽभ्यन्तरश्च बोद्धव्यः । तत्राभ्यन्तरो प्रन्थश्च- 5 तुर्दशविधो वस्यमाण । वादाः पुनर्भन्थो 'ढशधा' ढशप्रकारो वस्यमाण एव ॥ ८२३ ॥

यदि नामैव द्विविधो प्रन्थनतो निर्भन्य इति किमुक्तं भवति ! इत्याह—

सहिरत्रगो सगंथो, नित्य से गंथो ति तेण निग्गंथो। अहवा निराध्वकरिसे, अवचियगंथो च निग्गंथो॥ ८२४॥

सिरण्यक इति ''एकग्रहणे तज्ञातीयग्रहणम्'' इति न्यायाद् हिरण्य-सुवर्णादिवाद्यग्रन्थसित 10 उपलक्षणत्वाद् आन्तरग्रन्थयुक्तश्च सग्रन्थ उच्यते । 'नाम्ति' न विचते ''से'' तस्य तथाविधो द्विविधोऽपि ग्रन्थः स निर्मन्थ । अथवा निर्मन्थ इत्यत्र यो निर्मञ्दः स. 'अपकर्षे' अपचये वर्षते, ततश्चापचित —मतनृकृतो ग्रन्थो वाद्य आभ्यन्तरश्च येन स निर्मन्थ उच्यते ॥ ८२४ ॥

अथ यदुक्तं "वालो ग्रन्थो दगधा" (गा० ८२३) इति तद् विवरीपुराह— सेतं १ वत्युं २ धण ३ धन्न ४ संचओ ५ मित्त-णाइ-संजोगो ६।

जाण ७ सयणा-ऽऽसणाणि य ८, दांसी-दासं च ९ कुवियं च १०॥ ८२५॥

'क्षेत्रं' धान्यनिप्यत्तिस्थानम् १, 'वास्तु' भृमिगृहादि २, 'धनं' सुवर्णादि ३, 'धान्यं' बीजेजाति ४, 'सञ्चयः' तृण-काष्टादिसङ्गत्तः ५, मित्राणि—सुहृदो ज्ञातयः—स्वजनाः सयोगः— श्वसुरकुरुसम्बन्ध इति त्रिभिरप्येक एव प्रन्थः ६, 'यानानि' वाहनानि ७, 'शयना-ऽऽसनानि च' पष्ट्यद्व-पाटकादीनि ८, दास्यश्च दासाश्च दासी-दासम् ९, 'कुप्यं च' उपस्कररूपम् १० इति । 20 एप दशविधो प्रन्थः ॥ ८२५ ॥ अथेनमेव प्रतिभेदं यथाकम व्याचष्टे—

खेत्तं सेउं केउं, सेयऽरहट्टाइ केउ वरिसेणं। भृमिघर वत्यु सेउं, केउं पासाय-गिहमाई॥ ८२६॥

क्षेत्रं द्विधा—सेतु केतु च । तत्र ''सेयऽरहट्टाइ''ित अरहट्टादिना सिच्यमानं यद् निप्प-धते तत् सेतु, अत्राऽऽदिशव्दात् तडागादिपरिग्रहः । यत् पुनः 'वर्षण' मेघन्रष्टा निप्पद्यते <sup>25</sup> तत् केतु । वास्त्यपि सेतु-केतुभेढाद् द्विधा । भृमिगृह सेतु, प्रासाद-गृहादिकं केतु । तत्र नरे-न्द्राध्यासितः सप्तम्मादिरावासविदोपः प्रासादः, गृहं दोपजनाधिष्ठितमेकभ्मादिकम्, आदिग्रह-णात् कुटी-मण्डपा-ऽपैवरकादिकं परिगृह्यते ॥ ८२६ ॥

> तिविहं च भवे वत्थुं, खायं तह ऊसियं च उभयं च । भूमिघरं पासाओ, संबद्धघरं भवे उभयं ॥ ८२७ ॥

अथवा वास्तु त्रिविधं भवेत् , तद्यथा—खातं तथा उच्छ्तं च 'उभयं च' खातोच्छ्त-

१ दासो दासी य कु॰ ता॰॥ २ भा॰ का॰ विनाडन्यत्र—चीजजाति ४ डे॰ त॰ छे॰।

मित्ययः । त्रिविधमपि कमणोबाह्यति—"मृमिधर"मित्यदि । खानं मृमिगृह्म् । उच्छिनं पासाद , उपलक्षणन्वाद्रन्यद्प्येकमृम-द्विम्मादिकं गृह्मुच्छितम् । यत् पुनः पासाद<u>-गृह</u>ादिकं मृमिगृहेण सम्बद्धं तद् मवेत् 'उमय' खानोच्छितम् ॥ ८२७ ॥

घडिएयरं खलु घणं, सणसत्तरसा विया भवे घनं।

तण-ऋडु-नेछ-घय-मंग्रु-चन्याई संचओ बहुहा ॥ ८२८ ॥

यद् घटितम् 'इनरद् वा' अघटिनं नुवर्णादिकं नद् घनमुच्यते । तथा शणं सप्तदशं वेषां तानि शणसप्तद्शानि बीजानि घान्यं भवदिति । तानि चामृनि-

थान्यसप्त-**डेंगुक्रम्** 

त्रीहियंत्रो मस्रो, गोवृगो सुदृ-माप-तिल-चणकाः ।

अणवः प्रियतु-कोद्रवमकुष्टकाः शालिरादक्यः ॥

किञ्च कराय-कुळ्या, गणसमद्यानि बीजानि । इति । 10

तथा तृण-काष्ट-नेल-वृत-मथु-बम्बादीनाम् थादिशकाद् बुम-यलालादीनां सद्वहरूपः सक्रयो बहुबा इष्टन्य इति ॥ ८२८ ॥

सहजायगाइ मिना, नाई माया-पिईहिं मंत्रद्धा । समुरकुलं संजागो, निष्णि वि मिनादयो छहो ॥ ८२९ ॥

महजातकाद्य सुहुदो मित्राणि, आदिग्रहणान् महविद्धिनकाः सहपांशुक्रीडिनकाः महदार-द्शिनश्चेति । ज्ञानयो मानु-पिनृमन्बद्धाः, मानृकुङमन्बद्धाः पिनृकुङमम्बद्धाःश्चेन्ययः । तत्र मातृ-कु ज्यम्बद्धाः मानुक-मानाप्रहाद्यः, पितृकुल्यम्बद्धाः पितृत्य-पिनामहादयः । श्वयुरकुलं सयो-गाँउमिर्वायते, किसुक्तं मवि ?—श्वयुग्ट्रस्याक्षिका ये केचित् श्वयुर-श्रश्रू-शास्कादयस्तर्पा सम्बन्धः संयोग उच्यने । एने मित्राद्यक्षयोऽपि पक्षाः पष्टो ब्रन्थः ॥ ८२९ ॥

नाणं तुं आसमाई, पहुंकग-पीटिगाइ अहमश्री। 20

दामाइ नवम दसमी, लोहाइउवक्यमे कृष्यं ॥ ८३० ॥

यानमिति नानावेकत्रचनम्, ननोऽयम्यः—यानानि पुनरश्चादीनि, आदिखञ्झाद् गन-वृपम-य-ग्रिविकार्रानि । तथा पञ्चङ्कार्रानि ग्रयनानि, पाठिकार्रानि च आसनानि, एप ग्रय-ना-ऽऽसनक्ष्णेऽष्टमा ग्रन्थ । ठामादिकः नवेंऽप्यनुक्ताविवगें। नवमे। ग्रन्थः । तथा छोहादिक

था उपन्तरः क्षुप्यमुच्यते । तत्र छोड्रोपन्त्ररा छोड्मयक्ष्यक्षी-सुद्दानिका-सुटारादिकः । आदिसञ्जाद् मानिकोपस्क्रमे यद्यदिकः, कांस्रोपस्करः स्त्राष्ट-कचोछकादिक इत्यादिक सर्वोद्यपि परिगृह्यते । एय दशमी बन्ध ॥ ८३०॥

प्रकृतिना द्यवियोऽति बाध्यन्यः, सुस्पति चतुद्यवियमस्यन्तरं अन्यमाह्— कोहो ? माणो ? माया ३, लोमो ४ पंजं ५ तहेव दानो अ ६।

श्विमच्छन ७ वेद ८ अन्द ९, रह १० हाम ११ सोगो १२ मय १३ दुर्गुछा १४॥८३१॥ केथा माना माण छामेक्षीन चन्चानेऽपि यनीना ४ । येमघटंदनामि यहस्वणो गगोऽमि-र्धायन ५ । दोष्ठाळेन त्वर्यानिकलक्षणो हैय॰ ६ । 'मिथ्याचन' अईत्यर्णाननस्विवर्राताव-

१ तृ रहमाई नः । २ दारिकादि देः॥

ठन्य

वोधरूपम् । तच द्विविध वा त्रिपष्टाधिकशतत्रयमेट वा अपरिमितमेद वा । तत्रानाभिम्रहिक-माभिम्रहिकं चेति द्विविधम् । अनाभिम्रहिक पृथिन्यादीनाम् । आभिम्रहिकं तु पड्विधम्—

नित्थ न निचो न कुणइ, कयं न वेएइ नित्य निव्याण । नित्थ य मोक्लोवाओ, छिबह मिच्छत्तऽभिगगहिय ॥ (कल्पवृहद्भाप्ये)

त्रिपष्टाधिकशतत्रयविध पुनरिटम्---

5

असियसयं किरियाणं, अकिरियवाईण होइ चुल्सीई । अण्णाणी सत्तद्दी, वेणइयाणं च वत्तीसा ॥ (सूत्रकृ० नि० गा० ११९)

अपरिमितभेद तु-

जावइया नयवाया, तावइया चेव होंति परसमया । जावइया परसमया, तावइया चेव मिच्छत्ता ॥

10

एवमनेकविकल्पमि सामान्यतो मिथ्यात्वश्च्देन गृह्यते इति सप्तमो मेटः ७ । वेदिक्ष-विधः स्नी-पु-नपुंसकभेटात् । तत्र यत् िक्षयाः पित्तोदये मधुराभिलाप इव पुर्स्यभिलापो जायते स स्नीवेदः, यत् पुनः पुसः श्रेष्मोदयादम्लाभिलापवत् िलयामिमलापो भवति स पुंवेदः, यतु पण्डकस्य पित्त-श्रेष्मोदये मिल्लिकाभिलापवदुभयोरिप श्ली-पुंसयोरिभिलापः समुदेति स नपुंसकवेद इति त्रयोऽप्येक एव भेदः ८ । तथा यदमनोज्ञेषु अन्द्रादिविपयेषु सयमे वा जीवस्य चित्तो-15 हेगः सा अरतिः ९ । यत् पुनस्तेष्वेव मनोज्ञेषु असयमे वा रमणं सा रतिः १० । यतु सिनिमत्तमित्तमित्त वा हसति तद् हास्यम् ११ । प्रियविप्रयोगादिविहलचेतोष्टित्तराकन्दनादिकं यत् करोति स शोकः १२ । सिनिमत्तमनिमित्तं वा यद् विभेति तद् भयम् १३ । यत् पुनर-स्नान-ऽदन्तपवन-मण्डलीभोजनादिकमपर वा मृतकलेवर-विष्टादिकं जुगुप्सते सा जुगुप्सा १४ । एप चतुर्दशिविधोऽप्याभ्यन्तरयन्थ उच्यते ॥ ८३१ ॥ प्रस्तुतयोजनामाह—

साविजा विमुक्ता, सर्विभतर-वाहिरेण गंथेण । निग्नहपरमा य विदू, तेणेव य होंति निग्गंथा ॥ ८३२ ॥

सावद्यः—सपापः कर्मोपादाननिवन्धनत्वाद् यो ग्रन्थस्तेन साभ्यन्तर-वाद्येन ये मुक्तास्ते निर्भन्था उच्यन्ते, येऽपि चाऽऽन्तरग्रन्थेन न सर्वथा मुक्तास्तेऽपि; येन विद्वांसः क्रोधादिदोप-वेदिनस्तथा 'निग्रहपरमाः' तिर्निर्जयप्रधानाः, तेनैव कारणेन ते निर्भन्था भवन्ति ॥ ८३२ ॥ 25

अथाऽऽन्तरग्रन्थमधिकृत्य ये मुक्ता ये चामुक्तास्तदेतदभिधित्सुराह—

केई सव्वविम्रका, कोहाईएहिं केइ भइयव्वा । सेढिदुगं विरएत्ता, जाणसु जो निग्गओ जत्तो ॥ ८३३ ॥

'क्रोधादिभिः' आन्तरग्रन्थेः केचित् 'सर्वविमुक्ताः' सर्वेरिप विषमुक्ताः, केचित् पुनः 'भक्तव्याः' विकल्पनीयाः, केश्चिद् मुक्ताः कैश्चिदिप न मुक्ता इत्यभिष्रायः । अत्र शिप्यः 30 पाह—कथ नु नामेढ ज्ञास्यते 'अमी सर्वथा मुक्ता अमी च न मुक्ता ' हित, उच्यते— 'श्रेणिद्विकम्' उपगमश्रेणि-क्षपकश्रेणिरुक्षण 'विरचय्य' यथोक्तपरिपाट्या स्थापयित्वा ततो जानीहि

१ °न्यदाब्देन° मो० छे०॥ २ सावज्जगंथमुका ता०॥

यः 'चनः' क्रोबाटेर्निनेतं अनिनेतो जेनि ॥ ८३३ ॥ अय केत्रसुण्यमश्रेणिः १ का वा क्षरकत् श्रेणिः १ इन्याग्रहारनेत्राय प्रयस्त उराज्यश्रेणिमाङ्—

दरहम-धेरिः अण इंस नपुंति-यांत्रेय च्छकं च पुरिस्रवेयं च । दें। दो एतंत्रिय, मन्सि मन्सि उत्रसमेह ॥ ८३७ ॥

इंडोण्झमेंश्रेणः णारम्बकोऽयमनतंयनः, समाद्या रुनः यमनवंयनोऽविरतमम्यन्दिष्ट्वा भवत ।
 यन उन्तर् - -

उन्पारगमेहीण, पहुनुओ अप्ययनिविष्ठो छ । पज्जनसाँग सो बा, होइ प्यती अविष्ठो वा ॥ (विद्योव गाव १२८५)

अविग्द-देश्विग्द-श्रम्मा-अ्नन्वंयनानासन्यनमः यनिप्यने इत्येदे । प्रतिपनिक्रमध्यायम्— 10"अण"नि प्रथमनो युगण्यन्तर्भुहुर्वेनायन्तानुबन्धिनः क्रोध-मान-माया-छोमानुषय्यमयि । ततः 'दर्शनं' मिळान्द-मन्याम्कान्द-मन्यान्दर्शनमेदान चित्रियमपि युगम्दुपशमयनि । मर्वत्र युगपदु-पग्ननका ग्री जन्तिहुर्त्तरवाणो इष्टळः । तता यदि युक्यः प्रारम्बक्ततः प्रथमं न्युंसक्केद्सः, पश्चान् कीवेदम्, नना हाम्य-गय-उनि-छोङ्ग-मय-जुगुज्यायद्कम्, तनः पुरुपवेदम्, अथ की यार्गम्बका ततः यथमं नरुंपक्षेत्रम् , पथान् युरुग्वेद्म , ततो हान्यादिपद्करः , ततः स्रीवेदम ; 17 अथ नर्रुंसक एवं शास्मकानतः यथमं क्षीवेदस्, रक्षात पुन्यवेदस्, ततः पर्कसः, नतो नर्मुस्केंद्रम । तथा 'हैं। हैं। अय गण्याद-यून्याच्यानको। कोश्वितको 'ग्कार्नारनी' सङ्घ-जनकोबायन्तरितं। 'सदर्था' तुरुणवृष्यमय्य सद्द्यमेकोग्यन्यति । द्यमत्र भावना—अप्रन्या-म्यान-प्रन्याच्यानी कोवी कें,यन्वेन एम्परं सहयी सुगपतुष्यमयिन, ततः सङ्बन्जनकोधमैकाकिन नंपदः तताः प्रन्याच्यान-ययाच्याना सानाः ततः सङ्करनपानसः तताः प्रकार्यपानसः ४) मार्ये. ततः सङ्ग्रज्यसायामः ; तैतोऽप्यययाच्यान-ययाच्यानी छोसी, ततः सङ्ग्रज्यनकारम् । तं नोण्डमणॅबिया क्रोनि, आयी है। मार्गा युरम्हम्यमयनि, तृतीयं यानं मक्ष्यपनि खण्डानि क्रोनि. तान्यति पुण्क पुण्क कार्यनेदेनोपश्यम्यति, युनः सद्येयस्वयदानां चर्मस्यप्डम-मकेंग्गानि नग्हानि क्रोगिन, तदः समये समये एकेके नग्हन्तरामगिन । इह च द्रश्नसमके उप्धानं गति निवृत्तिवाद्र. ततः उर्त्वमिववृत्तिवाद्रंग यावद् क्रीमस्य द्विचरमं सङ्ग्यस्वपद्यम्, 25चरमण्डेंग्यनग्रस्य पुनरमञ्ज्यनग्रान्युग्यानयन् मृहसम्प्रयाय उच्यने । साराना—

रे "तने अस्तानां च तीमं प्रस्वातात्रमा च तीमं तावं दवा मित, तने मंत्रको तीमं मंदे-द्वार बंदारि कोति, प्रदेशे च बंदे प्रदेशमिते बादम्येग्यदे च दवर पत्ने राम्मति, होसं खंदे दव-गाँको और मने दिल्ले किते को मने काति तो ते अमलेद्वारि खंदारि क्रोक्ति, पदमित्रे च खंदरे च प्रस्तानिते गुरुम्पराग्ने च द्वारामको लक्कति, गाए गणा गोहेदे गीदे दवसमिति, ज्या ते क्रीतरे क्रांकेत्रिते केते द्वारामिते कर्तत त्या द्वारामिती होसे मर्थत दित चुर्गिः ।।

एव समापितोपशमश्रेणीक उपशान्तमोह-वीतरागगुणस्थानकमनुभवन् यथास्थातचारित्री भवति । स च यदि बद्धायुः प्रतिपद्यते तद-बस्थश्च श्रियते ततो नियमादनुत्तरिवमानवा-सिप्पपद्यते, श्रेणिप्रच्युतम्य पुनरिव्यमः । इ अथाबद्धायुम्नतो जवन्येनकसमयमुक्तपतोऽन्त-मृद्धत्तमुपशमकनिर्मन्थो मृत्वा नियमतः कापि वम्तुनि लुद्धः पुनरप्युदितकपायः श्रेणिप्रति-लोममावक्त्यं देशप्रतिपातेन सर्वप्रतिपातेन वा प्रतिपत्ति, यतो नामौ जघन्यतोऽपि तद्भव 10

अनि कांध | अनि मान अनि गाना | अनि छोम | एव निःश्रेयसपटमश्रुते, उत्कर्पन पुनर्देशो-नापार्द्धपुद्रलपरावर्त्त ससारं ससरति । यत उक्तम्—

> तम्म भवे निद्याणं, न लहड उक्तोसओ वि ससारं । पोग्गलपरियदृद्धं, देम्ण कोइ हिडेजा ॥ (विद्यो० गा० १३०८)

अस्यां चोपशमश्रेण्यां प्रविष्टेन येन यद् अनन्तानुबन्ध्यादिक्षमुपशमितं स उपशमनां प्रतीत्य 15 तेन विप्रमुक्त उच्यते ॥ ८३४ ॥ प्रस्पिता उपशमश्रेणिः । क्षपकश्रेणिमाह——अण ४ मिन्छ ५ मीस ६ सम्मं ७, अट्ट १५ नपुंसि १६ त्थिवेय १७ छकं च २३ । पुमवेयं च २४ खवेई, कोहाईए अ संजरुणे २८ ॥ ८३५ ॥

क्षपक-श्रेणि

इह क्षपकश्रैणिमविरत-देशविरत-प्रमत्ता-ऽप्रमत्तसयतानामन्यतम उत्तमसहननः प्रशम्तध्यानो-पगतमानसः प्रतिपद्यते । तैदुक्त क्षपकश्रेणिप्रक्रमे—

पडिवत्तीग् अविरय-देस-पमत्ता-ऽपमत्तविरयाणं ।

अन्नयरो पडिवज्जट, सुद्धज्ञाणोवगयचित्तो ॥ (विद्यो० गा० १३१४)

तत्र पृवैविद्यमत्तः शुक्कभ्यानोपगतोऽपि प्रतिपद्यते, शेपाम्तु धर्मध्यानोपगता एवेति । प्रति-पित्रमश्चायम्—प्रथममन्तर्भुहूर्तेनानन्तानुवन्धिनः क्रोधार्टाश्चत्वारोऽपि युगपत् क्षपयति । तद-नन्तभागं तु मिथ्यात्वे प्रक्षिप्य तेन सह मिथ्यात्वं क्षपयति । तस्याप्यनन्तभागं सम्यग्मिथ्यात्वे 25 प्रक्षिप्य तद्रि सावशेषं क्षपयति । आह कि पुनः कारणं सावशेषं क्षपयति १ इति, उच्यते— यथा सल्वितसम्भृतो दावानलो दरदम्धेन्धन एवेन्धनान्तरमासाद्योभयमपि दहित एवमसाविष क्षपक्रम्तीत्रशुभपरिणामत्वात् प्रक्तिने कर्मण्यैनि शेपित एवापरं क्षपयितुमारभते । एवं सम्यग्मि-ध्यात्वस्यावशेषं सम्यक्ते प्रक्षिप्य तेन सह सम्यक्तं निरवशेषमेव क्षपयति । यदाह चूर्णिकृत्—

जं तं सेसं तं सम्मते छुभित्ता निरवसेस खवेइ ति ।

ri-

ग्तच बद्धायुष्कापेक्षं सम्भाव्यते, औवश्यकादो तमेवाधिकृत्य सम्यक्त्वनिरवशेपक्षपणस्यो-क्तत्वात् । इह च यदि बद्धायुः प्रतिपद्यते अनन्तानुवन्धिक्षये च ब्युपरमते ततो मिथ्यावर्शनोद-

१ यदुक्तं छे॰ त॰ ॥ २ °पयल्पदो° छे॰ त॰ ॥ 3 हारिमहीयटीका पत्र ८४-१ ॥

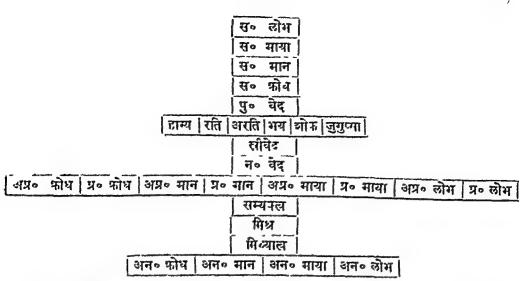

एनां च क्षपकश्रेणिमध्यासीनेन येन यदनन्तानुवन्ध्यादिक क्षपितं स तेन मुक्त इत्यवसात-व्यम् । येऽपि श्रेणिद्वयमद्यापि न मितपद्यन्ते किन्तु सामायिक-च्छेदोपस्थापनीय-परिहारिवशुद्धि-कानामन्यतमस्मिन् सयमे वर्तन्ते तेऽपि सङ्ग्रहनचतुष्टयवर्जद्वीद्यभिः कपायेर्भुक्ता इत्यवगन्त-व्यम् । यत उक्तम्—

वारसविहे कसाए, खबिए उवसामिए व जोगेटि । हिम्म विसेसा इमे पंच ॥ (आव० नि० गा० ११३ )॥८३५॥ ततश्च—

जे वि अ न सन्त्रगंथेहिं निग्गया होति केइ निग्गंथा। ते वि य निग्गहपरमा, हवंति तेसि खउज्जत्ता॥ ८३६॥

येऽपि च सरागस्यमवर्तिन. सर्वेभ्य आन्तरमन्येभ्यो न निर्गताः तेऽपि 'तेपां' सङ्घलनक-10 पायादीनां 'क्षयोद्यक्ताः' उदयनिरोधोदयप्राप्तविफलीकरणाभ्यां क्षयकरणायोद्यताः सन्तः 'निम्रह-परमा.' आन्तरमन्थनिम्रहप्रधाना भवन्ति इत्यतो निर्मन्था उच्यन्ते ॥ ८३६ ॥ अपि च—

कलुसफलेण न जुजह, किं चित्तं तत्थ जं विगयरागी। संते वि जो कसाए, निगिण्हई सो वि तत्तुल्लो॥ ८३७॥

कलुपयन्ति—सहजिनर्मलं जीवं कर्मरजसा मिलनयन्तीति "अच्" (सिद्ध० ५-१-४९) 15 इति अच्प्रत्यये कलुपाः—कपायास्तेषां यत् फलं—परुपभाषण-नयनमुखिवकार-रौद्रध्यानानुबन्धा-दिक तेन सह यद् 'न युज्यते' न सम्वन्धमुपयाति 'विगतरागः' विशेषण—अपुनर्भावेन गतो रागो यसात् स विगतरागः, क्षीणमोह इत्यर्थः । तत्र 'किं चित्रम् " किमाश्चर्यम् व कपायल-क्षणकारणाभावाद् न किञ्चिदित्यर्थः । यस्तु 'सतोऽपि' विद्यमानानिष कपायान् 'निगृह्णिति' उदीयमानानेव प्रथमतो निरुणद्धि कथञ्चिद्वत्यप्राप्तान् वा विफलीकरोति सोऽपि 'तत्तुल्यः' 20 वीतराग इव निष्कपायो मन्तव्यः, सतामिष कपायाणामसत्कल्पताकरणात् । अतः सरागसय-तोऽपि निर्मन्थोऽभिधीयते इति ॥ ८२०॥ अथ परः प्रश्नयति—

जइ अध्भितरमुक्का, वाहिरगंथेण मुक्कया किह णु । गिण्हंता उचगरणं, जम्हा अममत्तया तेमु ॥ ८३८ ॥

यद्यनन्तरोक्तप्रकारेणाऽभ्यन्तर्यन्यमुक्ताग्नतो वस्त-पात्रादिकमुपकरणं गृहन्तः कथं 'नुः' इति वितर्कं वाद्यप्रन्थेन मुक्ता उच्येरन ', वस्तांटर्पि अन्यस्त्यत्वादित्यिमपायः । सृरिराह—यसात् गंतेपुं वस्त्र-पात्रादिषु न विद्यते ममत्वं—मूच्छी येपां ते 'अममत्वकाः' ''द्रोपाद्वा'' (सिद्ध० ७—३—१७५) इति कच्पत्ययः मूच्छीरहितास्त्रन वाद्ययन्यमुक्ता अप्यमिर्यायन्ते। इयमत्र मावना—मूच्छी परिग्रहो गीयते न तृपकरणादिधारणमात्रम्, "मुच्छा परिग्रहो नुत्तो" (दर्शवे० ख० ६ गा० २१) इति वचनात्। अतः सयमोपप्टम्मादिनिमित्तमुपकरणं धारयन्त्रपि विद्युद्ध-चेतोष्टित्परिग्रह एव ज्ञातच्यः। तद्वक्तं परमगुरुभिः—

10 अज्ञत्यविमोहीए, डवगरणं वाहिरं परिहरंतो । अपरिग्गहो त्ति भणिओ, जिणेहिं तेलोक्टंसीहिं॥ (ओघनि० गा० ७४५)॥ ८३८॥

गनं ग्रन्थपटम् । अथाऽऽमपटं विवरीपुराह—

नामं ठवणा आमं, द्व्यामं चेव होह भावामं । उस्सेहम संसेहम, उवक्याडं चेव पितवामं ॥ ८३९ ॥

16 आमं चतुर्था, तद्यथा—नामामं स्थापनाम द्रव्यामं भावामम् । तत्र नाम-स्थापने गतार्थं । द्रव्यामं पुनश्चतुर्था, तदेव दर्शयति—"उस्तेह्म" हत्यादि । उन्-ऊर्द्धं निर्गच्छता वाप्पेण यः स्त्रेहः स उत्सेहः , उत्सेहेन निर्वृत्तपुत्सेदिसम् , "मावादिमः" (सिद्धः ६—४—२१) इति स्त्रेण हमप्रत्ययः, उत्सेदिमं च नदामं च उत्सेदिमामम् १ । सम्-एकीभावेन स्त्रेदः संस्तेदः, तेन निर्वृत्तं सस्तेदिमम् , तदेवामं सस्तेदिमामम् २ । तथोपम्कृता—राद्धा ये वहः चणकादयः, 20 तेषा मध्ये यदाम तदुपस्कृतामम् ३ । पर्यायः—स्वामाविक आपाधिको वा फलाना पाकपरिणामः, तिसन् प्राप्तेऽपि यदामं तत् पर्यायामम् ४ ॥ ८३९ ॥ अथोत्सेदिमादिचतुष्टयमेव व्याचष्टे—

उस्तेहम पिट्टाई, तिलाह संसेहमं तु णगिवहं । कंकड्याह उवक्खड, अविपक्करसं तु पिलयामं ॥ ८४० ॥

उल्लेडिमं 'पिष्टादि' पिष्टं-सुक्ष्मतन्दुलादिचूणीनिप्यन्नम्, तद्धि वस्नान्तरितमधःस्थितस्यो25 प्णोदकस्य वाप्पेणोन्सिद्यमानं पच्यतं, तत्र यदामं तद् उल्लेडिमामम्, आदिग्रहणाद् भरोलादिपरिग्रहः । सलेडिम पुनन्तिलादिकमनेकविधम्, इह कचित् पिठराडो पानीयं तापियत्वा पिठरिकाया प्रक्षिप्तान्तिलानेनोप्णोडकेन सिच्यन्तं नतमे तिलाः संसिद्यन्ते, तेषां संसिन्नानां मध्ये
ये आमान्तत् संसेडिमामम्, आदिग्रहणेन यदन्यद्प्येतेन क्रमेण नस्विद्यते तत् संसेदिमामम् ।
तथा चणक-मुहादीनामुपस्कृताना ये कङ्गदुकाद्य आमान्त उपम्कृतामम् । पर्यायामं पुनरिवपकरसं
30 फलादिकमुच्यते ॥ ८२० ॥ तच्चविंचम्, तद्यथा—

इंबण धृमे नंघे, वच्छप्पिलयामए अ आमविही । एमा एछ आमविही, नेयच्ची आणुपुर्चीए ॥ ८४१॥ इन्धनपर्यायामं धूमपर्यायामं गन्धपर्यायामं वृक्षपर्यायाममित्येव पर्यायामे आमिविधिश्चतुः-प्रकारः । एप खलु आमिविधिर्ज्ञातच्यः 'आनुपूर्व्या' यथोक्तया परिपाट्या । यद्वा आनुपूर्वी नाम वक्ष्यमाणलक्षणा पलालवेष्टन-गर्जाखनन-करीपप्रक्षेपणादिका यथायोगमामफलपाचनाय रचना तया ज्ञातच्य आमिविधिरिति ॥ ८४१ ॥ अथेन्धन-धूमपर्यायामे विवृणोति—

> कोद्द्यपलालमाई, धृमेणं तिंदुगाइ पचंते । मज्झऽगडाऽगणि पेरंत तिंदुया छिद्द्धृमेणं ॥ ८४२ ॥

5

कोद्रवपरारादिकिमिन्धनमुच्यते, आदिग्रहणेन गालिपलारुपरिग्रहः, तेन चाऽऽम्रफलादीनि फलानि वेष्टियता पाच्यन्ते, तत्र यान्यपकानि फलानि तद् इन्धनपर्यायामम् । तथा धूमेन तिन्दुकादीनि फलानि पाच्यन्ते, कथ पाच्यन्ते ? इत्याह—"मज्झऽगडाइ"ति प्रथमतो गर्ताया मध्ये करीपः प्रक्षिप्यते, तस्याश्च गर्तायाः पार्श्वेप्त्रपरा गर्ताः खन्यन्ते, तासु च गर्तासु तिन्दु-10 काटीनि फलानि प्रक्षिप्य मध्यमायां करीपगर्तायां "अगणि"ति अग्निर्दीयते, तासां च "परंत"ति पर्यन्तगर्ताना श्रोतांसि मध्यमगर्त्तया सह मीलितानि क्रियन्ते, ततस्तस्याः करीपगर्तायाः सकागाद् धूमन्तेः श्रोतोभिः पर्यन्तगर्तामु प्रविग्रति, ततस्तिच्छद्रसम्बन्धिना धूमेन प्रसरता तानि फलानि पाच्यन्त इति, तेपा मध्ये यदामं तद् धूमपर्यायामम् ॥ ८४२ ॥

अथ गन्ध-वृक्षपर्यायामे भावयति—

15

25

अंवग-चिन्भिडमाई, गंधेणं जं च उवरि रुक्खस्स । कालप्पत्त न पचइ, वत्थप्पलियामगं तं तु ॥ ८४३ ॥

आम्रक-चिभेटादीनि आदिशब्दाद् बीजपूरकादीनि यान्यपकानि फलानि तेपां मध्ये पकानि प्रक्षिप्यन्ते, तेपां गन्धेन प्राक्तनान्यामकानि पच्यन्ते, तत्र यद् अपकं फलं तद् गन्धपर्यायामम् । तथा ''जं च''त्ति चयाब्दस्य पुनर्यत्वाद् यत् पुनर्यक्षस्योपिर शाखाया वर्त्तमानं काले—बसन्ता-20 दिलक्षणे पाकसमये प्राप्तेऽपि परिपकेप्वप्यपरफलेषु न पच्यते तद् वृक्षपर्यायामम् ॥ ८४३॥

व्याख्यातं चतुर्विधमपि पर्यायामम् । तद्याख्याने च समर्थितं द्रव्यामम् । अथ भावामलरूपं निरूपयति—

> भावामं पि य दुविहं, वयणामं चेव नो य वयणामं । वयणाम अणुमयत्थे, आमं ति हि जो वदे वक्कं ॥ ८४४ ॥ नोवयणामं दुविहं, आगमतो चेव नो अ आगमतो । आगमें नाणुवउत्तो, नोआगमओ इमं होइ ॥ ८४५ ॥

भावाममि द्विविधम्—वचनामं चैव नोवचनामं च । वचनरूपमामं वचनामम् , अनुमतार्थे 'आमम्' इति यः 'वाक्यं' वचनं वदेत् तद् वचनामम् । यथा—कोऽपि साधुरीरूणां कार्येण गच्छन्न-परेण पृष्टः—आर्थ ! किं गुरुकार्येण गम्यते ?, स प्रत्याह—आमम् , एवमेतदित्यर्थः ॥ ८४४॥ ३०

नोवचनामं द्विविधम्—आगमतश्चेव नोआगमतश्च । तत्रागमत आमपदार्थज्ञानयुक्तस्तत्र चोपयुक्तः, उपयोगस्य भावरूपत्वाद् ज्ञानस्य चागमरूपत्वात् । नोआगमतो भावाममिदं भवति ॥ ८४५ ॥ तदेवाह—

### उगामदोसाईया, भावतों अस्तंतमो अ आमिविही ! असो वि य आएसो, तो वरिससयं न प्रेह ॥ ८४६ ॥

उद्गमदोषाः—आवाकमीद्यः, आदिश्रहणाद् उत्पादनादोषा गृषणादोषाश्च, एतद् भावामं प्रतिपत्तव्यम् । तथा च आचागङ्गसूत्रम्—

सज्ञामगंबं परिन्नाय निरामगंबा परिवण (श्रु० १ अ० २ उ० ५)।

'अनंबमश्च' पृथिव्याद्युगर्न्द्रव्यणो मानतः आमिविविदेव ज्ञातव्यः, चारित्रापकताकरणात् । बहाऽन्योऽपि 'आदेखः' प्रकारे मञ्चते—यो वर्षधतायुः पुरुष आयुक्तोषक्रमेण वर्षधतमपूर-यन्त्रा ब्रियने मोऽपि मानत आनः, आयुषः परिप्राक्रमन्तरेण मरणात् । अत्र च द्रव्यामेणावि-कारः, तत्रापि वृक्षपर्यायांगण, शेषाणासुचारितमदृशतया विनयव्युत्पादनार्थं प्रसद्गतः प्रकृषित-10त्तात् ॥ ८२६ ॥ व्याष्ट्यातमानपदम् । अय ताल्यदं विवृणोति—

नामं ठवणी द्विए, नालो सावे य होह नायव्यो । जो मविश्रो सो नालो, दव्ये मृहक्तरगुणेमु ॥ ८४७ ॥

नामनाङः स्वापनाताङो इत्यनाङो सावताङ्ख सवित ज्ञातच्यः । तत्र नाम-स्वापने क्षुणे । इत्यनाङः पुनर्यम्—"तो भविड" ति यः खुङ 'भच्यः' भाविनाङ्पर्यायः । स च विद्या—

15 एकसविको बद्धायुक्तोऽसिम्रुखनाम-गोत्रद्ध । तत्रकमित्रको नाम यो विविधितस्वानन्तरं ताङ्केने नान्यस्तं, बद्धायुक्तोऽसिम्रुखनाम-गोत्रद्ध । तत्रकमिन्नुखनाम-गोत्रः पुनर्विपाको-द्यासिम्पन्तत्राङ्क्तम् नान्यस्त्रे नाङ्क्तेने स्वासिम्पन्तत्राङ्क्तम् नाम्यासिम्पन्तत्राङ्का । यहा इत्यताङो हिविद्यः—मृज्युणिनिर्वर्तित स्वन्युणिनवर्तित्रद्ध । तत्र नायुपः परिक्षयाद्यगत्रज्ञां यः स्वन्यादिक्तम्नाङ स मृज्युणिनवर्तितः, यस्तु काष्ट-चित्रकर्माद्वित्राङ्कितः स उत्तर्गुणिन
29वर्षितः । एष इत्यताः ॥ ८४७ ॥ सन्यति सावनाङ्माह्—

माविष्म होंति नीवा, जे तस्म पिर्गहे समक्खाया । विद्ञा वि य आदेसो, नो तस्म विजाणका पुरिसो ॥ ८४८ ॥

'सार्व' भावविषयमाळा ये जीवाः 'तस्य' ताल्य परिग्रहे मूल-कन्द्रादिगनासे सर्वेऽपि सर्श्वादनाः सन्तो भावनाल इति समास्याताः, नोआगमन इति सारः । द्वितीयोऽप्यत्रादेखोऽस्ति— 25यः 'तस्य' नाल्य 'विज्ञायकः' उपयुक्तः पुरुषः सोऽपि भावनाल उच्यने, आगमन इत्यर्थः । अत्र च नोआगमनो भावनाळनाविकारः, तस्य सम्बन्धि यन् फळं तदिह ताल्याक्तंन प्रत्येनव्यम् ॥ ८४८ ॥ गनं नाल्यदम् । अय प्रक्रव्यदं विद्युगोनि—

नामं ठवण पलंबं, दृत्वे मावे अ होह वोष्वर्य । अडविह कम्मगंठी, जीवो उ पलंबए नेणं ॥ ८४९ ॥

20 नामप्रकृतं स्वापनाणकतं द्रव्यप्रकृतं भावप्रकृतं च सर्वति बोद्धव्यम् । नाम-स्वापने सुगमे । द्रव्यप्रकृतंभद्रसमिकन्तद्वायुक्ता-ऽभिष्ठत्वनामगोत्रभदिमन्नं मृखोत्तरगुणसदिभन्नं च द्रव्यतास्त्रद्र् भावप्रकृतं च भावपाक्रद् वक्तव्यम् । यद्वा अष्टविषः कर्मग्रन्थिनं वप्रकृत्यमे । कृतः १ १ पाताखो द्रव्यं भावे ना ॥

इत्याह—येन कर्मणा जीवः तुशब्दः संसारीति विशेषणार्थः 'प्रलम्बते' नैरयिकादिकां गतिं गतिं प्रति लम्बत इति तद् भावतः प्रलम्बम् ॥ ८४९ ॥ अत्र परः प्राह—

तालं तलो पलंबं, तालं तु फलं तलो हवह रुक्खो । पलंबं च होह मूलं, झिज्झिरिमाई मुणेयव्वं ॥ ८५० ॥

किमिदं तालम् १ को वा तलः १ किं वा प्रलम्बम् १ । अत्र सूरिराह—ताल तावत् फलं तल- 5 वृक्षसम्बन्धि, तचात्रप्रलम्बमुच्यते । तलः पुनरतदाधारमृतो वृक्षः । प्रलम्बं पुनर्मूलं भवति, प्रलम्बराव्देनेह मूलप्रलम्बं गृहीतिमिति भावः । तच 'झिन्झियादिकं' झिन्झिरिप्रमृतिवृक्षसम्बन्धि "मुणेयवं" ज्ञातव्यम् ॥ ८५० ॥ तदेव मूलप्रलम्बमाह—

झिज्झिरि-सुरभिपलंत्रे, तालपलंत्रे अ सल्लह्पलंत्रे । एतं मूलपलंत्रं, नेयव्वं आणुपुन्तीए ॥ ८५१ ॥

10

शिज्ञिरी—वहीपलागकः सुरिभः—सिग्गुकः तयोः प्रलम्बं—मूलम् । एवं तालप्रलम्बं च सहकीप्रलम्बम्, चगन्दादैन्यदिष मूलं यद् लोकस्योपभोगमायाति तदेतद् मूलप्रलम्बं ज्ञातन्यमानु-पूर्व्या ॥ ८५१ ॥ अथाप्रप्रलम्बं विवृणोति—

तल नालिएर लउए, कविद्व अंवाड अंवए चेव। एअं अग्गपलंबं, नेयव्वं आणुपुव्वीए॥ ८५२॥

15

तलफलं नालिकेरफलं लकुचफलं किपत्थफलम् आम्रातकफलम् आम्रफलं चशव्दस्यानुक्त-समुच्चयार्थत्वाद् अन्यदिष कदलीफल-बीजपूरादिकम् एतद्म्रप्रलम्बं ज्ञातव्यमानुपूर्व्या ॥ ८५२ ॥ अथ परः प्राह—

> जइ मूल-ऽग्गपलंवा, पिडिसिद्धा न हु इयाणि कंदाई। कप्पंति न वा जीवा, को व विसेसी तदग्गहणे॥ ८५३॥

20

त्रिदं मूलप्रलम्बा-ऽग्रप्रलम्बे प्रतिषिद्धे न पुनः 'इदानीम्' अस्मिन् सूत्रे 'कन्दाद्यः' कन्द्र-रक्तन्ध-त्वक्-शाखा-प्रवाल-पत्र-पुप्प-बीजानि प्रतिषिद्धानि, यतश्चेतेषां प्रतिषेधं न करोति सूत्रं ततो मदीयायां मतो प्रतिभासते—अवश्यमेते कन्दादयः कल्पन्ते प्रतिग्रहीतुं जीवा अपि सन्तः, अथवा तत्त्वतो नाऽमी जीवा भवन्ति, यदि हि जीवा भवेयुस्ततः प्रतिषेघोऽप्यमीषाम-स्मिन् सूत्रे कृतः स्यात्; अथेत्थं भणिष्यन्ति भवन्तः—जीवा एवामी न च कल्पन्ते ततः सूत्रं 25 दुर्वद्धम्; अथ प्रवीध्वम्—जीवा अमी न च कल्पन्ते सूत्रं च युवद्धम्, ततः को वा विशेष-हेतुस्तेपां—कन्दादीनामग्रहणे येन ते न गृहीताः ? इति ॥ ८५३ ॥ अत्र सूरिः प्रतिवचनमाह—

चोयग ! कन्नसुहेहिं, सदेहिं असुन्छितो विसह फासे । मज्झम्मि अह विसया, गहिया एवऽह कंदाई ॥ ८५४ ॥

हे नोदक ! यथा दशवैकालिके—

30

१ °दन्यद्प्येवंविधमेतद् मूळप्रलम्बं ज्ञातव्यमाजुपूर्व्या । आह किमन्येपां सहकारादीनां मूलानि न भवन्ति येनैतान्येवाभिधीयन्ते १ उच्यते—भवन्ति, परमेतेपामेव वाहुस्येन लोकस्य भक्षणोपयोगितेत्येतान्येवोपात्तानीति ॥ ८५१ ॥ अथाप्र° मा॰ ॥

कणमोक्लेहिं सहेहिं, पेमं नामिनिवेसए । दारुगं कक्षमं फामं, काएण अहियामए ॥ (अ० ८ गा० २६)

इत्यसिन् श्लोके "क्रणेनुन्व" नुब्रवैः ब्रङ्केरमृज्छिनो मवत्" इति ब्रङ्कविषयो रागः प्रतिषिद्धः, "विषद्देत स्पर्धे दारणम्" इत्यनेन नु स्पर्धविषयो द्वेष इति ब्रङ्क् पन्म-गन्ध-स्पर्धानामिष्टा-इतिष्टरूपत्रया द्वाविधानां मञ्जादिष्टबञ्चा-ऽनिष्टस्पर्वयोराद्यन्त्रेयोर्व स्वरूपववाये यहणं कृतम्, अन्यथा हेव्समियात्त्र्यं स्यात्—

> कन्नमोक्तेहिँ सहेहि, पेमं नामिनिवेनए । दारुगं कक्ष्मं नदं, सोएण अहियानए ॥ चक्रमुसोक्तेहिँ क्षेत्रेहि. पेमं नामिनिवेसए ।

दारुणं क्रञ्नं रुवं, चक्त्वणा अहियामण् ॥ इत्यादिः

परम् "श्राद्यन्तप्रहणे मञ्ज्यन्यापि प्रहणने" इति न्याचाद्यक्षणि मञ्ज्यक्तिकोऽनिष्टशक्ताचा इष्ट-म्यञ्चीना विषया गृहीता मबन्तिः एतमुत्रापि 'सूत्रं दृहत्तरं मा मृत्' इति हेतोराचान्ययोरप्र-मृत्यस्यस्योप्रहणे मञ्जवर्तिनः कन्द्राद्योऽष्टाचीप गृहीता द्रष्टक्याः । एतेषां मृत्र-क्रन्द्रादीनां द्यानामपि मेदानां मुखप्रतिपत्त्यर्थमियं गाया लिख्यते—

15 मुळे कंद्रे संघे, तया य माले पत्रारु पत्ते य । पुष्कं फले य बीए. परंत्रयुर्जिम दस मेया ॥

11 642 11

प्रकागन्तरेण प्रतिक्चनगाह—

अहवा एगग्गहणे, गहणं तझातियाण मध्येमि । तेणऽग्गपलंत्रणं, तु सहया सेमगपलंत्रा ॥ ८५५ ॥

29 अथवा "एकप्रहणे तज्ञानीयानां मर्वेषां प्रहणं मविति" इति न्यायो यन समित तेनाप्रम-लक्ष्यहणेन नुस्रकार् मृत्यमन्त्रप्रहणेन च राषाणि—क्रन्टादीनि प्रलक्षानि सुचितानि ॥ ८५५॥ अथ पुनर्षि परः प्राह—

> वलगहणाउ नलस्सा, न कप्पें सेसाण कपाई नामं । एगनगहणा गहणं, दिइंतो होह सालीणं ॥ ८५६ ॥

25 'तल्यहणात् इति उपलक्षणन्वात् वाल्यक्ष्म्त्रह्गात् वाल्येष्व सम्बन्धीने मृत्य-क्षम्दादीनि प्रक्ष्मानि न कल्यन्ते 'शेषागां पुन' आझादीनां प्रक्रमानि कल्यन्त इत्ययोदापत्रम् । 'नाम' इति सम्मान्यनायाम्, सम्मान्यने अयनर्थ दिति मातः । सुरिगह्—एक्ष्महणात् वज्ञानीयानां सर्वेषां अहणं स्वति, हष्टान्तः शालिसम्बन्धी अत्र स्वति । यथा 'निष्यत्रः शालिः' इत्युक्ते नेक एव शालिक्ष्मा निष्यत्रः प्रतीयने किन्तु शालिकानिः, तथाऽत्रापि वाल्यक्ष्मप्रहणेन न केवल्यते वाल्य श्रीपं इत्यातीयानां प्रक्रमान्युणवानि प्रतिपत्तव्यानि ॥ ८५६ ॥ अय पुनगि प्रश्नयनि— केविषमा उ नुनेणं, गहणं असेमि नेण न क्यं तु ।

१ भ्योरेतन्स्त्र<sup>२</sup> त० दे०॥ २ भ्यान्त्रयो<sup>०</sup> ने० हे० निता॥ ३ भ्याः । मूलादीनां द्शाः नामपि सुस्रावयोषाय र्यं सङ्गद्याया—मूले मा०॥

#### उभयमवि एइ भोगं, परित्त साउं च तो गहणं ॥ ८५७ ॥

को नाम नियमस्तलेन येन तस्येव ग्रहणं कृतं नान्येषां वृक्षाणाम् ?। सूरिराह—तालस्य सम्बन्धि मूला-ऽग्रपलम्बरूपमुभयमपि 'भोगम्' उपयोगमेति, तथा 'परीत्तं' प्रत्येकगरीरं 'सादु च' मधुरं तद् भवति, अतस्तस्य प्रतिपेधे सुतरामनन्तकायिकादीनां प्रतिपेधः कृतो भवति, ततस्तालस्य ग्रहणं कृतमिति ॥ ८५०॥ गतं प्रत्यम्बपदम् । अथ भिन्नपदं व्याचिख्याद्यराह— 5

नामं ठवणा ( मन्धामम्-२५०० ) भिन्नं, दन्वे भावे अ होइ नायन्वं । दन्वम्मि घड-पडाई, जीवजढं भावतो भिन्नं ॥ ८५८॥

नामिन्नं स्थापनाभिन्नं द्रव्यभिन्नं भावभिन्नं च भवैति वोद्धव्यम् । नाम-स्थापने क्षुण्णे । द्रव्यभिन्नं घट-पटादिकं वस्तु यद् भिन्नं-विदारितम् । भावतो भिन्नं तु यद् जीवेन जढं-परि-त्यक्तं तद् मन्तव्यम् ॥ ८५८ ॥ अत्र चतुर्भङ्गीमाह---

भावेण य दन्वेण य, भिन्ना-ऽभिन्ने चडकमयणा उ। पढमं दोहि अभिन्नं, विइयं पुण दन्त्रतो भिन्नं ॥ ८५९॥ तइयं भावतों भिन्नं, दोहि वि भिन्नं चडत्थगं होइ। एएसिं पच्छित्तं, वोच्छामि अहाणुपुन्त्रीए॥ ८६०॥

भावेन च द्रव्येण च भिन्ना-ऽभिन्नयोः 'चतुष्कभजना' चतुर्भङ्गीरचना कर्तव्या । तत्र 'प्रथमं' 15 प्रथमभद्गवर्त्ति प्ररुष्यं 'द्वाभ्यामपि' भावेन द्रव्येण च अभिन्नम् । द्वितीयं पुनर्द्रव्यतो भिन्नं भावतस्त्वभिन्नम् ॥ ८५९ ॥

तृतीयं भावतो भिन्नं द्रव्यतः पुनर्भिन्नम् । चतुर्थ 'द्वाभ्यामिप' भावतो द्रव्यतश्च भिन्नं भवति । 'एतेपां' चतुर्णामिप प्रायश्चित्तं 'यथाऽऽनुपूर्व्या' यथोक्तपरिपाट्या 'वक्ष्यामि' भणिष्यामि ॥ ८६० ॥ प्रतिज्ञातमेव निर्वाहयति—

लहुगा य दोसु दोसु य, लहुओ पढमिम्म दोहि वी गुरुगा। तवगुरुअ कालगुरुओ, दोहि वि लहुओ चउत्थो उ ॥ ८६१॥

प्रथम-द्वितीययोर्द्वयोर्भद्रयोश्चत्वारो लघुकाः, भावतोऽभिन्नतया सचेतनत्वात् । 'द्वयोस्तु' वृतीय-चतुर्थयोर्मासलघु । तथा प्रथमे भद्गे ये चत्वारो लघुकास्ते द्वाभ्यामपि गुरवः तपसा कालेन च । द्वितीये भन्ने ये चत्वारो लघवस्ते तपसा गुरवः कालेन लघवः । वृतीयभन्ने यद् मासलघु 25 तत् कालेन गुरु तपसा लघु । चतुर्थस्तु भङ्गो द्वाभ्यामपि लघुकः तपसा कालेन च । लघुकं तत्र (त्वत्र) मासलघु द्रष्टन्यमित्यर्थः ॥ ८६१ ॥

उग्घाइया परित्ते, होंति अणुग्घाइया अणंतम्मि । आणाऽणवत्थ मिच्छा, विराहणा कस्स गीयत्थे ॥ ८६२ ॥

एतानि प्रायश्चित्तानि 'उद्घातिकानि' रुघुकानि 'परीत्ते' प्रत्येकप्ररुग्वे भणितानि । 'अनन्ते' ३० अनन्तकाये पुनरेतान्येव 'अनुद्धातिकानि' गुरुकाणि ज्ञातन्यानि, प्रथम-द्वितीययोश्चत्वारो गुरुकाः वृतीय-चतुर्थयोस्तु भद्गयोर्मासगुरु प्रायश्चित्तं तपः-कारुविशेपितं पूर्ववद् वक्तन्यमिति भावः ।

१ °वति शातव्यम् भा॰॥

15

तथा प्रत्यं गृहता तीर्थकृतामाज्ञामतः कृतो भवति, अनवस्या मिथ्यातं विगवना च संयमा-ऽज्यविषया कृता स्वति । शिष्यः पृच्छिति—कृत्यतत् प्रायिश्वतमाज्ञाद्यश्च दौषाः ?। गुरु-साह—अगोतार्थस्य मिलोरिति । एतच नप्रपञ्चसुपरिष्टाद् भाविष्यते ॥ ८६२ ॥

अय प्रकृत्वप्रहण विन्तेरण प्रायधितं वर्णयिनुकाम हमां हारगाथामाह-

अन्य-तन्यगहण, पडिन अधिनमेव मधिन । स्वृथणाऽऽम्हणा पहणे, उवहीं ननी य उट्टाही ॥ ८६३ ॥

प्रस्वप्रहणं हिया—अन्यप्रप्रहणं तत्रप्रहणं च । वृक्षाद्यत्र—अन्यत्मिन् प्रदेशे प्रहणम् अन्यप्रप्रहणम्, तेत्रेय-वृक्षप्रदेशे प्रहणं तत्रप्रहणम् । तथा पिततं वृक्षस्यायनाद् यद् गृहाति तद् हिया—अन्तितं सन्तितं च । तत्र्य पिततः स्थापानी वृक्षेषांगरिस्तत्रप्रस्य प्रतिनाय "स्तृमणं" ति विकाष्टादं प्रक्षेपणम् । तथाऽप्यप्राती "आरुहणं" ति तिन्मन् वृक्षे आगेहणं करोति । आरुहस्य च क्रवानित पतनं भवत् । प्रज्यं गृहन्तं हृद्धा च प्रान्तेन कर्नितृपविर्पहियेत । तत्रश्रोद्धाहः स्वायेनित हारगाथानमानार्थः ॥ ८६३ ॥

विन्तर्गर्भ प्रतिहारं विमणिषुः प्रथमतोऽन्यत्रप्रद्णं विवृणोति-

अन्णगहणं तु दुविहं, वसमाणेऽटवि वैमंति अंतों यहि । अंताऽऽयण तव्यक्षे, रच्छा तिह 'अंतों पापे वा ॥ ८६४ ॥

अन्यत्रप्रणं हिनियम्, तयथा—वसिन अट्ट्यां च । तत्र यद् वसित प्रदेशे तद् हिया— श्रामार्शनामनो बहिश्च । यद् श्रामार्शनामन्तन पुनिर्हिषयम्—आपणे तहनें च । आपणः— हहः, तत्र सितस मञ्चस यद् शहणं तद् आपणित्रप्यम् । यत् पुनगपणवनें गृहे वा ग्य्यायां वा गृहित तत् तहनेविषयम् । तत्र यद् आपणित्रप्यं तद् आपणस्मान्त्रवा भवेत् पार्थनो वा । यत् १७ तहनेविषयं तदि र्य्याया गृह्य वा अन्तर्वा भवेत् पार्थतो वित । एतच सर्वमिष हिया— अपियदं स्परियदं च । तत्राप्ये तहनें वा अपिर्यहे गृहानस्य द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमेदात् चतुनियं प्रायक्षितम् ॥ ८६० ॥ तत्र द्रव्यत्तावदाह—

कन्बद्दिहें छहुआ, अहुप्पत्तीय छहुग ते चेत्र । परिवहमाणदोसे, दिहाई अचगहणिम्म ॥ ८६५ ॥

१६ कररासः सपवर्षारमापण बाक्र टच्यने, तेन प्रक्रनमचित्तं गृहानां यदि दृष्टनदा मास-गृह । अथ नंपनं प्रक्रनं गृहन्तं दृद्धा करपस्त्रकार्थः—प्रयोजनं तस्त्रोत्पत्तिः—'अहमपि गृहामि' इत्यनं क्ष्म्या भवित तदश्चतुक्त्रेयनः । अथ न करपस्तेन किन्तु महत्ता पुरुषण प्रक्रमं गृहानो इष्टनत्रा 'ति चेन्न' ति न एव चन्त्रानं क्यनः । अथ तस्त्राप्ययौद्धतिः—'अहमि गृहामि' हैनि-न्य्या द्यापतं तन्तेऽपि चन्त्राते क्यनः । अथ च ये दृष्णद्यः परिवर्द्धमाना दोषा अन्यत्रप्रहणे १०भवन्ति द्याननन्त्राक्ष्या बङ्ग्रमाणान् शृणुन ॥ ८६५ ॥ तानेवाह——

दिहे संका याह्य-वाहि-निज्ञा-ऽरिक्त साहि-राहणं। चर्चार छच लहु गुरु, छेटो मृतं तह दुर्ग च ॥ ८६६॥

१ वस्ते हरू।। २ अंत पा॰ ता०॥ ३ इति वतो मा० त० हे०॥

युवादिना महता पुरुषेण प्रलम्वानि गृहन् दृष्टः चतुरुषु । ततस्तस्य शङ्का जायते 'किं सुव-र्णादिकं गृहीतम् <sup>2</sup> उत प्रलम्बम् <sup>2</sup>' तदाऽपि चतुर्रुषु । निःशङ्किते चत्वारो गुरवः । अथासी "भोइय" त्ति भोजयति भर्त्तारमिति भोजिका-भार्या तस्याः कथयति-'प्रिये! मया सयतः फलानि गृह्णानो हप्टः' इत्युक्ते यदि तया प्रतिहतः 'मैवं वादीः, न सम्भवत्येवेद्दर्ग महात्मनि साधो' इति ततश्चतुर्गुरुकमेव । अथ तया न प्रतिहतस्ततः पड् रुघवः । आसन्नतरः सम्बन्ध इति छ कृत्वा प्रथमं भोजिकाया अग्रे कथयतीति, एवं मित्रादिप्विप मन्तव्यम् । ततः "घाडि" ति घाटः सङ्घाटः सौहृदमित्येकोऽर्थः, स विद्यतेऽरयेति 'घाटी' सहजातकादिः वयस्य इत्यर्थः, तस्याग्रे तथैव कथयति, तेनापि यदि प्रतिहतस्तदा पड् रुघव एव । अथ न प्रतिहतस्ततः पड् गुरवः । ततो निजाः—माता-पित्रादयस्तेपां कथयति, तेः प्रतिहतः पड् गुरव एव । अप्रतिहते पुनश्छेदः । तत आरक्षिकेण आरक्षिकपुरुपैर्वा तस्य सकागादन्यतो वा प्रलम्बग्रहणवृत्तान्ते श्रुते ततः प्रतिहते 10 छेद एव । अप्रतिहते पुनर्भूलम् । ततः श्रेष्ठिनः श्रीदेवैताध्यासितसीवर्णपद्दविभूपितोत्तमाङ्गस्य ततोऽन्यतो वा वृत्तान्तश्रवणे तेन च प्रतिहते मूलमेव । अप्रतिहतेऽनवस्थाप्यम् । ततो राज्ञा उपलक्षणत्वाद् अमात्येन च ज्ञाते ततः प्रतिहतेऽनवस्थाप्यम् । अप्रतिहते पाराश्चिकम् । पश्चार्द्धे यथाक्रमममीपामेव प्रायश्चित्तान्यभिहितानि, तानि च भावितान्येव । नवरं "दुगं" ति अनवस्थाप्य-पाराश्चिकद्वयम् ॥ ८६६ ॥ 15

ऐवं ता अदुगुंछिएं, दुगुंछिए लसुणमाइ एमेव । नवरिं पुण चउलहुगा, परिग्गहे गिण्हणादीया ॥ ८६७ ॥

एवं तावद् 'अजुगुप्सितं' आम्रादो प्ररुम्वे गृद्धमाणे प्रायिश्चित्तं द्रष्टव्यम् । जुगुप्सिते पुनिरदं नानात्वम् । जुगुप्सितं द्विधा—जातिजुगुप्सितं स्थानजुगुप्सितं च । तत्र जातिजुगुप्सितं रुगुनादि, आदिग्रहणेन पर्णण्डप्रमृतिपरिग्रहः । स्थानजुगुप्सितं पुनरगुचिस्थाने कर्दमादौ 20 पिततम् । द्विनिधेऽपि जुगुप्सिते 'एवमेव' अजुगुप्सितवत् प्रायिश्चत्तं वक्तव्यम् । 'नवरं' केवरुं पुनः करपस्थकदृष्टं जुगुप्सितं गृद्धानस्य चतुर्रुघवोऽत्र ज्ञातव्याः । अजुगुप्सिते पुनः "कव्यदृदिहें रुहुओ" (गा० ८६५) ति रुघुमास एवोक्त इति विशेषः । एतच सर्वमप्यपरिग्रहमधिक्वत्योन्कम् । "परिग्रहे गिण्हणादीय" ति यत् पुनः प्ररुम्वं कस्यापि परिग्रहे वर्त्तते तस्मिन् जुगुप्सिते वा अजुगुप्सिते वा प्रायिश्चत्त तथेव वक्तव्यम् , परं यस्य श्रेष्ट्यादेः परिग्रहे तानि प्ररुम्वानि 25 वर्त्तने तत्कृता ग्रहणा-ऽऽकर्पण-व्यवहारादयो दोपा अत्राधिका भवन्तीति ॥ ८६७ ॥

गतं द्रव्यतः प्रायश्चित्तम् । अथ क्षेत्रतः कालतश्च प्रख्रपयति---

'खेत्ते निवेसणाई, जा सीमा लहुगमाइ जा चरिमं। केसिंची विवरीयं, काले दिण अंद्वमे सपदं॥ ८६८॥

क्षेत्रतो निवेशनमादौ कृत्वा यावद् श्रामस्य सीमा एतेषु स्थानेषु गृह्णानस्य रुघुकादिकं यावत् 30 'चरिमं' पाराञ्चिकम् । किमुक्तं भवति 2—निवेशने—महागृहपरिवारभूतगृहसमुदायरूपे गृह्णाति

१ °देव्यध्या° हे॰ ॥ २ गाथेयं चूर्णों "भावऽद्वार सपदं॰" ८७० गाथाऽनन्तर व्याख्याताऽस्ति ॥ ३ आदिशब्देन पला॰ का॰ ॥ ४ खेत्ततों नि॰ ता॰ ॥ ५ अट्टहिं। सप॰ ता॰ चूर्णिं।विना ॥

15

चन्ताने छत्रवः, पार्टकं गृहाित चन्ताने गुन्वः, नािह्काया—गृह्पिक्टिन्पाया गृहाित पद् छत्रवः, एवं शामनध्ये पह गुरवः, शामहारे च्छेड , शामन्य बहिर्म्छम् , उद्यानेऽनवस्थाप्यम् , शाममीनायां पारािद्यक्तम । केपािचिदाचार्याणां मनेन 'विपरीतम्' उक्तविपयेनं पायिश्चित्तम् । तद्यथा—न्यामान्यशामे वा गृहाित चतुर्छेष्ठ, उद्याने च चतुर्गुन, शामबिहः पहत्र्यु, शामहारे पद्गुरं, श्याममध्ये च्छेदः, नािह्कायां मूलम् , पाटकेऽनवस्थाप्यम् , निवंद्यने पागिचिक्तमिति । तथा 'कार्छ' बालविपयं प्रायिश्चत्तपष्टमे हिने 'खप्दं' पागिचिक्तम । इयमत्र मावना—पद्यमािन गृहनः प्रथमे दिवसे चन्ताने स्वयं , दिनीये चन्ताने गुरवः नृतिये पद लववः, चतुर्थे पद- गुन्वः, पद्यमे च्छेटः, पष्टे मृत्यम् , सममेऽनवस्थान्यम , अर्टमे पारािचक्रम् ॥ ८६८ ॥

अय प्रकागन्तरेण क्षेत्रत एव प्रायधिननाह—

निवेनण वाडग साही, गाममज्ज्ञे अ गामदारं अ । उलाणे सीमाए, अन्नगामे य खेनम्मि ॥ ८६९ ॥

क्षेत्रे प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्तमिदम्—निवेशन चतुर्छत्तु, पाटक चतुर्गुरु, साहिकायां पद्-छत्रु, प्राममध्ये पद्गुरु, प्रामद्वारे च्छेदः, उद्यान मृत्यु, सीमायामनग्रमाय्यम्, अन्यप्राम पाग-बिक्स् ॥ ८६९ ॥ अय भावतः प्रायश्चित्तमाह्—

> भावऽहुवार सपदं, लहुगाई मीन दमि चिरमं तु । एमेव य वहिया वी, मन्थे जनाइटाणेमु ॥ ८७० ॥

भाव अष्टामिवीरं. 'चपदं' पागिबक्स् । क्रिसुक्तं भवित ?—एकं वारं प्रस्वानि गृहाति चन्त्रागे छयव . हिनीयं वारं चन्त्रागे गुग्व , तृनीयं वारं पड् छयव , चतुर्य वारं पड् गुग्व , पञ्चमं वारं छेदः, पष्टं वारं मृल्म्, सममं वारमनदस्याप्यम् . अष्टमं वारं गृहनः पाराज्ञिकन् । २० एउच मर्वर्माप मचित्तप्रकम्बविषयं भणितम् । मिश्रप्रकम्बे तु गृह्यमाणे लघुनामादिकं दश्मिः स्रानः 'चरमं' पाराधिकम् । नद्यथा—मिष्ठप्रकन्त्रं गृहाने कल्यत्यकेन होट मामकृषु, महना पुरुषण दृष्टे श्रद्धायां नामरुष्ठु, नि शृंडे नामगुरु, मोजिकायाः कथने चतुरुष्ठु, घाटिनो निवदने चनुर्गुरु, ज्ञातीना ज्ञापने पद्छेष्ठु, आरक्षिकाणां निवेदने पद्गुरु, मार्थवाह्जाने च्छेदर, श्रेष्टिकयने म्लम्, अमान्यनिवेदितं अनवस्याप्यम्, गज्ञो ज्ञापिने पागिबक्तमः। एनद् द्रव्यतः प्रायश्चित्तम्, 25क्षेत्रतः पुनिन्दम—निवेशने मामल्खु, पाटके मामगुरु, माहिकायां चतुर्वेषु, श्राममध्ये चतुर्गुरु, आमहोरे पद्छब्रु, आसबिहः पद्गुन, उद्याने च्छेदः, उद्यानग्रीक्षोर्न्द्रेर मृत्रम्, ग्रीमायामनवस्या-प्यम्, सीमायाः पर्तोऽन्यधामाटी पागुख्यिकम् । कालनः पुनः प्रथमे दिवसे सामळहुः हिनीये सासगुरु, एव यात्रद् दशमिर्दिवेसेः पागिष्ठकम् । सावनः प्रथमं वारं गृहतो मासङ्घु, हिनीय मामगुन, एवं यावद् दशसिवारैः पागिद्यक्तम् । गनपापण-नद्वविभेदाद् द्विविधमित् यानान्तर्वि-३९ पर्य अहणम् । अय आपविहिमीनप्रहणमाह—''ण्मेन य'' ह्ल्णदि पश्चार्द्धम् । ण्नेमेव बहिरपि यामस्य यहणं भणित्त्रयस् । तन् पुनर्विह्येहणं "मस्य" चि मार्थावासस्याने वा मेवेद् यात्रादि-स्रानं वा । यात्राम्यानं यत्र होक उद्यानिकादियात्रया गच्छिनि, आदिशब्दादन्यस्याप्येवविषस्या-नस परिप्रहः ॥ ८७० ॥ अय बहिमेहण मायश्चित्तमतिदिशनाह्-

अंतो आवणमाईगहणे जा विणया सवित्थारा । वहिया उ अन्नगहणे, पडियम्मि उ होइ स चेव ॥ ८७१ ॥

प्रामादीनाम् 'अन्तः' मध्ये आपणादी—आपणे आपणवर्जे वा जुगुप्सितेऽजुगुप्सिते वा सपरिप्रहेऽपरिप्रहे वा प्रहणे या सविस्तरा "दिष्टे सका मोइय" (गा० ८६६) इत्यादिरुक्ष-णप्रपञ्चसिहता वर्णिता जोधिरित्युपस्कार सेव प्रामादीनां विहः पिततप्रलम्बविषयेऽन्यत्रप्रहणे ६ निरवशेषा द्रष्टच्या ॥ ८७१ ॥ उक्तं विहर्भहणम्, तद्भणने च समर्थितं वसत्प्रदेशविषयं ग्रह-णम् । अथाटवीविषयमाह—

कोइगमाई रन्ने, एमेव जणो उ जत्थ पुंजेइ। तहियं पुण वचंते, चउपयभयणा उ छद्दसिया॥ ८७२॥

'जनः' लोकः प्रचुरफलायामटन्यां गत्वा फलानि यावत्पर्याप्तं गृहीत्वा यत्र गत्वा शोपयित, 10 पश्चाद् गन्नी-पोष्टलकादिभिरानीय नगराटो विक्रीणाति तत् कोट्टकर्यं । ततश्चारण्ये कोट्टकादौ प्रदेशे यत्र जनः फलानि शोपणार्थ 'पुज्जयित' पुज्जीकरोति तत्र प्रलम्बग्रहणे 'एवमेव' यथा विसमे ''दिट्टे सका मोइय'' (गा० ८६६) इत्यादिकमुक्त तथेव प्रायश्चित्तमवसातन्यम् । विशेषः पुनरयम्—"तिहयं पुण" इत्यादि । 'तत्र पुनः' कोट्टकादौ त्रजतः चतुर्भिः पटेः 'भजना' भक्रकरचना 'पड्टिशका' पोडशमद्भप्तमाणा कर्त्तन्या ॥ ८७२ ॥ कथम् १ इति चेद् उच्यते— 15

वचंतस्स य दोसा, दिया य रातो य पंथ उप्पंथे । उवउत्त अणुवडत्ते, सार्लव तहा निरार्लवे ॥ ८७३ ॥

तत्र व्रजतो बह्वो दोपा भवन्ति, ते चोपरिष्टाद् भणिष्यन्ते । दिवा च रात्रिश्च पन्था उत्पथध्य उपयुक्त अनुपयुक्तः सारुम्बस्तथा निरालम्बश्चेति अक्षरयोजना । अथ भावार्थ उच्यते—दिवा गच्छति पथा उपयुक्तः सारुम्बः १ दिवा गच्छति पथा उपयुक्तो निरालम्बः १ दिवा गच्छति पथा अनुपयुक्तो निरालम्बः १ दिवा गच्छति १० पथा अनुपयुक्तः सारुम्बः ३ दिवा गच्छति पथा अनुपयुक्तो निरालम्बः १, एवमुत्पथपदेनापि चत्वारो भङ्गाः प्राप्यन्ते, जाता अष्टो भङ्गाः ८, एते दिवापदममुख्नता ल्व्धाः, एवं रात्रिपदम-मुख्नताऽप्यष्टो भङ्गा लभ्यन्ते, सर्वसद्दयया पोड्य भङ्गाः ॥ ८७३ ॥ अमीपां रचनोपायमाह—

अहुग चउक दुग एकगं च लहुगा य होति गुरुगा य । सुद्धा एगंतरिया, पढमरहिय सेसगा तिण्णि ॥ ८७४ ॥

इहाक्षाणां चतसः पद्मयः स्थाप्येन्ते । तत्र प्रथमपद्मी प्रथमपटी लघुकास्ततोऽप्यष्टी गुरुका इत्येवं पोडशाक्षा निक्षेपणीयाः, द्वितीयपद्मी चत्वारः प्रथमं लघुकास्ततश्चत्वारो गुरुकाः पुनश्च-त्वारो लघुकास्तदनु चत्वारो गुरुकाः, तृतीयपद्माविष पोडशाक्षा द्वी लघुकी द्वी गुरुकावित्य-

१ "कोहगं णाम जत्य भिहा लोगो वा अडवीए परफलए गंतुं फलाणि पुंजेति" इति चूर्णिः॥
२ °प्यन्ते। एकेकस्यां च पङ्की पोडश पोडशासाः स्थाप्याः। तत्र च प्रथमपङ्की दिवाप्रहणं कुर्विद्धरघोऽघोऽसान् निक्षिपद्धिरधी लघुका अक्षाः स्थापनीयाः तेपामघो रात्रिप्रहणं कुर्वाणैरधी गुरुका अक्षा निक्षेपणीयाः। द्विती भा०॥ ३ °यपङ्की द्वी लघुकी द्वी
गुरुकी पुनर्द्धी लघुकी द्वी गुरुकावित्यनेन क्रमेण पोडशाक्षा निक्षेप्याः। चतुर्थं भा०॥
इ० ३६

ត

15

20

25

नेन कमेण निश्चेप्याः, चतुर्थपद्गावेको छष्ठक एको गुरुक इत्येकान्नरितछयु-गुरुख्याः पोढ्ये-वाक्षाः स्थापियतन्याः । एवमन्यत्रापि भक्तकप्रमारं यत्र यावन्ना भक्तकास्तत्र तावदायामः चर-मप्रक्षावेकान्तरितानाम् अर्वोक्तनपद्भिषु पुनर्द्धिगुणिहगुणानां छयु-गुन्दणानक्षाणां निश्चेपः कर्तव्यः । उक्तस्त्र—

> मगपमाणायामो, लहुओ गुमओ य अक्खनिकखेवा । आरओं दुगुणा दुगुणो, पत्यारे होड निक्खेवा ॥ (कल्यगृहङ्काप्ये)

एतेप्वेव ग्रुद्धा-ऽग्रुद्धस्त्रप वर्भवति — "सुद्धा एगतिरया" इत्यादि । प्रथमे मङ्गकाष्टके प्रथममङ्गरिताः शेपाख्ययो मङ्गका एकान्तरिताः ग्रुद्धाः । इवमुक्त मवति — प्रथमो मङ्गकश्चतुप्येपि पदेषु निरवद्यत्यादेकान्तेन ग्रुद्ध इति न काचिन् तदीया विचारणा, तं मुक्ता ये प्रथ10 माष्टके शेपा मङ्गकः ले एकान्तरिताः तृतीय-पञ्चत-सप्तत्रक्षपः ख्रयः कचितुत्वश्चादा पदेऽग्रुद्धाः अपि
सालम्बनत्वाच्छुद्धाः प्रतिपत्तव्याः । अर्थादः पन्न द्वितीय-चतुर्यं पष्टा-ऽष्ट्या मङ्गका दिवादो पदे ग्रुद्धाः अपि निरालम्बनत्वादग्रुद्धाः । एव द्वितीयाष्टकेऽपि प्रथमा मङ्गः ग्रुद्धः शेपाख्यः एकान्तरिताः
ग्रुद्धाः, सालम्बनत्वात् ॥ ८७४ ॥ अत एवाहः —

पढमो एन्थ उ सुद्धो, चितमो पुण सच्यहा असुद्धो उ । अवसेसा वि य चउदम, भंगा महयव्यगा होति ॥ ८७५ ॥

प्रथमो मङ्गः 'अत्र' एपा पोड्यानां मङ्गाना मध्ये 'ग्रुद्धः' सर्वथा निर्देषः, चरमश्च मङ्गः सर्वथा अग्रुद्धः, अवदोष,श्चतुर्वया मङ्गाः 'मक्तन्याः' विकल्प,यतन्या मत्रन्ति, केचित् ग्रुद्धाः केचित् पुनरग्रुद्धा इति मावः ॥ ८७५ ॥ कथम् १ इति चेद् उच्यते—

आगाहिम उ कले, संस अमुद्रो नि मुन्त्रए भंगी। न विमुन्त्रें अणागाहे, संसपदिहिं नह नि मुद्रो ॥ ८७६॥

'आगाहे कार्य' पुष्ट आलम्बन गच्छनः 'दाँषे ' राज्युत्यथानुष्युक्तलक्षणे. पंदरशुद्धोऽपि भङ्गः शुभ्यति । 'अनागांद' आलम्बनामाबे दाँषे —िद्वापथोपयुक्तलक्षणे. पंदर्यद्यपि शुद्धस्तथापि न विशुच्यति ॥ ८७६ ॥ अथ किं कुत्र प्रायक्षित्त मत्रति १ द्रस्यच्यते—

लहुगा य निगलंबे, दिवसतों रित हवंति चउगुरुगा । लहुगो य उप्पहेणं, रीयादी चेवऽणुवउत्ते ॥ ८७७ ॥

यत्र यत्र निरान्ध्रमन्त्रत्र तत्र दिवसनो गच्छतः चत्वारो लघुकाः, गत्रा चन्चारो गुरुकाः। यत्र यत्र दिवसत उरायेन गच्छति तत्र तत्र मासरुष्ठु । यत्र यत्र दिवसन ईर्याप्रसृतिसमिनि-प्वनुपयुक्तो गच्छति तत्र तत्र मानलुष्ठु । रात्राञ्चरययगननेऽनुगयुक्तगमने च मासगुरु ॥ ८७७ ॥

१ °व्याः। "सुद्रा पगर्नारया" इत्य दिना पश्चार्डेन सङ्गकानां शुद्धा-ऽशुद्धस्त्रक्ष्यं निर्द्धा-रिनम् । नथाद्य—प्रथमे सङ्गकाष्ट्रके मा॰ ॥ २ एतद्र थानन्तरः चूर्णिकृद्धिः "इदाणि एते । पच्छिनं मण्यति" इज्जत्तीर्व "दिन-रातो सहु-गुरुगा॰" ८०८ गाथा न्याह्नताइन्ति, तद्दनन्तरम् "श्चम् व्याप्त्रा" दशुष्टिप्रेनद्रायात्र्यस्त्राच्यानन्त्रेण "सहुगा त्र निरालेंद्रे॰" ८७७ गावा व्यास्त्राता वर्तते ॥ ३ °वस्ते ग त॰ दे०॥

अथ प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्तमाह-

दिय-राओ लहु-गुरुगा, आणा चउ गुरुग लहुग लहुगा य। संजम-आयविराहण, संजमें आरोवणा इणमो ॥ ८७८॥

अशुद्धेषु भन्नेषु सर्वेष्विप दिवसतो गच्छतश्चत्वारो रुघुकाः, रात्री पुनश्चत्वारो गुरुकाः । तीर्थकराणामाज्ञाभन्ने चतुर्गुरुकाः । अनवस्थाया चत्वारो रुघुकाः । मिथ्यात्वेऽपि चत्वारो ह रुघुकाः । अत्र चानवस्था-मिथ्यात्वे प्रक्रमाद् द्रप्टच्ये । विराधना द्विविधा—संयमे आत्मिन च । तत्र सयमविराधनायाम् 'इयं' वक्ष्यमाणा 'आरोपणा' प्रायश्चित्तम् ॥ ८७८ ॥ तामेवाह—

छकाय चउसु लहुगा, परित्त लहुगा य गुरुग साहारे। संघट्टण परितावण, लहु गुरुगऽतिवायणे मूलं॥ ८७९॥

'पद्काया' पृथिव्यसेजोवायुवनस्पतित्रसरूपाः । तेपां प्रध्ये 'चतुर्पुं' पृथिव्यसेजोवायुषु सङ्घः 10 हनादो लघुकपर्यन्तं प्रायिश्वतम् । 'परीक्तं' प्रत्येकवनस्पतिकायेऽपि लघुकान्तम् । 'साधारणे' अन-न्तवनस्पतो गुरुकान्तम् । तथा द्वीन्द्रियादीनां सङ्घहने परितापने च यथायोगं लघुका गुरुकाश्च प्रायिश्वत्तम् , 'अतिपातने' विनाशने मूलम् । इयमत्र मावना—पृथिवीकायं सङ्घहयति मासल्ख्षु, परितापयति मासगुरु, अपद्रावयति चतुर्लघु, एवमप्काये तेजःकाये वायुकाये प्रत्येकवनस्पतिकाये च द्रप्रत्यम् , अनन्तवनस्पतिं यदि सङ्घहयति तटा मासगुरु, परितापयति चतुर्लघु, 15 अपद्रावयति चतुर्गुरु, द्वीन्द्रियं सङ्घहयति चतुर्लघु, परितापयति चतुर्गुरु, जीविताद् व्यपरोपयति पङ्लघु; त्रीन्द्रिय सङ्घहयतश्चतुर्गुरु, परितापयतः पङ्लघु, जीविताद् व्यपरोपयतः पङ्गुरु, चतुरिन्द्रिय सङ्घहयतः पङ्लघु, परितापयतः पङ्गुरु, जीविताद् व्यपरोपयतः छेदः; पञ्चेन्द्रियं सङ्घहन्यतः पङ्गुरु, परितापयतः एङ्गुरु, जीविताद् व्यपरोपयतः छेदः; पञ्चेन्द्रियं सङ्घहन्यतः पङ्गुरु, परितापयते लघुमासिकच्छेदः, अपद्रावयतो मूलम् ॥ ८७९ ॥

अथैतदेव पायश्चित्तं रात्रो विशेषयनाह —

1

20

जिं लहुगा तिं गुरुगा, जिं गुरुगा कालगुरुग तिं ठाणे। छेदो य लहुय गुरुओ, काएसाऽऽरोवणा रित्तं॥ ८८०॥

यत्र दिवसतः 'रुघुकानि' मासरुघु-चतुर्रुघु-पड्रुघुरूपाणि तत्र रात्रावेतान्येव 'गुरुकाणि' मासगुरु-चतुर्गुरु-पड्गुरुरूपाणि कर्त्तव्यानि । यत्र पुनर्गेऽपि गुरुकाणि मासादीनि तत्र स्थाने तान्येव कारुगुरुकाणि दातव्यानि । यत्र च च्छेदो रुघुकस्तत्र स एव गुरुकः कर्त्तव्यः । 'काये' 25 कायविषया एषा आरोपणा रात्रो ज्ञातव्या ॥ ८८०॥ अथाऽऽत्मविराधनामाह—

कंट-ऽड्डि खाणु विञ्जल, विसम दरी नित्र मुच्छ-सूल-विसे । वाल-ऽच्छमछ-कोले, सीह-विग-वराह-मेच्छित्थी ॥ ८८१ ॥ तेणे देव-मणुस्से, पिडणीए एवमाइ आयाए । मास चड छच लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥ ८८२ ॥

मास चउ छच लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ।। ८८२ ।।

स साधुः कोष्ट्रकादो त्रजन् कण्टकेन वा अस्था वा स्थाणुना वा पदयोः परिताप्येत । 'विज्जलं',
पिक्किलम् 'विषमं' निम्नोन्नतम् 'दरी' कुसारादिका 'निम्नं' गम्भीरा गर्चा; एतेषु पिततस्य मूर्च्छाः
वा मवेत्, शूलं वा अनुधावेत, "विस" ति विषकण्टकेन वा विध्येत, विषक्षं वा मक्षयेत्, तथा

व्यालेन-सर्पादिना अच्छमहेन वा-ऋक्षेण कोलेन वा-महाशूकरेण सिंहेन वा वृक्षेण वा वरा-हेण वा उपदूरित, म्लेच्छ पुरुपः प्रान्ततया प्रहारादिकं दद्यात्, स्त्री वा त साधुमुपसर्गयेन्, अथवा म्लेच्छस्त्री-पुलिन्दीप्रमृतिका तमुपसर्गयेत्, तिन्निमित्त म्लेच्छः कुपितो वध-वन्यादि कुर्यात्॥ ८८१॥

क्लेनो द्विविधः—गरीरखेन उपिष्तिनश्च, तेनोपद्रवः कियेत, देवता वा प्रान्ता तं सार्धु प्रमत्तं हृद्वा च्छल्येत्, अपरो वा कोऽपि प्रत्यनीको मनुष्यो विजनमरण्यं मत्वा मारणादि कुर्यात्, एवमादिका आत्मिन विराधना मवति । तत्रेद प्रायश्चित्तम्—"मास चर्द्यः इत्यादि पश्चार्द्धम् । कण्दकादिमिरनागाद परिताप्यते चनुर्छ्यु, आगाद परिनाप्यते चनुर्गुरु, अय महादुः तमुत्पद्यते ततः पर्व्यु, मृर्च्छामुच्छं पर्गुरु, क्रच्छ्रपाण च्छेदः, क्रच्छ्रोच्छ्वासं मृत्म्, मारणान्तिकसमुद्धातेऽ-10 नवस्याप्यम्, काल्यते पाराञ्चिकम् ॥८८२॥ अथाऽऽत्मविराधनायामव सामान्यतः प्रायश्चित्तमाह—

कंटे-ऽहिमाइएहिं, दिवसतों सन्वत्थ चउगुरू होंति । रत्ति पुण कालगुरू, जत्थ व अन्नत्थ आयवहो ॥ ८८३ ॥

कण्टका-ऽस्थिकादिमिः परितापनायां सर्वत्र दिवसनश्चतुर्गुरवो सयन्ति । रात्रो पुनस्त एव चतुर्गुरवः कालगुरवो ज्ञातत्र्याः । अन्यत्रापि यत्र 'आत्मवयः' आत्मविराधना भवति तत्र सर्वत्रापि १६ चतुर्गुरवः प्रायश्चित्तम् ॥ ८८३ ॥ तथा—

पोरिसिनासण परिवाय ठावणं तेण देह उवहिगतं । पंतादेवयछलणं, मणुस्सपिडणीयबहणं च ॥ ८८४ ॥

कण्टकादिना पीडितः सन् स्त्रपोरुपीं न करोति मासल्घु, अर्थपोरुपीं न करोति मासगुरु, स्त्रं नाशयित चतुर्लघु, अर्थ नाशयित चतुर्लघु, । "परितान" ति अनागादपरितापे चतुर्लघु, श्राहारं स्थापयित चतुर्लघु, आहारं स्थापयित चतुर्लघु, परीतं स्थापयित चतुर्लघु, अनन्तं स्थापयित चतुर्लघु, अल्लहं स्थापयित चतुर्लघु, सल्लहं स्थापयित चतुर्लघु, त्रणा ति उपियलेनाः, ने उपयो हियमाणे उपियति वाद्यस्थ्यमेन स्थापयिति चतुर्लघु, विदेहन्तेनाः अर्रारापह्यारिणन्तरेकः साधुः हियते मूलम्, हयोर्हियमाणयोरनवस्थाप्यम्, त्रिषु हियमाणेषु पाराव्यिकम् । प्रान्तया देवतया यदि च्छल्नं १५ कियते तत्रश्चर्लगुरु । प्रत्यनीकमनुप्येण पुरुपेण स्थिया नपुंसकेन वाहन्येत चत्वारो गुरव ॥८८४॥ अथ प्रकृतमर्थसुपसंहरस्त्रयान्तरसुपन्यस्थलाहः—

एवं ता असहाए, सहायसहिए इमे भवे मेदा। जय अजय इत्थि पंढे, अस्संजद्द संजर्ड़िह च ॥ ८८५॥

एवं तावत् 'असहायस्य' एकाकिनो त्रवतो दोषा उक्ताः । सहायसहिते त्रवति विचार्यमाण 30 एते सहायस्य भेदा भवन्ति । तद्यया—'यताः' सयताः 'अयताः' असंयताः "इत्यि" ति पाप-ण्डिल्लियः 'पण्डकाः' नपुंसकाः 'असंयत्यः' गृहस्यल्लियः 'संयत्यः' साळ्यः, एतेः सार्द्धं गच्छिति ॥ ८८५ ॥ इदमेव व्याचेष्ट—

१ गांवर्यं चूर्णां नास्ताद्वा ॥

#### संविग्गाऽसंविग्गा, गीया ते चेव होंति अग्गीया। लहुगा दोहि विसिद्धा, तेहिं समं रत्ति गुरुगा छ॥ ८८६॥

संविद्या गीतार्थाः, असंविद्या गीतार्थाः, संविद्या अगीतार्थाः, असविद्या अगीतार्थाः; एतैः समं गच्छतः 'द्वाभ्यां' तपः-कालभ्यां विशिष्टा रुष्ठुकाः प्रायिश्चत्तम् । तद्यथा—सविद्येगीतार्थैः समं त्रजित चत्वारो रुपवस्तपसा कालेन च रुप्तकाः, असंविद्येगीतार्थैः समं गच्छिति चतुर्रुपवः वित्यसा रुप्तकाः कालेन गुरुकाः, सविद्येरगीतार्थैः सार्द्धं याति चतुर्रुष्ठु कालेन रुप्तु तपसा गुरु, असविद्येरगीतार्थैः समं त्रजित चतुर्रुष्ठु तपसा कालेन च गुरु । एतद् दिवसतो ज्ञातन्यम् । रात्रौ तैः समं त्रजतः एवमेव तपः-कालिवदोपिताश्चतुर्गुरुकाः ॥ ८८६ ॥

अस्तंजय-लिंगीहिं उ, पुरिसागिइपंडएहिं य दिवा उ । अस्तोय सोय छछहु, ते चेव उ रत्ति गुरुगा उ ॥ ८८७ ॥

असंयता द्विविधाः—गृहिणो लिङ्गिनश्च । लिङ्गिमणं विद्यत इति लिङ्गिनः—अन्यपाषण्डिन इत्यर्थः । तथा पुरुपाकृतयः—पुरुषनेपथ्यधारिणः पण्डकाः । एते त्रयोऽपि प्रत्येकं द्विविधाः—शोचवादिनोऽशोचवादिनश्च । तत्राशोचवादिभिगृहिभिः समं व्रजति पङ्लघु उभयलघुकम् , शोचवादिभिः समं व्रजति पङ्लघु कालगुरुकम् । अन्यलिङ्गिभिरशोचवादिभिः सार्द्धं व्रजति पङ्लघु कालगुरुकम् । पुरुषाकृतिभिः पण्डकैरशोच-15 वादिभिः समं व्रजति पङ्लघु तपोगुरुकम् । पुरुषाकृतिभिः पण्डकैरशोच-15 वादिभिः समं व्रजति पङ्लघु तपेगुरुकम् । एतद् दिवसतः प्रायश्चित्तमुक्तम् । रात्रो तु 'त एव' पण्मासाः गुरुकाः, पङ् गुरवस्तपः-कालविशेषिता एवमेव दातच्या इति भावः ॥ ८८७ ॥

पासंडिणित्थि पंडे, इत्थीवेसेसु दिवसती छेदो ।

तेहिं चिय निसि मूलं, दिय-रत्ति दुगं तु समणीहिं ॥ ८८८ ॥

तापसी-परित्राजिकादिभिः पापण्डिनीभिः "इत्थि" ति गृहस्यस्नीभिः स्नीवेपघारिभिश्च पण्ड-कैरशौचवादिभिः सह दिवसतो गच्छतो लघुकश्छेदः शौचवादिभिः सह गुरुकश्छेदः । तैरेव सह 'निशि' रात्री गच्छतो मूलम् । श्रमणीभिः समं दिवा गच्छतोऽनवस्थाप्यम् । रात्रौ श्रमणीभिः सह गच्छति पाराञ्चिकम् ॥ ८८८ ॥ प्रकारान्तरेणात्रैव प्रायश्चित्तमाह—

अहवा समणा-ऽसंजय-अस्संजइ-संजईहिँ दियराओ । चत्तारि छच रुहु गुरु, छेओ मूरुं तह दुगं च ॥ ८८९ ॥

'अथवा' इति प्रकारान्तरद्योतने । 'श्रमणाः' संयतास्तैः सार्द्ध दिवा गच्छिति चतुर्रुष्ठ्य, रात्रौ गच्छिति चतुर्गुरु । असंयतीभिः सम् दिवा वजिति चछेदः, रात्रौ गच्छिति म्हण्यु, रात्रौ गच्छिति महण्यु, रात्रौ गच्छिति अनवस्थाप्यम्, रात्रौ गच्छिति पाराश्चिकम् ॥ ८८९ ॥ तदेवमुक्तमटवीविषयं श्रहणम् । तदुक्तौ चाविसेत-<sup>30</sup> मन्यत्रग्रहणम् । अथ तत्रग्रहणं विभावियपुरुक्तार्थसदृशं विधिमतिदिशनाह—

जह चैव अनगहणेऽरण्णे गमणाइ विष्णयं एयं। तत्थगहणे वि एवं, पडियं जं होइ अचित्तं॥ ८९०॥

25

ययवान्यत्रग्रहणेऽरण्यविषय पे। इग्रमङ्गरचनया गमनम् आदिमञ्जात् सयमा-ऽऽत्मविरायमा-समुत्यं दोषजालं प्रायश्चित्तं च 'ण्नह्' अनन्तरमेय वर्णित 'तत्रग्रहणेऽपि' विवश्चितप्रलम्बाधारम्न-घृश्चस्याध पतिनं यद्यचित्त प्रलम्बं नद् गृहानस्याप्येवमेव निर्वशेषं वर्णनीयं यावत् श्रमणीभिः सह गमनिमिति ॥ ८९० ॥ यस्तु विशेषस्त्रमुपिदक्षियपुगह—

तत्थागहणं द्विहं, परिगहमपरिगाहं द्विहमयं। दिद्वादपरिगहिए, परिगहिए अणुगाहं कोह ॥ ८९१ ॥

तन्नग्रहणं हिविधम्, नद्यथा—सर्पार्ग्रहमपरिग्रह च । यद् वैवतादिभिः परिगृहीनं वृक्षादि तिह्मियं सपरिग्रहम्, तिह्मिपरिग्रहम् । नहुम्यमिप 'हिविधेमेवं' हिविधेम-सविचा-ऽचिच-मेदह्येन मेद्र-पार्थक्यं यस्य नद् हिविधमेवम्, सविचा-ऽचिचमेवभिन्नमिति मावः । 10 तत्र यवपरिगृहीतमिचि तद् गृहानस्य "विद्वाह्" चि "विद्व मंका मोद्र्य" (गा० ८६६) इत्या-दिका आरोपणा सर्वाऽपि मानद् ह्रष्टक्या । यन् पुनः परिगृहीतमचिच तद् गृहतः कश्चिद् मद्रः परिग्रहीता अनुग्रहं मन्येत । एनद्यतो माविधिष्येत (गा० ८९५) ॥ ८९१ ॥

अय सपरिप्रहर्स्त्रय सरूपं निरूपयति—

तिबिद् परिगाह दिन्बे, चउलहु चउगुरुग छछहुकोने । अहबा छछहुग चिय, अंत गुरु निविह दिन्यस्मि ॥ ८९२ ॥

सपरिग्रहं त्रिविषम्, तद्यथा—देवर्गारगृहीनं मनुन्यपरिगृहीतं तियंत्रगरिगृहीतं [च]। तत्र यद् दिव्यं—देवपरिगृहीतं तद् त्रिविषम्—जयन्यं मध्यममुक्तृष्ट च। व्यन्तरपरिगृहीतं जयन्यम्, भवनपति-ज्योतिष्कपरिगृहीतं मध्यमम्, वमानिकपरिगृहीतमुक्तृष्टम्। तत्र अधन्यपरिगृहीतं मुख्यं गृहाति चत्वारा छघव , मध्यमपरिगृहीनं गृहाति चत्रारा गुर्यः, उन्कृष्टगरिगृहीत गृहाति पड 20 छघवः। अथवा त्रिष्वपि जधन्य-मध्यमान्कृष्टेषु पद् छघव एव प्रायश्चित्तम्, केवछं तपः-काल-विद्यपितम्—जधन्यं तपान्तव्र कालगुरुकम्, मध्यमं काल्छ्यु नपोगुरुकम्, 'अन्त्यं च' उत्कृष्टे द्वास्थामित गुरुकं कर्जव्यमिति त्रिविषिद्वयविषयं प्रायश्चित्तम् ॥ ८९२ ॥

गतं देवपरिगृहीतम् । अथ मनुत्र्यपरिगृहीतमाह—

सम्मेतर नम्म दुहा, सम्मे लिंगि छहु गुम्ओं निहिएसुं। मिच्छा लिंगि निर्हा वा, पागय-लिंगीसु चउलहुना ॥ ८९३॥ गुम्ना पृण कोईंन, छछहुना होंति दंडियारामे।

मनुष्यपरिगृद्धीतं द्विया—सम्यन्द्रष्टिपरिगृद्धीतं "इयरं" ति निय्याद्दृष्टिपरिगृद्धीतं च । तत्र यत् सम्यन्द्रिपरिगृद्धीतं तद् द्विया—पार्श्वस्थादिगृद्धितं गृदस्यपरिगृद्धीतं च । तित्रस्यपरिगृद्धीतं नासच्छ, गृद्धिमः सम्यन्द्रियिः परिगृद्धीतं नासनुरु । यत् पुनर्मिथ्याद्देशियरिगृद्धीतं तद् १० द्वित्वयन्—'लिगि' ति अन्यप्रापिगृद्धीतं गृदस्यपरिगृद्धीतं च । तत्र गृदस्यपरिगृद्धीतं १ व्यमेदं द्वास्यां प्रियास्यां—सिक्चना-उचित्तरपास्यां मेदः ना० ॥ २ व्याचित्तं प्रचित्तं वा तद् मा० ॥ २ व्या । नवर सिक्चे कायप्रायक्षित्तम् । तत्र प्रस्थेकसिक्चे चतुर्वध्र, अनन्तसिक्तं चनुर्ग्वरं । वत् पुनः परिगृद्धीतं सिक्चित्तमिक्च वा तत्र क्रिबद् मा० ॥

15

त्रिधा— प्राकृतपरिगृहीतं कोटुम्बिकपरिगृहीतं दण्डिकपरिगृहीतं च । तत्र प्राकृतपरिगृहीते लिङ्गि-परिगृहीते च चतुर्लघुकाः ॥ ८९३ ॥

कोडुम्चिकपरिगृहीते पुनश्चत्वारो गुरुकाः । 'दण्डिकारामे' दृण्डिकपरिगृहीते उद्याने पड् रुघुकाः । गतं मनुष्यपरिगृहीतम् । अथ तिर्यक्परिगृहीत भाव्यते—

तिरिया य दुइ-ऽदुद्दा, दुद्दे गुरुगाइरे(नेयरे) लहुगा ॥ ८९४ ॥

तिर्यञ्चश्च द्विविधाः—दुष्टा अदुष्टाश्च । दुष्टाः हिस्ति-शुनकादयः, अदुष्टीः रोझ-हरिणादयः । दुष्टितिर्यक्पिरगृहीते चतुर्गुरुकाः, 'इतरें' अदुष्टेः परिगृहीते चतुर्रुकुकाः ॥ ८९४ ॥ गतं तिर्य-क्पिरगृहीतम् । अथ यदुक्त ''परिगहिएँ अणुगहं कोइ'' (गा० ८९१ ) ति तदेतद् भावयति—

मदेतर सुर-मणुया, भदो घिष्पंति दहुणं भणइ।

अने वि साह ! गिण्हसु, पंतो छण्हेगयर कुजा ॥ ८९५ ॥

यस्य सुरस्य मनुजस्य वा परिश्रहे स अतामो वर्तते स मद्रो वा मवेत् 'इतरो वा' प्रान्तः । तत्र भद्रः प्रलम्बं गृह्यमाणं दृष्ट्वा तं साधुं मणिति—साधु त्वया कृतम्, तारिता वयं ससारसाग-रात्, अन्यान्यपि हे साधो ! पर्याप्तानि गृहाण इत्यादि । प्रान्तः पुनः पण्णां प्रकाराणामेकतरं कुर्यात् ॥ ८९५ ॥ अथ क एते पट् प्रकाराः <sup>2</sup> उँच्यते—

पडिसेहणा खरंटण, उँवलभ पंतावणा य उविहिम्म । गिण्हण-कहुण-ववहार-पच्छकडुड्डाह-निव्विसए ॥ ८९६ ॥

प्रतिपेधनं प्रतिपेधना—निवारणेत्यर्धः १ 'खरण्टना' खर-परुपवचनैनिर्मर्त्सना २ 'उपालम्मः' सिपि।सवचनेः शिक्षा ३ 'प्रान्तापना' यष्टि-मुष्टादिभिस्ताडना ४ ''उवहिम्मि'' चि उपिषहरणम् ५ इति पञ्च मेदाः, प्रहणाकर्पणन्यवहारपश्चात्कृतोद्वाहिनिर्विपय इत्येक एव पष्टो मेदः ६ इति सद्भहगाथासमासार्थः ॥ ८९६ ॥ अथेनामेव विवरीपुराह—

र्ज गहियं तं गहियं, विइयं मा गिण्ह हरइ वा गहियं। जायसु ममं व कज़े, मा गिण्ह सयं तु पडिसेहो॥ ८९७॥

'यद् गृहीत प्ररुम्य तद् गृहीत नाम, द्विनीय पुनर्वारं मा यहीः' इति वचनं यद् वक्ति, यद्वा गृहीत सत् प्ररुम्यं तस्य प्रत्रजितस्य हस्ताद् 'हरति' उद्दाल्यिति, भणित चा 'कार्ये समापितिते मामेव याचस्त्र, स्त्रयं पुनर्मा गृहाण' इत्येप सर्वोऽपि प्रतिपेध उच्यते ॥ ८९७ ॥

अथ खरण्टनामाह---

धी ग्रुंडितो दुरप्पा, घिरत्थु ते एरिसस्स घम्मस्स । अन्नत्थ वा वि लग्मिस, ग्रुको सि खरंटणा एसा ॥ ८९८ ॥ ,

धिग् मुण्डितो दुरात्मा । धिगस्तु 'ते' तव सम्बन्धिन ईदृशस्य धर्मस्य, यत्र चौर्य क्रियत इति भावः । यद्वा मया मुक्तोऽसि परमन्यत्रापि त्वमीदृशश्चे प्रितेविडम्बनां रूप्ससे । एषा निष्पि-३० पासनिर्भर्तिना खरण्टना भण्यते ॥ ८९८ ॥ उपारुम्भमाह—

१ °गाइ इतरे लहुगा उता ।। २ °एाः शुगाल हरि भो । छे विना ॥ ३ उच्यन्ते भो । छे बा ।। ४ उलंभ ता ।।

25

आमफलाणि न कर्णांति तुम्ह मा सेनए वि द्वेहिं। मा य सकते मुन्हमु, एमाई होउवालंमा ॥ ८९९ ॥

आनफलानि युमाकं ब्रहीतुं न कल्पन्ते, अतः दोषानिष सादृत् 'सा दृख्' निजदुर्खारतेन ना कलिइटान् कुन, सा च 'लक्षार्य' निग्वग्रयदृत्त्यात्मके चारित्रे सहः, एतमादिकः सिषपास-रुखिलाच्य रुणक्रमो सर्वति ॥ ८९९ ॥

प्रान्तापनापविहरणे भावयति—

द्भर-पाय-दंडमाइम्, पंनावणगाहमाइ जा चरिमं । अप्या अ अहाजाओ, मञ्जा दृविहा वि जं च विणा ॥ ९०० ॥

कृत-पाद-मृण्डादिनिः आदिश्रव्याद् ल्टादिनिश्च नाहनं श्रान्तापना । तसां चानागादपित-10 तापादिषु 'चर्च' पाराञ्चिकं यादन शायश्चित्तन । अन्यं वा दहुं वा स उपितं हरेत् । अस्या नाम ययाजातः, निप्रशाहचोपेनं रजीहर्णं सुल्विष्का चील्यक्कश्चर्यथः । वहुः पुनः 'सर्वः' चतु-दंशिविष उपितः । अथवा 'द्विविषः' आधिकेष्प्राहिक्क्षः । यच नृणशहणादिकसुर्गावं विना सदेत् तक्षिप्यतं शायश्चित्तम् ॥ ९०० ॥ सन्यत्यतुश्हादिषदेषु शायश्चित्तमाह—

लहुता अणुत्तहर्मा, अप्यनिय गुन्त तीमु टाणेमु । पंताइणे चउगुन्ता, अप्य बहुम्मी हिए मृतं ॥ ९०१ ॥

यस सन्दर्भ म आगमः स यदि चिन्छिन 'अनुष्रहें। से येद् सद्यानि प्रख्यानि सावते।
गृहन्ति' इस्तुप्रहें मन्यमाने चनुर्छयनः । अयाप्रीतिकं क्रमेति तृष्णीक्ष्य तिष्ठित तत्रश्चतुर्गुरुकाः ।
अयाप्रीतिक्रवधान् प्रतिषेत्रं सरण्यनासुण्यमं वा क्रुयोत् तत्रिव्यति स्मानेषु प्रस्येकं चतुर्गुरुतः ।
प्रान्तापनेऽपि चनुर्गुरुकाः । अरुपे वा दर्श वा दर्श होने स्कृत् । यद्वौष्वितिष्यस्य , तथ्या—
20 ज्कुष्ट दर्शी चनुर्ग्यदः, सव्यमे सामुख्यु, तथन्ये ग्रिनित्यप्रकृत् । आह् क्रयमेक्सेव स्कृत् ।
टर्शिनिष्यसं वा १ उच्यते—प्रसादनः प्रस्कानि गृहतः दर्शिहरूणे दर्शिनिष्यसम् , दर्षनन्तु

थय ''पंतादागादमाह र्नामं पि (जा चरिनं )'' (गा० ९००) एदं व्याच्छे— परितादणाह पोरिनि, ठदणा महय मुख्छ किच्छ कालगए। माम चड छच छहु गुरु, छेखा मृतं तह दुर्ग च ॥ ९०२॥

प्रान्तारितस यते। जागादा परितारना सर्गत चतुर्चेष्ठ, आगादा सर्वति चतुर्गुरु, परितारना-निमृतः सन् सूत्रपोर्ज्या न क्रोति सासर्ग्छ, अर्थरीरुगी न क्रोति सासगुरु, मृत्रं सार्व्यति चतुर्वेष्ठ, अर्थ साम्रयित चतुर्गुरु, प्रागुरुं स्थापणी चतुर्वेष्ठ, अप्रागुरुं स्थापति चतुर्गुरु, प्रत्ये-क्रम्यापने चतुर्वेष्ठ, अन्तरसारने चतुर्गुरु इत्यादि प्रान्वद् वत्तक्यम्। "सह्य" ति सहाद्वुरुन्ते पद्-२१ तेष्ठु, स्व्याणां पद्गुरु, क्रब्युपाणा च्येदः, क्रब्युग्य्याने स्वयः, सम्प्रदेते जनवस्याप्यम्, क्रम्याते पार्गाञ्चक्रम्॥ ९०२॥ अथ "यज्ञ नुग्यह्यादिक्रसुर्गावना विना संदेन" (गा० ९००) इति

र्ण्ड विद्याति-

प्रम्यानि गृहानस्मेपकरणाण्डारे मृत्य ॥ ९०१ ॥

१ प्रवापना मैं॰ है॰ ॥

वर्षाकरुपादावुपकरणे हृते जीतांभिम्तास्तृणानि गृहन्ति—सेवन्ते । तत्र ज्ञुपिरतृणसेवने चतुर्रुष्ठ, अज्ञुपिरतृणसेवने मासल्षु । अग्नं सेवन्ते तत्र सस्थानप्रायश्चित्तम्, चतुर्लघु इत्यर्थः ।
अथाभिनवमग्निं जनयन्ति मूलम्, यच्चाग्निसमारम्भेऽन्येपां जीवानां विराधनं तिन्नप्पन्नमपि प्राय। अथोपकरणाभावे उद्गमादिदोपदुष्टं वस्नादि गृह्नेन्त एपणां भेरयन्ति ततस्तिन्पन्नम्;
"गहणे" ति ज्ञीतादिभिः परिताप्यमाना गृहस्थैरदैत्तमपि वस्नादि गृहीयुस्तन्निप्पन्नम् । निज्ञीथमूणिकृता तु "गमणे" ति पाठो गृहीतः, तत्र चोपधि विना ज्ञीतादिपरीपहमविषहमाणो
यद्यन्यतीर्थिकेप्वेकः साधुर्गच्छति मूलम्, द्वयोर्गच्छतोरनवस्थाप्यम्, त्रिपु पाराश्चिकम् । "काय"
ति अग्नं सेवमाना एपणां भेरर्यन्तो वा यत् पृथिव्यादिकायान् विराधयन्ति तन्निप्पन्नम् । 10
"युत" ति 'श्रुतं' स्त्रं तस्य पौरुर्पा न कुर्वन्ति, उपलक्षणत्वाद् अर्थपौरुर्पा न कुर्वन्ति सूत्रं
नाज्ञयन्ति अर्थ नाज्ञयन्ति तन्निप्पन्नम् । "मरण" ति उपकरणं विना ययेकोऽपि ग्रियते तथापि
पाराश्चिकम्, "ओहाण" ति ययेकः साधुरवधावित मूलम्, द्वयोरनवस्थाप्यम्, त्रिषु पाराश्चिकम्
॥ ९०३ ॥ अथ ग्रहणाकर्पणादिरूपं पष्टं प्रकारं भावयित—

गेण्हण गुरुगा छम्मास कहुणे छेदों होइ ववहारे। पच्छाकडम्मि मूलं, उड़हण विरुंगणे नवमं॥ ९०४॥ उद्दवणे निच्चिसए, एगमणेगे पदोस पारंची। अणवद्वप्पो दोसु य, दोसु य पारंचिओ होइ॥ ९०५॥

प्रलम्बानि गृह्णानो यदि प्रलम्बसामिना दृष्ट्वा गृहीतस्ततो ग्रहणे चतुर्गुरुकाः । अथ तेनोपकरणे हस्ते वा गृहीत्वा राजकुलाभिमुखमाकृष्टस्तत आकर्षणे पण्मासा गुरवः । अथ कारणिकानां 20 समीपे व्यवहारं कारियतुमारव्धः तत्रश्छेदः । व्यवहारे विधीयमाने यदि पश्चात्कृतः पराजितस्ततो मूलम् । अथ चतुष्क-चत्ररादिषु 'एप प्रलम्बचौरः' इतिघोषणापुरस्सरमुद्दग्धः हस्त-पादादौ वा अवयवे व्यक्तितस्तत एवमुद्दहने ''विरुंगणे'' ति व्यक्तने वा 'नवमम्' अनवस्थाप्यम् ॥ ९०४ ॥

अथान्यायोदीर्णकोपानलेन राजादिना अपद्रावितो निर्विषयो वा आज्ञप्तस्ततोऽपद्रावणे निर्विषये वा कृते पाराश्चिकम् । अथवा एकस्यानेकेषां वा साधूनामुपरि प्रद्वेषं यदि व्रजति तदा पाराश्चि-25 कम् । अत्र च 'द्वयोः' उद्दहन-व्यज्ञनयोरनवस्थाप्यो भवति, 'द्वयोश्च' अपद्रावण-निर्विषययोः पाराश्चिक इति ॥ ९०५ ॥ अथ परिप्रहविशेषेण प्रायश्चित्तविशेषमाह—

आराम मोल्लकीए, परतित्थिय भोइएण गामेण । वणि-घड-क्कंडंवि-राउलपरिग्गहे चेव भदितरा ॥ ९०६ ॥

इहाऽऽरामः कश्चिदादित एवाऽऽत्मीयो वा भवेद् मूल्येन क्रीतो वा । यो मूल्येन क्रीतः स ३० केन क्रीतो भवेत् ? उच्यते—परतीर्थिकेन वा १ भोगिकेन वा २ प्रामेण वा ३ विणिजा वा ४ घट्या वा गोष्ठ्येत्यर्थः ५ कोटुम्बिकेन वा ६ आरक्षिकेण वा ७ राज्ञा वा ८ एतद् द्वयमि राज-

१ °तादिभिरभिभू° मो॰ छे॰ ॥ २ °द्धने(न्ने)पणां प्रेरयति मा॰ ॥ ३ °द्त्तानि चस्त्रादीनि गृहते तन्नि भा॰ ॥ ४ °यन्तो यावत् पृ॰ त॰ डे॰ का॰ ॥ । । । । । । । । । । न

30

काष्टादिकं क्षिपन् 'तं कायं' वनस्पतिरुक्षणं नियमादेव परित्यजित । स च रुगुडादिरूर्द्धं क्षिप्तः शाखादौ प्रतिस्वरूय निवृत्तस्तर्येव शरीराभिम्रखमापतित, तस्यापतने आत्मानं च परित्यजतीति ।। ९१० ।। कथं पुनः पृथिव्यादिकायानां विराधको भवति ? इत्युच्यते—

पावंते पत्तम्मि य, पुणोपडंते अ भूमिपत्ते अ । रय-वास-विज्जयाई, वाय-फले मच्छिगाइ तसे ॥ ९११ ॥

तत् काष्ठादिकं हस्तात् च्युतं सद् यावद् वृक्षेनाऽऽस्फलति तावत् प्राप्नुवद् भण्यते तस्मिन् प्राप्नुवति, तथा वृक्षं प्राप्ते पुनःपति च सूमिप्राप्ते च पट्कायविराधना ज्ञातव्या । कथम् १ इति चेद् इत्याह—"'रय'' इत्यादि । आदिशव्दः प्रत्येकं सम्बध्यते, ततश्च रजःप्रभृतिकं पृथिवीकायं वर्षोदकादिकमण्कायं विद्युदादिकं तेजःकायं 'वातं च' तत्रैव वातं फलानि तस्यैव वृक्षस्य सत्कानि उपलक्षणत्वात् पत्रादीन्यपि मिक्षकादीश्च त्रसान् विराधयति ॥ ९११ ॥ इदमेव स्पष्टयन्नाह— 10

खोल्ल-तयाईसु रओ, महि-वासोस्साइ अग्गि दरदह्वे । तत्थेवऽनिल वणस्सइ, तसा उ किमि-कीड-सउणाई ॥ ९१२ ॥

"लोहं" ति देशीशब्दत्वात् कोटरम्, त्वक् प्रतीता, तदादिषु स्थानेषु वृक्षे रजः सम्भवेत् ततः पृथिवीकायविराधना । महिकायां निपतन्त्यां वर्षे अवश्याये वा निपतित आदिग्रहणेन हर-तनुकादिसम्भवेऽप्कायविराधना । वनदवादिना दरदग्धे वृक्षे उपलक्षणत्वाद् विद्युति वाऽग्रिकाय-15 विराधना । तत्रेवाग्री नियमाद् 'अनिलः' वायुः सम्भवतीति वायुकायविराधना । वनस्पतिः स एव प्रलम्बलक्षणः पत्र-पुप्पादिवी । त्रसास्तु कृमि-कीट-शकुनादिका विराध्यन्ते । कृमयः—विष्ठादि-सग्रुद्धवाः, कीटकाः—घुणादयः, शकुनाः—काक-कपोतादयः, आदिग्रहणेन सरटादिपरिग्रहः । एवं वृक्षमप्राप्ते काष्ठादौ पदकायविराधना । एवमेव प्राप्ते पुनःपति भूमिप्राप्तेऽपि ज्ञातव्यम् ॥ ९१२ ॥ यत आह—

अप्पत्ते जो उ गमो, सो चेव गमो पुणोपडंतिम्म । सो चेव य पडियम्मि वि, निकंपे चेव भोमाई ॥ ९१३ ॥

य एवाप्राप्ते 'गमः' प्रकारः स एव गमः पुनःपतित उपलक्षणत्वात् प्राप्तेऽपि, भूयो गम-शब्दोचारणं षट्कायविराधनां प्रतीत्याऽऽत्यन्तिकतुल्यताख्यापनार्थम्, स एव भूमौ पिततेऽपि काष्ठादौ प्रकारः प्रतिपत्तव्यः । केवलं ''निक्कंपे चेव भोमाइ'' ति तत् काष्ठादिकं महता भारगौ-25 रवेण 'निष्कम्पं' निस्सहं प्रथिव्यां यद् निपतित तेन 'भौमादीनां' प्रथिव्यादीनां महती विराधनेति चूँणिकृद्भिप्रायः । निश्चीथचूर्णिकाराभिप्रायेण तु ''निक्कंपे चेव भूमीए'' इति पाठः । अस्य व्याख्या—यस्यां भूमौ स्थितः काष्ठादिक्षेपणाय विशिष्टं स्थानवन्धमध्यास्ते तत्रापि पादयोर्निष्क-म्पत्वेन षण्णां कायानां विराधको भवति ॥ ९१३ ॥

एवं दव्वतों छण्हं, विराधओ भावओ उ इहरा वि । विज्ञह हु घणं कम्मं, किरियग्गहणं भयनिमित्तं ॥ ९१४ ॥

१ "णिकंपे चेन भोमादि" ति जत्थ तं कट्ठादि णिक्रपेणं ति णिजामेण पडति तत्थ भोमादि छक्ताया विराधिजा, एवं तं कातं परिचयति" इति च्चूणिः॥

'एदम्' एतेन प्रकारण चतुःखेष्यप्राताद्विपदेषु द्रव्यतः यग्गां कायानां विराधकः प्रतिपत्तव्यः । मावतन्तु 'इत्तरयाऽति' वृत्यता विगवतां विनाऽत्यमा पर्वायविरायको कम्यते, संयमं प्रति निरंप-*ष्*तया तस माइतः नागानिणतसङ्ख्यात् । मानप्राणानिपातेन च यया 'यनं' निविद्यं कर्म र्तायते न नग द्रन्यत्रामितपानेन । आहं यहुन्तं "पत्रीमः क्रियामिः स्पृष्टः" (गा० ९१०) ठतत् क्यं मंदाद्रमञ्जूते १ यावता यदि न विराययति तदा आविकी आधिकरणिकी च क्रिये सम्मदः पारिताः निकत्यानातिकानिकवित्ययान्तु हुतः सम्मदः १, स्य विराधयति तदेवाश्चन-कोऽपि मवेयुः प्राहेतिकी दुनः कयं सदेन् १। मृतिगह—कियाप्रहणं 'मयनिनित्तं' मयजननाय क्रियन, येन सावतः हियारबकारतिद्यार्याता स्छत एव यङम्बप्रहणे न पवर्तन्तेः यद्वा द्यष्टिबाइनयारियार्यने गुम्याद् रहेका किया तत्र पश्चापि कियाः सन्मवन्ताति न दोषः ।

ण्डाह निहीयचृणिहान्-10

अहवा बत्य एवा क्रिरिया तत्य दिष्टिकत्यनयपुहुमचपतो पत्र क्रिरियाओ मर्वति, अता पंचिक्तरियगहणे न दोसो । 11 572 11

एवं तुन्त संयमविरायना साविना । अयाऽङ्सविरायनां सावयनि—

हत्रणय पन्यर छेडू, युव्यच्छ्रहे फले व पवर्डने ।

15

27

पञ्चित्सडणे आया, अञ्चायामे य हत्याई ॥ ९१५ ॥

जन्येन केनिन् उञ्चार्रना पूर्व ''हुन्यड' वि ब्लुडः क्षितः. म देवेन बूल्यासायां विच्यः सन् वायुर्योगेषा विविधितसायक्षितकारादिरयोगेण वा सङ्गानितसंब साबोत्सरि निपटन् दिरावनां क्योत् । एवं 'यननः' पातापः 'लेयुः' इष्टकाखक्छं मृतिकानिग्डो दा पूर्व-विष्ठः प्रेत्द्, फ्रां इन्टच्युतं बृक्षान् प्रश्तेत् । नक्षेत्र ब्राष्टांदः प्रतिनिद्वस्य सासन्तुन्तं प्रन्यासन्त्रने <sup>2)</sup>अन्मित्रावना भेनेत् । 'अन्यायांमन च' अनीव्हानसमुच्छुय्योन काठादी क्षिप्यमाणे हसादेः

परिवारना मनेदिति ॥ ९१५ ॥ गर्न क्षेत्र तहारस् । अयाऽसीहणहारसाह-लित्रणे नि अपात्रेनो, दुन्हर् तर्हि कंट-निच्छु-अहिमाई।

पिनव-परच्छाहबहो, देवयक्षेनाहकरणं च ॥ ९१६ ॥ नन्येव च निद्ववर्णं, अंगेर्हि समोहएहिँ छकाया ।

अरोज्य स चेत्र य, निछाणपरितानणाईया ॥ ९१७ ॥

क्रष्टदे, हेर्ग इनेटर्र यहा रक्त्वानि न फरीन नहाडव,सिहलानि 'अप्राप्तुवन्' अङ् ममानमं वृषं "दुरहर्" ति आगेहिन । म च यार्गक्रदोहुकेपैकेतारोहित तावनित चतुर्वहुकानि, अनने पुनश्चतुर्गुनकानि । 'तन' बुखे आनेहन् यन् कर्यकेर्विय्यते, यच बुश्चिकेनाऽहिना वा आदिछळाडू नङ्किरिना वा दर्यने, यच पश्चिमः-व्येनादिनिः तर्शादिनिश्च-आटव्यनीवेवेवो ध्यमनि, यण वा देक्क्या अविधिकोठ्यो बृहम्मण बद्धौ साबुः स्वितिक्तः क्रियते, आदि-प्रहरोनाराया क्रयाचित् विहस्तनया विहन्त्र्यंत ॥ ९१६ ॥

यहा सा देवता नाविष्टितहरूरोहरूक्तिता तंत्रेव 'निष्टायनम्' आद्धाः समापनं तस सन्

ÓŁ

कुर्यात्, अथवा तं साधुमारोहन्तमेव यत् पातयेद् एषा सर्वाऽप्यात्मविराधना । पातितस्य च तस्याङ्गानि 'समवहन्यन्ते' भज्यन्त इत्यर्थः, तैरङ्गिर्हस्त-पादादिभिः समवहतेर्यत्र भूमावसौ पतित तत्र षद् काया विराध्यन्ते । तेषां च सङ्घटनादिभिरारोपणा सैव द्रष्टच्या या "छकाय चउसु रुहुगा" इत्यादि (८७९) गाथायामुक्ता । आत्मविराधनायां च ग्रानविषया परितापनादिनि-प्यत्रा या आरोपणा साऽपि प्राग्वद्वसातव्या ॥९१७॥ गतमारोहणद्वारम् । अथ पतनद्वारमाह—5

मरण-गिलाणाईया, जे दोसा होंति दूहमाणस्स । ते चेव य सारुवणा, पवडंते होंति दोसा उ ॥ ९१८ ॥

कदाचिदसो तं वृक्षमारोहन् पतेत्, ततश्च मरण-ग्ठानत्वादिका ये दोषा आरोहतो भवन्ति भपततोऽपि त एव दोषाः 'सारोपणाः' सप्रायश्चित्ता निरवशेषा वक्तव्याः । "पवडते होंति सवि-सेसा" इति निशिथचूर्णिलिखितः पाठः, तत्रायमर्थः—आरोहतो दोषाणां सम्भव एव भणितः, 10 पततः पुनरवश्यम्भाविनो गात्रभद्भादयो दोषा इति सविशेषप्रहणम् ॥ ९१८॥

गतं पतनद्वारम् । अथोपधिद्वारं विवृणोति-

तंमूल उविहगहणं, पंतो साहूण कोइ सन्वेसिं। तण-अग्गिगहण परितावणा य गेलच पिडगमणं॥ ९१९॥

यस परिमहे तानि मलम्बानि सः 'तन्मूलं' मलम्बम्रहणनिमित्तं तस्मैव साधोरुपधिम्रहणं कुर्यात्, 15 यद्वा कश्चित् मान्तः सर्वेषां साधृनामुपधिं गृह्वीयात् । तत्र यथाजाते रजोहरणादिके उपधौ हते मूलम्, शेषे पुनरुत्कृष्टे चतुर्लघु, मध्यमे मासलघु, जघन्ये पञ्चकम् । उपधिं विना तृणानि गृह्वी-यात्, अमिम्रहणं वा कुर्यात्, अमि सेवेतेति भावः, अथामि न सेवते ततः शीतेन परितापना तस्य भवेत्, शीतेन वा सुक्ते अजीर्यमाणे ग्लानत्वं भवेत्, शीताभिभूता वा साधवः पार्श्वस्था-दिपु मंतिगमनं कुर्युः ॥ ९१९ ॥ सम्प्रत्यत्रैव प्रायश्चित्तमाह—

तणगहण अग्गिसेवण, लहुगा गेलकें होइ तं चैव । मूलं अणवहुप्पो, दुग तिग पारंचिओ होइ ॥ ९२० ॥

अग्रुपिरतृणानि गृह्णाति मासलघु, ग्रुपिरतृणानि गृँह्णाति चतुर्लघु। परक्रतमिं सेवते चतुर्लघु, अभिनवमिं जनयति मूलम्, अभिग्रकिटकायां वा तापयन् यावतो वारान् हस्तं वा पादं वा सञ्चालयित तावन्ति चतुर्लघूनि। यस्तु धर्मश्रद्धालुरमिं न सेवते स शीतेन ग्लानः सङ्घायते, 25 ग्लानत्वे चानागाढपरितापनादौ तदेव प्रायश्चित्तम्। अथ शीतपरीषहमसहिष्णुः पार्श्वस्थादिषु वजित चतुर्लघु, यथाच्छन्देपु वजित चतुर्गुरु। यद्येकोऽवधावते अन्यतीर्थिकेषु वा याति ततो मूलम्, द्वयोरनवस्थाप्यम्, त्रिपु पाराञ्चिकम् ॥ ९२०॥ गतमुपधिद्वारम् । अथोद्धाहद्वारं विश्वणोति—

अपरिग्गहिय पलंबे, अलमंती समणजोगम्रक्षधुरी । रसगेहीपडिबद्धो, इतरे गिण्हंतों गहिओ य ॥ ९२१ ॥

अपरिगृहीतानि प्रलम्बान्यलभमानः 'श्रमणयोगमुक्तधुरः' परित्यक्तश्रमणव्यापारभार इति भावः, रसगृद्धिप्रतिबद्धः 'इतराणि' परिगृहीतप्रलम्बानि गृह्धन् प्रलम्बस्वामिना दृष्ट्वा गृहीतः ॥ ९२१॥

30

अस्यैवार्थस्य प्रसाधनार्थे दृष्टान्तमाह---

सोऊण य घोसणयं, अपरिहरंता विणास जह पत्ता । एवं अपरिहरंता, हियसव्वस्सा उ संसारे ॥ ९२५ ॥

राज्ञा कारितां घोषणां श्रुत्वा घोषणया च निवारितमर्थमपरिहरन्तो यथा द्रव्यापहारलक्षणं विनाशं प्राप्ताः, एवं तीर्थकरिनिषद्धं प्रलम्बग्रहणमपरिहरन्तः 'हृतसर्वसाः' अपहृतसंयमरूप- इ सर्वसाराः संसारे दुःखमवामुवन्ति । एपा श्रीभद्रवाहुस्वामिविरचिता गाथा ॥ ९२५ ॥

अथास्या एव भाष्यकारो व्याख्यानं करोति-

छ प्युरिसा मन्झ पुरे, जो आसादेख ते अजाणंतो। तं दंडेमि अकंडे, सुणेंतु पउरा! जणवया! य।। ९२६ ॥ आगमिय परिहरंता, निदोसा सेसगा न निदोसा। जिणआणागमचारि, अदोस इयरे भवे दंडो।। ९२७॥

जह कोइ नरवई, सो छिंहं पुरिसेहि अन्नतरे कको तोसितो इमेणऽत्थेण घोसणं कारेइ—'इमे छ प्पुरिसा मज्झ पुरे अप्पणो इच्छाए विहरमाणा महाजणेणं अदिदृपुद्धा अणुवरुद्धविभव-नेवत्था अच्छंति, जो ते छिवइ वा पीडेइ वा मारेइ वा तस्स उगं दंडं केरेमि, हंदि सुणंतु एअं पउरा! य जणवया! य' ति । एयं घोसणयं सोऊण ते पउरा जणवया य दंडभीता ते पुरिसे 15 पयत्तेण वन्न-क्ष्वाईहि विधेहि आगमिऊणं पीडापरिहारकयबुद्धी तेसिं छण्हं पुरिसाणं पीडं परिहरंति ते निद्दोसा । जे पुण अणायारमंता न परिहरंति ते रन्ना सबस्सावहारदंडेणं दंडिया । एस दिट्टंतो । अयमत्थोवणओ—रायत्थाणीया तित्थयरा । पुरत्थाणीओ छोगो । छप्पुरिसत्था-णीया छक्काया । घोसणत्थाणीया छक्कायरक्खणपरूवणपरा छज्जीवणियादओ आगमा । छिवणा-इत्थाणीया संघट्टणादी । पउर-जणवयत्थाणीया साहू । दंडत्थाणीओ संसारो । तत्थ जे पयत्रेण 20 छण्हं कायाणं सक्षवं रक्खणोवायं च आगमेऊण जहुत्तविहीए पीडं परिहरंति ते कम्मबंधदंडेणं न दंडिज्जंति, इयरे पुण संसारे पुणो पुणो सारीर-माणसेहि दुक्खसयसहस्सेहि दंडिज्जंति ति ॥

अथाक्षरगमनिका—''षद् पुरुषा मम पुरे वर्तन्ते, यस्तानजानन्नि 'आशातयेत्' स्पर्शादिनाऽपि पीडयेत् तमहं दण्डयामि 'अकाण्डे' अकाले, शृण्वन्तु एतत् 'पौराः!' पुरवासिनः! 'जानपदाश्च' प्रामवासिनो लोकाः!'' इति राज्ञा कारितां घोषणां श्चुत्वा तान् पुरुषान् 'आगम्य' उपलक्ष्य 25 परिहरन्तः सन्तो निर्दोषाः, (प्रन्थाप्रम्—३०००) 'शेषाः' पुनर्ये पीडां न परिहरन्ति ते न निर्दोषा इति दण्डिताः। एवमत्रापि जिनाज्ञ्या यः षद्कायानामागमः—परिज्ञानं तत्पूर्वक-चारिणः—संयमाध्वगासिनः सन्तोऽदोषाः, इतरेषां 'भवे' संसारे शारीर-मानसिकदुःखलक्षणोः दण्डः॥ ९२६॥ ९२७॥ गतमाज्ञाद्वारम्। अथानवस्थाद्वारमाह—

एगेण कयमकर्जं, करेइ तप्पचया पुणो अन्नो । सायाबहुल परंपर, बोच्छेदो संजम-तन्नाणं ॥ ९२८ ॥

१ भा॰ पुस्तके एतद्राथानन्तरं ग्रन्थाग्रम् ३००० इति वर्तते॥ २ करेमि। । प्रयं घोसणग्रं भा॰ विना ॥ ३ भगुणाणं ता॰ ॥

त्र हैं है प्रायः सर्वेऽति प्राणिनः कर्मगुरुक्तवण हष्टमात्रवृत्विनिलाग्णिः, न दीर्घमुखद्धिनः, नतः सातल्य्यत्वया > 'ण्केन' कर्नाचदाचार्यादिना किमि 'श्रकार्यः प्रमादस्थानं 'कृतं' प्रति- सेवितं तवाऽन्योऽति तत्रस्यवाद् 'एर श्राचार्यादिः श्रुत्यगेऽप्येदं करोति नृतं नास्यत्र दोषः' इति तवेदाक्तार्यं करोति, वनाऽरगेऽपि तथ्य करोति, तदस्योऽति तथ्य इत्येदं 'सावबहुलानां' साव- गौर्वप्रतिद्युत्तां प्राणिनां परस्यर्था प्रयादस्थानसानेद्यानानां नंयप- तरमोश्येदच्छेदः प्राप्नोति । यदि स्ययस्थानं नए सानं वा पृत्तीचार्येण मादगीरवगृष्टुत्या वर्तितं तत् पाश्चात्यरदृष्टिमिति कृत्वा व्यवच्छिक्तंभेवित ॥ ९२८ ॥ गत्यनदृक्षाद्वारम् । अत्र मिळ्यान्वद्वारं विवृणोति—

मिञ्डले वंकार्ट, जहेय मीसं तहेत्र सेनं पि । मिञ्डलियर्गकरणं, अञ्चवगम वारणमसारं ॥ ९२९ ॥

19 मिळात्वे विचार्यमाणे श्वाहणे होपा बक्तव्याः । श्वद्धा नाम-कि सन्ये अमी यथात्रादिन-म्त्रधाक्तारिणो न भवन्ति येन प्रकल्यानि गृहन्ति १, आदिशब्दान् कद्वाहर्यो होपाः । तथा यथ-नद् स्ता तथेव 'रातम्' अन्वद्रव्यतेतां मिळाल् व्यवेति चिचविष्ठतिः न्यान् । मिळ्यात्वाद् वा चिवतभावस्य सम्बन्द्यानिसुक्त्य तब्ब्वप्रद्यादर्शनात् गुनरि मिळ्यात्वे स्विगीकरणं मवति । अम्युग्गानं वा त्रव्याया अणुक्रतानां सम्बन्दर्शनस्य वा कतुक्रामस्यारः कश्चित् वारणं कुर्यान्— 15मा एतेतां समीरे प्रतिपद्यन्व, 'असारं' निम्मारमांषां प्रवचनम्, मयेदं चेदं दृष्टमिति ॥ ९२९ ॥

गर्उ मिथ्यान्दहारम् । अय विगवना, सा च हिविया—संयमे आत्मिन च । हे अरि प्रागेव सप्तपर्व भावित, त्यारि विरोपसुण्दर्शयनुसाह—

तं काय परिचयई, नाणं तह दंसणं चरितं च । वीयाईपडिसेवग, लोगी जह नेहिं सो पुट्टी ॥ ९३० ॥

20 यक्त्रं गृहन् 'नं कार्य' वनस्तिकहां परित्यज्ञीत, तथा ज्ञान दर्शनं चारित्रं चेति । वीजा-दिस्तिसेवको लोको यथा असंयमेन स्पृष्टनाया सोऽपि नाष्ट्रकेः प्रक्रमेगसेवितेग्संयमेन स्पृष्ट इति नियुक्तिगायासगर्थः ॥ ९३० ॥ अधैनामेव विवरीपुगह—

कार्य परिचर्यनो, सेसे काए वए वि सो चयई। णाण णाणुवदेसे, अबङ्गाणी उ अन्नाणी ॥ ९३१ ॥

25 प्रज्ञनानि गृहाना बनस्तिकायं परित्यन्ति, तं च परित्यन्ति, नेपानित कायानसे भावतः परित्यन्ति, तर्सारन्याने च प्रयम्बन्दर्गरित्यानः, प्रथमबदर्गरित्याने च देषबन्दर्गरित्याने।ऽत्युगना-यन्दरित 'भनान्यप्यसे परित्यन्ति' इत्युक्त्य । तथा 'ज्ञाने' ज्ञानिवषये परित्याने चिन्त्यमाने ज्ञानारदेदो क्रियाद्वारेगाऽनकिमानोऽसे। ज्ञान्यि अज्ञानी मन्तव्यः ॥ ९३१ ॥

दंसण-चरणा मृहस्म नित्य समया व नित्य सम्मं तु । विरद्देलक्खण चरणं, तद्माव नित्य वा तं तु ॥ ९३२ ॥

ज्ञानामानाद्रमी मृदो मन्ति, मृदस द्रश्नेन-चारित्र न स्तः । यहा प्रश्नेत्रप्रणादस्य नीत्रेषु समता न विद्यते । सन्त्रायाः अमानाच सम्यक्तमपि नान्ति, तस्त्रापि सामायिकमेदतया सम्जा-

रै 🗠 🎤 एतिवहान्तरोतः पाट. सी॰ छे॰ मुन्तक्वीरेव विद्यते ॥

रूपत्वात् । विरतिरुक्षणं चरणं मणितम् , तच रुक्षणं प्ररुम्बानि गृह्वतो न विद्यते । "तद्भावे' रुक्षणाभावे 'तत्तु' तत् पुनश्चारित्रं नास्ति । वाशन्दः प्रकारान्तरद्योतकः ॥ ९३२ ॥

अथ "वीयाई" (गा० ९३०) इत्यादि व्याख्यायते—फलाद् चीजं भवतीति कृत्वा वीज-महणम्, आदिशव्दात् फल-पुष्प-पत्र-प्रवाल-शाखा-त्वक्-क्तन्ध-कन्द-मूलानि गृह्यन्ते । शिष्यः पाह—सर्वेऽपि वनस्पतयस्तावद् मूलाद्य एव भवन्ति अतः "मूलाईपडिसेवग" इति कर्तु- मुचितम् किमिति "वीयाईपडिसेवग" ति कृतम् १ स्रिशह—

पाएण वीयभोई, चोयग ! पच्छाणुपुन्ति वा ऐवं । जोणिग्याते व हतं, तदादि वा होइ वणकाओ ॥ ९३३ ॥

लोकः प्रायेण वीजभोजी, तेन कारणेन वीजमादौ कृतम् । यद्वा हे नोदक! खसमये त्रिवि-धाऽऽनुपूर्वी प्ररूप्यते, तद्यथा—पूर्वानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी अनानुपूर्वी च । त्रिविधाऽपि च यथावसरं 10 व्याख्याङ्गमित्यत्र पश्चानुपूर्वी गृहीता । अथवा वीज वनस्पतीनां योनिः—उत्प्रतिस्थानम् अतस्तस्य धाते—विनाशे सर्वमपि मूलादिक निरपेक्षतया हतं भवति । यदि वा तदादिर्वनस्पतिकायो भवति । तद्-वीजमादिर्यस्य स तदादिः, सर्वेपामपि वनस्पतीनां तत एव प्रसूतेः । अतो वीजादिग्रहणं कृतम् ॥ ९३३ ॥ ततश्च—

> विरइसभावं चरणं, बीयासेवी हु सेसघाती वि । अस्संजमेण लोगो, पुट्टो जह सो वि हु तहेव ॥ ९३४ ॥

सो वीजासेवी स नियमात् 'शेषाणां' मूलादीनामिष घाती विज्ञेयः । यह्य मूलादीनि घात-यति तस्य विरतिस्वभावं यत् 'चरणं' चारित्रं तत्र भवति । यथा च वीजाद्रिप्रतिसेवको लोकोऽ-संयमेन स्पृष्टस्तथैवासाविष तैः प्रलम्बेरासेवितैरसंयमेन स्पृष्ट इति ॥ ९३४ ॥

गता सयमविराधना । अथाऽऽत्मविराधनामाह—

20

15

तं चेव अभिहणेजा, आविद्धयं अहव जीहलोळ्यता(यया) । बहुगाई श्रंजिका, विस्वचिकाईहिं आयवहो ॥ ९३५ ॥

तद् ल्युडादिकं क्षिप्तं पुनरापतितं सत् 'तमेव' साधुमिमहन्यात्। इदं च प्रायुक्तमि स्थानाशृत्या-र्थमत्रोपात्तमिति न पुनरुक्तदोषः । अथवा जिह्वालोल्जपतया बहुकानि मलन्वानि अक्ता विस्-चिकादिभिः आदिशब्दाद् ज्वरा-ऽतीसारादिभी रोगैरुत्पवैरात्मवधो भवति ॥ ९३५॥ 2

उक्ताऽऽत्मविराघना । तदुक्ती च व्याख्याता आज्ञादयश्चत्वारोऽपि दोषाः । अथ "कस्स अगीयत्थे" (गा० ८६२) त्ति पदं व्याचिख्याछुराह—

कस्सेयं पञ्छितं, गणिणो गच्छं असारवितस्स । अहवा वि अगीयत्थस्स भिक्छुणो विसयलोलस्स ॥ ९,२६ ॥

शिष्यः प्रश्नयति—यद् 'एतद्' अन्यत्रप्रहणादावनेकथा प्रायिश्वचयुक्तं तत् कस्य भन्नति ? 130 सूरिराह—'गणिनः' आचार्यस्य गच्छम् असारयतः सतः । असारणा नाम अगवेषणा—कः

१ एणं ता॰ ॥ २ <sup>७</sup>यंति कस्य परतत्' पूर्वोक्तं प्रायश्चित्तं भवतिः भा॰ । "कस्तेत॰ गाधा । अह कस्तेतं पन्छितं ? उच्यते—गणिणो गन्छं असारवेंतस्स" इति न्यूर्णिः ॥

वृ॰ ३८

यथा सप्तानां व्यसनानामन्यतरेण व्यसनेन युतो राजा राज्यं पाछियतुं न जानाति, यो वा रोपव्यसनैरनभिभूतोऽपि विषयलोल्जपतया नित्यमन्तः पुरे औस्ते सोऽपि 'कार्याणि' व्यवहारादीनि खयमात्मना 'न शीलयति' नावलोकत इत्युक्तं भवति, ततश्च यथेच्छमुच्छृङ्खलाः प्रजाः सङ्घायन्ते । एवमाचार्योऽप्यगीतार्थो गीतार्थो वा सातगौरवादिव्यसनोपहततया यदि सगच्छं न सारयति तदा गच्छः सर्वोऽपि निर्ङ्क्ष्यः सङ्घायते । यतश्चैवमतोऽसारणिक आचार्यो दूरंदूरेण परिहर्त्तच्यः 5 ॥ ९३९ ॥ अथ व्यसनसप्तकमाह-

> इत्थी जूयं मर्ज, मिगन्व नयणे तहा फरुसया य। दंडफरुसत्तमत्थस्स दूसणं सत्त वसणाई ॥ ९४० ॥

यद् राजा अन्तःपुरस्त्रीपु नित्यमासक्तिष्ठति तत् स्त्रीव्यसनम् । यत्तु द्यूतविनोदेनानवरतं दीन्यति तद् चूतन्यसनम् । यत् पुनर्भद्यपानकेन नित्यं मूर्च्छित इवाऽऽस्ते तद् मद्यन्यसनम् । यत्तु 10 मृगया-आखेटकस्तत्रानेकेषां मृगादिजन्तूनां वधं करोति तद् मृगयाव्यसनम् । एतेषु चतुर्ष्त्रप्या-सक्तो राज्यकार्याणि न शीलयति । तथा यत् खर-परुषवचनैः सर्वानिप जनान् निर्विशेषमाको-शति तद् वचनपरुपताव्यसनम्, अत्र वचनदोषेण दुरिधगमनीयो भवति । यत् पुनरनपराधे खल्पे वाऽपराघे अखुमं दण्डं निर्वर्त्तयति तद् दण्डपारुष्यव्यसनम्, अत्र च पौर-जानपदानामखुमदण्ड-भयेन नश्यतां ऋमेण च प्रजाया अभावे कीदृशं राज्यम् हिता। अर्थोत्पत्तिहैतवो ये सामाद्युपाय-15 चतुष्टयप्रमृतयः प्रकारास्तेषां यद् दूषणं तद् अर्थदूषणव्यसनम्, अत्र चार्थोत्पत्तिहेतून् दूषयतो न तथाविधोऽर्थ उत्पद्यते, अर्थीत्पत्त्यमावे चाचिरादेव कोशः परिहीयते, परिहीणकोशस्य च विनष्टमेव राज्यम् । एतानि सप्त व्यसनानि ॥ ९४० ॥ अथ प्रकारान्तरेण भक्नानाह-

> अहवा वि अगीयत्थो, गच्छं न सारेइ इत्थ चउभंगो। विइए अगीयदोसो, तहतों न सारेतरी सुद्धो ॥ ९४१ ॥

20

25

अथवा अगीतार्थो गच्छं न सारयतीत्यत्र चतुर्भङ्गी । गाथायां पुंस्त्वं प्राक्कतत्वात् । सा चेयम् — अगीतार्थो गच्छं न सारयति १ अगीतार्थो गच्छं सारयति २ गीतार्थो गच्छं न सार-यति ३ गीतार्थो गच्छं सारयति ४ । अत्र प्रथमस्य द्वौ दोषौ अगीतार्थत्वदोषः असारणादोषश्च । द्वितीयस्य पुनरेक एवागीतार्थत्वदोषः । तृतीयस्तु यत्र सारयति स एकस्तस्याऽसारणादोषः । 'इतरः' चतुर्थो भङ्गः ग्रुद्धः ॥ ९४१ ॥ आद्यानां त्रयाणां भङ्गानां भावनामाह—

देसो व सोवसग्गो, पढमो तहुओ तु होइ वसणी वा । विइओ अजाणतुल्लो, सारो दुविहो दुहेकेको ॥ ९४२ ॥

'प्रथमः' प्रथमभङ्गवर्ती आचार्यः सोपसर्गदेश इव परित्यक्तव्यः । 'तृतीयः' गीतार्थोऽप्यसा-रणिकत्वाद् व्यसनीव राजा पैरिहर्त्तव्यः । 'द्वितीयः' सारणिकोऽप्यगीतार्थत्वादज्ञनरेन्द्रतुल्य इति कृत्वा परिहार्थ इति चूँण्यीभप्रायः।

१ यद्वा भा॰ ॥ २ आस्ते, यस्तु राज्यनीतेरद्वायको नरेन्द्रः सः 'कार्याणि' भा॰ ॥ ३ परित्यक्तव्यः त॰ दे॰ ॥ ४ यद्यपि वृत्तिकृद्भिः "चूर्ण्यभिप्रायः" इत्यावेदितं तथापि चूर्णों किल निर्वाधचूर्ण्यभिप्रायानुसारिण्येव व्याख्या नरीवृत्यते । तथाहि चूर्णिपाठः—"तत्थ जो पढमो अंगीतत्यो

अथ निजीश्यचृण्येमिप्रायेण व्याख्यायते—प्रथमः सोपमर्गदेश इव परिहार्यः । द्वितीयः प्रनर्गातार्यः परं सार्गणकः स च व्यसनीव ज्ञानव्यः । किसुक्तं भवति ?—सोऽगीनार्थः सन् यन् किमपि न्वशिष्यान् नोदयति सा नोदना नस्य व्यसनिमय द्रष्टव्यम्, अतो व्यसनामिमृतम्पति-वदसा परिहार्यः । तृतीयः पुनरसारणिकत्याद् गीनार्थोऽप्यज्ञन्पनुत्वे इति कृत्या परित्याच्यः । असिश्च व्यास्थाने 'देसो व सोवसमा, पदमो विद्ञो उ होट् वसणी वा । तद्द्ञो अज्ञाण-त्रस्थे' ति पाठा द्रष्टव्यः । पुस्तकेष्यपि बहुष्ययमेव दृश्यत इति ।

यहक्तं ''रजं विद्युक्तसारं, वह तह गच्छों वि निस्सारां'' (गा० ९३७) ति तदेतद् भावयति—''सारा दुविहा दुहेन्द्रको'' सारा द्विवियः—रुंकिको छोकोत्तरिकश्च। पुनरेकेको द्विया—बाद्य आभ्यन्नरश्च ॥ ९४२ ॥ एनदेव व्याचाँग्र—

गो-मंडल-घचाई, बच्दो कणगाइ अंतों लोगम्मि । लोगुत्तरिको सारो, अंतो वहि नाण-चन्याई ॥ ९४३ ॥

गोशक्तेन गावा वर्छावर्श्योच्यन्ते, उपल्रक्षणत्वाद् हस्यश्वादीनामित परिम्रहः; मैण्डलमिति देशसण्डम्, यथा—पण्णवितमण्डलानि सुराष्ट्रादेशः; अथवा गोमण्डलं नाम गोवर्गः, उपल्रक्ष-णत्वाद् मिहित्यादिवर्गांऽपि, धान्यानि शालिप्रसृतीनि, आदिशक्ताद् वास्तु-कुप्यादिपरिम्रहः; एष 15 लेकिको बाद्यः मारः । कनकः सुवर्णम्, आदिग्रहणेन रूप्य-रलादीनिः; एषः 'अन्तः' इति आभ्यन्तरः सारः 'लोके' लोकविषयो मन्तत्त्र । एतेन द्विमकारेणापि मारेण राज्यं पार्थिवनाऽ-विन्यमानं निम्सारं भवति । लोकोत्तरिकः मारो द्विधा—अन्तर्वहिश्च । तत्रान्तःसारो ज्ञानम्, आदिशक्ताद् दर्शन-वारित्र च । बहिःमारो बस्नादिकः, आदिश्वहणेन शक्या-पात्रादीनि गृह्यन्ते । अनेन च द्विविधेनापि लोकोत्तरिकसारेणाऽऽचार्येणाऽसार्थमाणो गच्छो निस्सारो भवतीति पक्त-20तम् । तसाद् गणिना गच्छमसारयन एतत् प्रायश्चित्तम् । अथवा यो मिश्चर्गाताथां गुरूणामनु-पदेशन प्रक्नानि गृह्यति तस्य भवेमेतन् प्रायश्चित्तम् । गीताथांपदेशनन्तरेण वाऽगीतार्थस्य स्वयमेव कार्येषु प्रवर्तमानस्याऽयं देश्यो भवति ॥ ९४३ ॥

सुहमाहर्ग पि ऋजं, करणिवहणमणुवायसंजुत्तं । अन्नायऽदेस-कारें, विवत्तिमृवजाति सेहम्स ॥ ९४४ ॥

25 युरंगन माघ:—साधनं यस तन् युक्तमायकम्, "शेषाद्वा" (सिद्ध० ७-३-१७५) इति कच्यत्ययः, युद्धसाव्यमित्यर्थः । तद्रिष कार्ये कर्णम्—आरम्मै. प्रयत्न इत्येकोऽर्थस्तद्विर्द्धानम्, तथा यस कार्यम्य यः माधनोपायमद्विपरीतेनानुपायन संयुक्तम्, "अन्नाय" ति यद् यस कार्य-मज्ञतं तत् तेनाऽऽर्भ्यमाणम्, 'अदेश्च-काले च' अनवसर् विश्वीयमानं शेक्षस्याऽज्ञस्य विपत्तिमु-पयति । विपत्तिश्चलेन कार्यस्याऽसिद्धिरत्रामिवीयते । तदुक्तम्—

गच्छ ग गारेति रो हेत्रो व गोवनगो चइनव्यो । विद्यो जो अगीनन्त्रो गच्छं मारेति सो वसपीत राता चदनवो । ततिश्रो तो गीत्रको गच्छ ण गारेति सो अजागगणित्रो व्य चदनव्यो ।" इताहि ॥

१ क्य प्रचेति । अस्मिश्च सा॰ ॥ २ "संहर्ष जया—णायोत्त्यसहर्ल वैसाणसंहर्ल कोट्टयसंहरू-मिर्जाद । अथवा गोस्टर्ल गोडलं, ऑक्सिहणेणं कुञ्चि" इति च्यूणीं ॥ ३ °स्सः तिष्ठि" सो॰ छे॰ विना ॥

20

सम्प्राप्तिश्च विपत्तिश्च, कार्याणां द्विविधा समृता । सम्प्राप्तिः सिद्धिरर्थेषु, विपत्तिश्च विपर्थये ॥

ततो न निप्पद्यत इत्युक्तं भवति ॥ ९४४ ॥ अत्रैव निदर्शनमाह---

नक्खेणावि हु छिजह, पासाए अभिनवुद्धितो रुक्खो । दुच्छेजो वहुंतो, सो चिय वत्थुस्स मेदाय ॥ ९४५ ॥ जो य अणुवायछिन्नो, तस्सइ मूलाइँ वत्थुमेदाय। अहिनव उवायछित्रो, वत्थुस्स न होइ भेदाय ॥ ९४६ ॥

प्रासादे वट-पिप्पलादिर्वृक्षः 'अभिनवोत्थितः' अधुनोद्गतः, सन् नखेनाऽपि 'हुः' निश्चितं 'छिद्यते' छेत्तुं शक्यते इति, अनेन कार्थस्य सुखसाध्यतोक्ता । स एव वृक्षः 'वर्धमानः' शाखा-पशाखाभिः प्रसरन् दुक्छेचो भवति, कुठारेणापि च्छेत्तुं न शक्यत इति भावः। अपरं च 'वास्तुनः' 10 मासादस्य मेदाय जायते ॥ ९४५ ॥

यश्चानुपायेन-मूलोद्धरणलक्षणोपायमन्तरेण च्छित्रः तस्यापि मूलान्यनुद्धतानि वास्तुमेदाय जायन्ते । एतेन चानारम्मे अदेश-कालारम्भेऽनुपायारम्भे च सुखसाध्यस्यापि कार्यस्य विपत्तिः क्केशसाध्यता चोक्ता । अथ देश-काले उपायेन विधीयमानस्य यथा निष्पत्तिर्भवति तथा निदर्श-यति—-''अहिनव'' इत्यादि उत्तरार्द्धम् । यस्तु वृक्षः 'अभिनवः' उद्गतमात्र उपायेन—प्रयत्नपूर्वकं 15 छिन्नो मूलान्यपि तस्योद्धृत्य करीषामिना दग्धानि स वास्तुनो भेदाय न भवति ॥ ९४६ ॥

एष दृष्टान्तः । अयमस्यैवोपनयः-

पडिसिद्ध ति तिगिच्छा, जो उ न कारेइ अभिनवे रोगे। किरियं सो उ न मुचइ, पच्छा जत्तेण वि करेंतो ॥ ९४७ ॥ सहसुप्पइअम्मि जरे, अट्टम काऊण जो वि पारेइ। सीयल-अंबदवाणी, न हु पउणइ सो वि अणुवाया 🖟 ९४८॥

यस्य साधोर्ज्वरादिको रोग उत्पन्नः स यदि

''तेगिच्छं नामिनंदेजा, संचिक्खऽत्तगवेसए।

एवं ख़ु तस्स सामन्नं, जं न कुज्जा न कारवे ॥" (उत्त० अ० २ गा० ३३) इति सूत्रमनुश्रित्य ''प्रतिषिद्धा चिकित्सा'' इति कृत्वा अभिनवे रोगे 'कियां' चिकित्सां न कार-25 यति स पश्चात् तस्मिन् रोगे प्रविधिते सति 'यतेनापि' महताऽप्यादरेण कियां कुर्वाणो न सुच्यते, रोगात् । यदि पुनर्धुनोत्थित एव रोगे कियामकार्यिष्यत् ततो नीरुगभविष्यत् ॥ ९४७ ॥

यो वा अनुपायेन कियां करोति सोऽपि न प्राणीभवति, यथा सहसोत्पन्ने ज्वरेऽन्यसिन् वा अजीर्णमभवे रोगे "सहसुप्पन्नं रोगं, अहमेण निवारए" इति वचनादष्टमं ऋत्वा, योऽपि न केवलं क्रियाया अकारक इत्यपिशन्दार्थः ''सीयलअंनद्वाणि'' ति शीतलकूरा-ऽम्लद्रवादीनि पारयति <sup>30</sup> 'मा पेया कारणीया भवतु' इति कृत्वा सोऽपि न प्रगुणीभवति 'अनुपायात्' उपायाभावात् , प्रत्युत तेन शीतलकूरादिना स रोगस्तस्य गाढतरं प्रकुप्यति । यदि पुनस्तेन पेयादिनोपायेनाऽपार-

१°वाणि उन ता॰॥ २ प्रवृद्धिं गते सति है॰ त॰॥

10

15

30

यिप्यत् ततः पहुरभविप्यत्, यच्चानेपणीयपारणकसमुत्थं पापं तत् पश्चात् प्रायश्चित्तेनाऽञोघ-यिप्यद् इत्युपाया-ऽनुपायस्क्रपमगीतार्थो न जानाति । ततश्च "अज्ञातमदेशकाले वा कार्यं कुर्वत-स्तस्य श्रीक्षस्य विपत्तिमुपयाति" (गा० ९४४) इति प्रकृतम् ॥ ९४८ ॥ अत्रैव तात्पर्यमाह—

संपत्ती य विपत्ती, य होज कज़ेसु कारगं पप्प । अणुवायतो विवत्ती, संपत्ती काळुवाएहिं ॥ ९४९ ॥

सम्प्राप्तिश्च विपत्तिश्च कार्येषु 'कारकं' कर्तारं प्राप्य भवति । यदि अज्ञः कर्ता ततस्तेनाऽदे-ज्ञ-काले अनुपायत आरव्धस्य कार्यस्य विपत्तिर्भवति । अथासौ ज्ञस्ततस्तेन कालोपायाभ्यां देज-काले उपायेन चारव्धस्य कार्यस्य 'सम्प्राप्तिः' सिद्धिर्भवति ॥ ९४९ ॥ उपसंहरन्नाह—

इय दोसा उ अगीए, गीयम्मि उ कालहीणकारिम्मि ।

गीयत्थस्स गुणा पुण, होति इमे कालकारिस्स ॥ ९५० ॥
"इय" एवमगीतार्थे कार्यकर्त्तरि दोषा मवन्ति । गीतार्थेऽपि काल्हीनकारिणि हीने वा अधिके
वा काले कार्यकारिणि एत एव दोषाः । यः पुनर्गीतार्थ उपायेनाऽन्यूनातिरिक्ते काले कार्य
करोति तस्य गीतार्थस्य कालकारिण इमे गुणा भवन्ति ॥ ९५० ॥ तानेवाह—

आयं कारण गाहं, वत्थुं जुत्तं ससत्ति जयणं च । सन्वं च सपडिवक्खं, फलं च विधिवं वियाणाइ ॥ ९५१ ॥

'आयं' लामं 'कारणम्' आलम्बनं 'गाढम्' आगाढग्लानतं 'वस्तु' द्रव्यं दलिकमित्यनर्थान्तरं 'युक्त' योग्यं 'सगक्तिकं' समर्थं 'यतनां' त्रिःपरिश्रमणादिलक्षणाम् ; एतदायादिकं सर्वेमपि सप्रति-पक्षं गीतार्थो विवानाति । तत्राऽऽयस्य प्रतिपक्षोऽनायः, कारणस्याऽकारणम्, आगाढस्याऽना-गाढम्, वस्तुनोऽवस्तु, युक्तस्याऽयुक्तम्, सगक्तिकस्याऽगक्तिकः, यतनाया अयतनेति यथाकमं 20 प्रतिपक्षाः । तथा फैलं चेहिकादिकं 'विधिवान्' गीतार्थो विजानातीति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥ ९५१ ॥ अथ प्रतिपदं विस्तरार्धमाह—

> संकादीपरिसुद्दे, सह लामे कुणइ वाणिओ चिई। एमेव य गीयत्थो, आयं दहुं समायरह ॥ ९५२॥

शुल्कं—राजदेयं द्रव्यम्, आदिशव्हाद् माटक-कर्मकरवृत्त्यादिपरिग्रहः, यथा शुल्कादिमिर्द्र25 व्योपक्षयहेतुमिः परिशुद्धः—निर्विटितो यदि कोऽपि लाम उत्तिष्ठते तत एवं शुल्कादिपरिशुद्धे लामे सित वाणिजो देशान्तरं गत्वा वाणिज्यचेष्टां 'करोति' आरमते, अथ लाममुत्तिष्ठमानं न पद्यित ततो नारमते । एवमेव च गीतार्थोऽपि ज्ञानादिकम् 'आयं' लामं दृष्ट्वा प्रलम्बाद्यकरूप्य-प्रतिसेवां समाचरित नान्यथा ॥ ९५२ ॥ इटमेव स्पष्टयन्नाह—

असिवाईसुंकत्थाणिएसु किंचिखलियस्स तो पच्छा । वायण वेयावचे, लामो तव-संजम-ऽज्झयणे ॥ ९५३ ॥

१ फलं च 'त्रिविधम्' ऐहिकादिकं गीतार्थो विज्ञानातीति समासार्थः मा० । "फलं च निर्मियं वियाणाड" इति पाठानु अरेणेनं टीका, न चासं। पाठ कस्मिश्रिटिप पुस्तक उपलभ्यते । "विधि-

स हि गीतार्थः प्ररुम्वादिकं प्रतिसेवमान एवं चिन्तयित—अशिवादिपु शुल्कस्थानीयेषु अक-रूप्यप्रतिसेवया केभ्योऽपि संयमस्थानेभ्यः स्स्रिटितस्थापि मम 'ततः पश्चात्' अभिवादिषु व्यतीतेषु वाचनां ददत आचार्यादीनां वैयावृत्त्ये तपः-संयमा-ऽध्ययनेषु वा उद्यमं कुर्वाणस्य भूयानन्यो रुमो भविष्यति, अकरुप्यप्रतिसेवाजनितं चातीचारं प्रायश्चित्तेन शोधियण्यामि—इति बहुतरं रुममरूपतरं व्ययं परिभाव्य गीतार्थः समाचरित । अगीतार्थः पुनरेतदाय-व्ययस्त्रह्मपं न जाना- इ तीति ॥ ९५३ ॥ गतमायद्वारम् । अथ कारणा-ऽऽगादद्वारद्वयमाह—

> नाणाइतिगस्सऽद्वा, कारण निकारणं तु तन्त्रजं । अहिडक विस विस्रह्म, सजनस्वयस्त्रमागाढं ॥ ९५४ ॥

गीतार्थः कारण एव प्रतिसेवते नाकारणे । आह किमिदं कारणम् १ किं वा अकारणम् १ हत्याह—'ज्ञानादित्रयस्य' ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपस्याऽर्थाय यत् प्रतिसेवते तत् कारणम्, 'तद्वर्जं' 10 ज्ञानादित्रयवर्जं सेवमानस्य निष्कारणमुच्यते । तथा गीतार्थों यादशमागाढे प्रतिसेव्यं तादशमागाढ एव यादशं पुनरनागाढे तादशमनागाढ एव प्रतिसेवते । अथ किमिदमागाढम् १ किं वा अनागाढम् १ उच्यते—अहिना—सर्पेण दष्टः कश्चित् साधुः, विषं वा केनचिद् भक्तादिमिश्रितं दत्तम्, विस्चिका वा कस्यापि जाता, सद्यःक्षयकारि वा कस्यापि शूलमुत्पन्नम्, एवमादिकमा- शुघाति सर्वमप्यागाढम् ; एतद्विपरीतं त्र चिरघाति कुष्टादिरोगात्मकमनागाढम् ॥ ९५४ ॥

अथ वस्तु-युक्तद्वारे व्याचष्टे---

आयरियाई वत्थुं, तेसिं चिय जुत्त होइ जं जोग्गं। गीय परिणामगा वा, वत्थुं इयरे पुण अवत्थुं॥ ९५५॥

आचार्यादिः प्रधानपुरुषो यद्वा गीतार्थः सामान्यतो वस्तु भण्यते, परिणामका वा साधवो वस्तु । एतादृशमात्मानं परं वा वस्तुभूतं ज्ञात्वा प्रतिसेवते प्रतिसेवाप्यते वा । 'इतरे' प्रतिपक्ष-20 भूताः पुनरनाचार्यादिरगीतार्थो वा अपरिणामका-ऽतिपरिणामका वा सर्वेऽप्यवस्तु भण्यन्ते । एते-पामेवाचार्यादीनां यद् योग्यं भक्त-पानोपघादिकं तद् युक्तम् , तद्विपरीतं पुनरयुक्तम् । एतद् युक्ता-ऽयुक्तस्द्धपं गीतार्थ एव जानाति नेतर इति ॥ ९५५ ॥ अथ सशक्तिक-यतनाद्वारद्वयमाह—

धिइ सारीरा सत्ती, आय-परगता उ तं न हावेति । जयणा खळु तिपरिरया, अर्लभें पच्छा पणगहाणी ।। ९५६ ॥

शक्तिर्द्धेघा, धृति-संहननमेदात् । तत्र धृतिरूपां शारीरां च—संहननरूपामात्मगतां परगतां च शक्ति ज्ञात्वा आचार्योऽन्यो वा गीतार्थस्तां न हापयतीत्यत्र चतुर्भङ्गी सूचिता । सा चेयम्—आत्मगता शक्तिर्विद्यते न परगता १ परगता नात्मगता २ आत्मगताऽपि परगताऽपि ३ नात्मगता न परगता १ । तत्र प्रथमभङ्गे आचार्य आत्मनः शक्ति न हापयिति, परस्य पुनरशक्तत्वाद् यथायोगं प्रतिसेवनामनुजानीते । द्वितीयमङ्गे अशक्तत्वादात्मना प्रतिसेवते, परस्य तु समर्थत्वाद् ३० नानुजानाति । तृतीयमङ्गे उमयोरिप शक्तिसद्भावादात्मनाऽपि न प्रतिसेवते परस्थापि न वितरित । चतुर्थमङ्गे पुनरुभयोरप्यशक्तत्वादात्मनाऽपि प्रतिसेवते परेणापि प्रतिसेवापयित । तथा यतना

१ °ण्यते भा॰॥

खलु त्रिपरिस्या द्रष्टव्या, ''र्राह्म गती'' परि—समन्ताद् स्यणं परिस्यः—परिश्रमणमित्यर्थः, त्रयः परिस्या यस्यां सा त्रिपरिस्या । किसुक्तं भवति ?—एपणीयाहारान्वेपणार्थं स्वयामाद्या तिस्रो वाराः सर्वतः पर्यद्य यद्यपणीय न लभते ततः पश्चाद् 'अलामे' अप्राप्ती पञ्चकपरिहाण्या स्वते ॥ ९५६॥ अथ फलद्वारम्—गीतार्थः प्रथममेव कार्यं प्रारममाणः परिभावयति—एवमनु- तिष्ठतो ममान्यस्य वा फल भविष्यति ² न वा ² । तच फलं द्विविधम् । तदेवाह—

इह-परलोगे य फलं, इह आहाराइ इक्सेक्स्स । सिद्धी सग्ग मुक्कता, फलं तु परलोइयं एयं ॥ ९५७ ॥

इहलोकफल परलोकफल चेति फलं द्विया । तत्रेहलोकफलमाहारादि, आदिशब्दाद् वस्न-पात्रादि । तथा सिद्धिगमनं स्वर्गगमनं सुकुलोत्पचिश्च एतत् पारलोकिकं फलम् । 'एतद्' द्वयमपि 10 'एककस्य' आत्मनः परस्य च परस्परोपकारेण यथा भवति तथा गीतार्थः समाचरति । यच गीतार्थोऽरक्त-द्विष्टः प्रतिसेवते तत्र नियमादप्रायश्चित्ती मवति ॥ ९५० ॥

आह केन पुनः कारणेनापायश्चित्ती <sup>2</sup> उच्यते—

खेत्तीयं कालोयं, करणमिणं साहओ उवाओऽयं । कत्त ति य लोगि ति य, इय कडलोगी वियाणाहि ॥ ९५८ ॥

15 यो न रागे न द्वेषे किन्तु तुल-दण्डवद् द्वयोरिष मध्ये प्रवर्तते स जोना मण्यते । क्षेत्रे— अध्वादो जोनाः क्षेत्रोनाः, काले—अवमौद्यीदो जोनाः कालोनाः, क्षेत्रे काले च प्रतिसेवमानो न राग-द्वेषाभ्या दूप्यते इत्यर्थः । कथम् १ इत्याह—यतः स गीतार्थः 'करणिनदं' 'सम्यिकक्रयेयम् , एवं कियमाणे महती कर्मनिर्नरा मविते' इति विमृशति । तथा ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि साधनी-यानि, तेषां च साधकोऽयमुपायः, यद् असंस्तरणे यतनया प्रलेम्बसेवनम् । तथा 'कृतयोगी' 20 गीतार्थः स कर्तेति च योगीति च मण्यते, "इय" एवं विज्ञानीहि इति निर्युक्तिगाथासमा-सार्थः ॥ ९५८ ॥ अथेनामेव विवृणोति—

ओयन्भृतो खित्ते, काले भावे य जं समायरह । कत्ता उ सो अकोप्पो, जोगीय जहा महावेजो ॥ ९५९ ॥

यः 'ओजोम्त.' राग-द्रेपिवरहितो गीतार्थः 'क्षेत्रे' अध्वादौ 'काले' दुर्मिक्षादौ 'भावे च' 25 ग्लानताटौ प्रलम्बादिप्रतिसेवारूपं यत् किमिप समाचरित सः 'सम्यिक्कयेयम्, साधकोऽयग्रु-पायः' इत्यालोच्यकारी कर्चा "अकोप्यः' अकोपनीयः, अदूपणीय इत्यक्तं मवित । क इव श इत्याह—'योगीव यथा महावदः' इति, 'यथा' इति दृष्टान्तोपन्यासे, 'योगी' धन्चन्तिरः, तेन च विमक्रज्ञानवलेनाऽऽगामिनि काले प्राचुर्येण रोगसम्मव दृष्ट्वा अष्टाङ्कायुर्वेद्रस्पं वैद्यकशास्त्रं चक्रे, तच यथान्नाय येनाधीत स महावद्य उच्यते । स च आयुर्वेद्रमामाण्येन कियां कुर्वाणो 'योगीव' 30 धन्वन्तिरिव न दूषणमाग् मवित, यथोक्कियाकारिणश्च तत्य तत् चिकित्साकर्म सिध्यितः

<sup>? &</sup>quot;रींस् गति-रेपण्यो " इति हैमघातुषाठे ॥ २ °णाति ता० ॥ ३ °ल्स्याद्धिप्रतिसेवनम् । 'क्तेंति च योगीति च' इतिशब्दी स्वरूपपरामर्शे एवमर्थे वा, 'इति' अमुना प्रकारेण 'कृतयोगी' गीतार्थो भवति 'इति' एवं विज्ञानीहि इति गाथास° मा० ॥

एवमत्रापि योगी तीर्थकरः, तदुपदेशानुसारेणोत्सर्गा-ऽपवादाभ्यां यथोक्तां क्रियां कुर्वन् गीतार्थोऽपि न वाच्यतामहिति ॥ ९५९॥ अथ "कत्त त्ति य जोगि त्ति य" (गा० ९५८) पदद्वयमेव भकारान्तरेण व्याख्याति—

अहवण कत्ता सत्था, न तेण कीविज्ञती कयं किंचि। कत्ता इव सो कत्ता, एवं जोगी वि नायच्यो ॥ ९६०॥

कत्ता इव सो कत्ता, एवं जोगी वि नायव्यो ॥ ९६०॥

"अहवण" ति अखण्डमव्ययं अथवार्थे वर्तते । कर्ता 'शास्ता' तीर्थकर उच्यते । यथा
'तेन' तीर्थकरेण कृतं कार्य किञ्चिदि न कोप्यते एवमसावि गीतार्थो विधिना क्रियां कुर्वन्
'कर्ता इव' तीर्थकर इवाकोपनीयत्वात् कर्ता द्रष्टव्यः । एवं योग्यि ज्ञातव्यः । किमुक्तं भवति ?—
यथा तीर्थकरः प्रशस्तमनोवाक्षाययोग प्रयुञ्जानो योगी मण्यते, एवं गीतार्थोऽप्युत्सर्गा-ऽपवादबलवेत्ता अपवादिक्रयां कुर्वाणोऽपि प्रशस्तमनोवाक्षाययोगं प्रयुञ्जानो योगीव ज्ञातव्यः ॥ ९६०॥ 10

एवमाचार्येणोक्ते शिप्यः प्राह—

किं गीयत्थो केवलि, चडिन्वहे जाणणे य गहणे य । तुल्ले राग-होसे, अणंतकायस्स वज्जणया ॥ ९६१ ॥

किं गीतार्थः केवली येन तीर्थकृत इव तस्य वचनं करणं चाकोपनीयम् । सूरिराह— ओमिति ब्रूमः । तथाहि—द्रव्यादिमेदाद् यत् चतुर्विधं ज्ञानं तद् यथा केवलिनस्तथा गीतार्थ-15. स्यापिः तथा यत् प्रलम्बानामेकानेकप्रहणविषयं विषमप्रायश्चित्तप्रदानम्, यश्च तत्र तुल्येऽपि जीवत्वे राग-द्वेषामावः, या चाऽनन्तकायस्य वर्जना एतानि यथा केवली प्ररूपयति तथा गीता-र्थोऽपीति द्वारगाथासमासार्थः ॥ ९६१॥ विस्तरार्थ प्रतिपदं विभणिषुराह—

> सन्वं नेयं चउहा, तं वेइ जिणो जहा तहा गीतो। चित्तमचित्तं मीसं, परित्तऽणंतं च लक्खणतो॥ ९६२॥

20

'सर्वमिप' जगत्रयगतं ज्ञेयं चतुर्धा । तद्यथा—द्रव्यतः क्षेत्रतः कारुतो भावतश्च । 'तत्' चतुर्व्यतः विधमिप यथा 'जिनः' केवली बृते तथा गीतार्थोऽपि । यद्वा "तं वेह" ति 'तत्' चतुर्विधं ज्ञेयं यथा जिनः 'वेत्ति' जानाति तथा गीतार्थोऽपि श्रुतज्ञानी जानात्येव । तथाहि—यथा केवली सिचत्तमिचत्तं मिश्रं परीत्तमनन्तं च रुक्षणतो जानाति प्रज्ञापयित वा तथा श्रुतधरोऽपि श्रुतानुसा-रेणैव सिचत्तरुक्षणेन सिचत्तं एवमचित्त-मिश्र-परीत्ता-ऽनन्तान्यिप खखरुक्षणावैपरीत्येन जानाति प्रकः 25-पयित चेति केवलीव द्रष्टव्यः ॥ ९६२ ॥ आह केवली समस्तवस्तुस्तोमवेदी, श्रुतकेवली पुनः केवलज्ञानानन्ततमभागमात्रज्ञानवान् ततः कथिमव केवलितुल्यो भवितुमर्हिति <sup>2</sup> इत्याह—

कामं खलु सन्बन्न, नाणेणऽहिओ दुवालसंगीतो । पन्नत्तीह उ तुंछो, केवलनाणं जओ मूयं ॥ ९६३ ॥

काममनुमतं खल्वसाकं 'सर्वज्ञः' केवली 'द्वादशाङ्गिनः' श्रुतकेवलिनः सकाशाव् ज्ञानेनाऽ-80

१ °षयं तुल्ये जीवत्वेऽजीवत्वे वा विषमप्रायश्चित्तप्रदानम्, यश्च तत्र राग-द्वेषा भा०॥ २ तुल्ला भा०॥ ३ "कामं खल्ल० गाधा कण्ट्या। काममत्रावधृतार्थे, कामाभिधानमर्थद्वये भवति—कामा- थेंऽवधृतार्थे च। तत्र कामार्थे यथा—कामं जानामि ते मूलं, सङ्कल्पात् किल जायसे। न ला सङ्कल्पियण्यामि, वृ० ३९

विकः परं 'प्रजन्या' प्रजाणनया श्रुतंक्षवेलिनः केवली 'तुच्यः' सहस्रवाक्ष्यर्यायः । हृतः ! इत्याह—यतः केवलजातं 'मृकं' अमुख्यम् । किसुक्तं सवति !—यावतः पदार्थात् श्रुतंकवली मापते तावत एव केवल्यपि, ये तु श्रुतज्ञानत्याऽविषयमृता मावाः केवलिनाऽवगन्यन्ते तपामप्रज्ञापनीय-तया केवलिनाऽपि वक्तुमशक्यत्वात् ॥ ९६३ ॥ आह् क्रियन्तः प्रज्ञापनीयाः ! क्रियन्तावा अप्रज्ञापनीया मावाः ! इति तावद् वयं जिज्ञामामद्दे अतो निक्त्य्यनामेतद् मगवद्विरित्यास्त्रद्वादः—

पत्तवणिला मात्रा, अणंनमागो उ अणमिकष्याणं । पत्तवणिलाणं पुण, अणंनमागो सुत्र निवद्धा ॥ ९६४ ॥

ये प्रतापितं—वनुं शक्यने ते प्रजापनीयाः अभिकाष्या इत्येकोऽधः, ते च मृ-भृषर-विसान-श्रह-नक्षत्रादयः । एत्रहिपरीता अप्रजापनीयाः । हार्याप च गर्छा अनन्तो, परं महान् पर-10न्यरं विशेषः । तथाहि— प्रजापनीया मावाः सर्वेऽपि समुद्रिता सन्तोऽनीमकाष्यानी मावानासनन्त-सागो सवति, अनन्तत्रमे मागे वर्तन्त इति सावः । तेषानि प्रजापनीयानां मावानासनन्तनम एव सागः 'श्रुते' हादशाक्षत्रक्षणे स्वरूपनया निवहः, अनन्त्रक्ष्याऽनन्त्रमेद्रिक्षत्वादित्यिमप्रयः ॥ ९६२ ॥ आह क्रयमेत्त् प्रतीयते यथा 'प्रजापनीयानासनन्त्रमागः श्रुते निवदः' १ उच्यते—

र्ज चउदनपुञ्चघग, छहाणगया परोप्यरं होति । नेण उ अर्णनमागा, पत्नवणिज्ञाण जं मुत्तं ॥ ९६५ ॥

'यह' यन्तान् चनुदेशपृशेयगः 'पद्सानगनाः' अनन्तमागादिएदस्यानवर्तिनः एरम्परं भवन्ति । क्रयम् १ इति चेद् उच्यते—इह चनुदेशपृशी चनुदेशपृशियः कि तुल्यः १ कि वा द्वानः १ कि वाऽम्यविकः १ इति चिन्तायां नियंचनं तुल्या वा द्वाना वा अम्यविका वा । यदि तुल्यनदा तुल्यनावेद नान्ति विशेषः । अय द्वानन्ततो यद्पेश्या द्वीनन्तन्तिहेस्याऽनन्तमागद्वाना वा अम्वय्यमागद्वाना वा सद्येयगागद्वाना वा सद्येयगुणद्वाना वा अम्वय्यमागद्वाना वा सद्येयगागद्वाना वा सद्येयगुणद्वाना वा अम्यद्येयगुणद्वाना वा अम्यद्येयगागद्वाना यद्पेश्ययाऽम्यविकन्तं प्रतीत्याऽनन्त्रमागाम्यविका वा असद्येयन्यमागम्यविका वा सद्येयगागम्यविका वा सद्येयगुणाम्यविका वा अम्यद्येयगुणाम्यविका वा अम्यद्येयगुणाम्यविका वा अम्यद्येयगुणाम्यविका वा अम्यद्येयगुणाम्यविका वा अम्यद्येयगुणाम्यविका वा अम्यद्येयग्याम्यविका वा आह् ममाने सर्वेणम्यश्चन्त्राने पद्यानगितन्त्रमेव कथं जावदीति १ उच्यते—एक्रमान् गुत्रादनन्ता-उमद्येय-मह्येयगम्यविगायश्चन्त्रमे व सितिविद्यायाः श्चत्रानाम्यन्तर- १ वर्तिनर्नः एरम्परं गुद्यानगितन्तं न विक्यते । उद्यत्तम्यः

अक्रवर्तिम सना, उमाहिया हुंति मह्त्रिसेसिहिं। ते पुण सहितिसेस, सुबनाणक्यंतर जाण ॥ (विद्यो० गा० १९३)

वदो में न मर्थ्यति ॥ ९ ॥ अवस्तार्षे तु यद निज्नं निब्नं वा तदि । जमसिखुकाने । दह लबस्तार्षे , दृष्ट्य ॥" दति चूणिः ॥

१ विजिक्विति परस्परं द्वावीप तुन्या । क्रुतः ? तम्याह—यतः केवलवानं 'मूकं' स्वन्यक्पप्रतिपाद्ने उत्यमुक्दं श्रुत्वानं तु स्वपरस्वक्षप्रयायनपर्दाय द्वति कृत्वा यावतः पदार्थान् श्रुतकेवली भापते तावत एव केवलीनि । ये तु स्व ॥ २ क्तृतम एव भागो ना० ॥ ३ भ एव श्रु॰ ना० ॥

30

एवंविधं च पट्स्थानपितत्तं प्रज्ञापनीयानामनन्ततममागमात्र एव श्रुतिनवद्धे घटमानकं भवित । यदि हि सर्व एव प्रज्ञापनीया भावाः श्रुते निवद्धा मवेयुस्तिहें चतुर्वश्रपूर्विणोऽपि पर-स्परं तुल्या एव भवेयुने षट्स्थानपितता इति । अत एवाह—'तेन' कारणेन यत् किमिप 'श्रुतं' चतुर्दशपूर्वस्थ तत् प्रज्ञापनीयानामनन्ततमो मागो वर्तते इति ॥ ९६५ ॥

अथ यदुक्त ''प्रज्ञापनया द्वाविप तुल्यो'' (गा० ९६३) तद्वावनामाह—

केवलिकेयत्थे, सुयनाणेणं जिणो पगासेह । सुयनाणकेवली वि हु, तेणेवऽत्थे पगासेह ॥ ९६६ ॥

केवलेन विज्ञेया येऽर्थास्तान् यावतः श्रुतज्ञानेन 'जिनः' केवली प्रकाशयति । इह च केविलिनः सम्बन्धी वाग्योग एव श्रोतृणां भावश्रुतकारणत्वात् कारणे कार्योपचारात् श्रुतज्ञानमुच्यते, न पुनस्तस्य भगवतः किमप्यपरं केवलज्ञानव्यतिरिक्त श्रुतज्ञानं विद्यते, "नद्दिम्म उ छाउमस्यए 10 नाणे" (आव० नि० गा० ५३९) इति वचनात् । श्रुतज्ञानकेवल्यपि तानेव तावतः 'तेनैव' श्रुतज्ञानेन 'अर्थान्' जीवादीन् प्रकाशयति । अतः "श्रुतकेवलि-केविलिनौ द्वाविष प्रज्ञापनया तुल्यौ" इति स्थितम् । तदेवं यथा केवली द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावविस्तु जानाति तथा गीतार्थोऽपि जानीते ॥ ९६६ ॥ अत्र पुनः प्रलम्वाधिकाराद् द्रव्यतः परीत्तमनन्तं वा येन लक्षणेन जानाति तद्मिधित्सुराह—

गूढिछिरागं पत्तं, सच्छीरं जं च होइ निच्छीरं। जं पि य पणद्वसंधिं, अणंतजीवं वियाणाहि॥ ९६७॥

यत् पत्रं सक्षीरं निःक्षीरं वा 'गूढिशराकं भवति' गूढाः—गुप्ता अनुपलक्ष्याः शिराः—स्नायवो यस्य तद् गूढिशराकम्, तथा यदिष च 'प्रनष्टसन्धिकं' सर्वथाऽनुपलक्ष्यमाणपत्राद्धेद्वयसन्धि, तदेवंविध पत्रम् 'अनन्तजीवम्' अनन्तकायिकं विजानीहीति ॥ ९६७ ॥

अथ मूळ-स्कन्धाढीना सर्वेपामप्यनन्तकायत्वे रुक्षणमाह-

चकागं भजमाणस्स, गंठी चुण्णघणो भवे । पुढविसरिसेण भेएणं, अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ९६८ ॥

यस्य मूलादेर्भज्यमानस्य चकाकारो मङ्गो भवति सम इत्यैर्थः । तथा, 'ग्रन्थिः' पर्व सामान्यतो मङ्गस्थानं वा स यस्य चूर्णघनो भवति । कोऽर्थः ?—यस्य भज्यमानस्य ग्रन्थेर्घनश्चूर्ण उड्डी-25 यमानो दृश्यते । पृथिवी नाम केदाराखुपरिवर्त्तिनी गुष्ककोप्पटिका श्रुक्षणखिटकानिर्मिता वा, यथा तस्या भिद्यमानायाः समो भेदो भवति एवं सममेदेन भिद्यमानं तदेवंविधं मूलादिकमनन्त-जीवं विजानीहि ॥ ९६८ ॥ इदमेव स्पष्टयन्नाह—

जस्स मूलस्स भग्गस्स, समो भंगो पदीसई। अणंतजीवे उ से मूले, जे याऽवऽचे तहाविहे ॥ ९६९ ॥

१ °न् प्रज्ञापनायोग्यान् श्रुत्त° मा॰ ॥ २ °ल्यपि 'हुः' निश्चितं 'तेनैव' मा॰ ॥ ३ °त्यर्थः। यस्य चाईकादिप्रन्थिकस्य भिद्यमानस्य चूर्णघनो भेदो भवति, चूर्णघनो नाम घनीकृतो छोल्लीकृतो यस्तन्दुलादीनां चूर्णस्तत्समानो भेदो भवतीतिः, यहा 'प्रन्थिः' मा॰ ॥

## आरुहणे ओरुहणे, निसियण गोणादिणं च गाउम्हा । भ्रम्माहारच्छेदे, उवक्रमेणं च परिणामो ॥ ९७५ ॥

शकटे गवादिपृष्ठेषु च रुवणादीनां यद् भूयो भूय आरोहणमवरोहणं च, तथा यत् तसिन् शकटादो रुवणादिभरोपिर सनुष्या निषीदिन्त, तेषां गवादीनां च यः कोऽपि पृष्ठादिगात्रोष्मा तेनं च पिरणामो भवति । तथा यो यस्य भौमादिकः—पृथिव्यादिक आहारस्तद्यवच्छेदे तस्य ५ 'पिरणामः' उपक्रमः शस्त्रम् , उपक्रम्यन्ते जीवानामायृषि अनेनेति व्युत्पत्तेः। तच्च शस्त्रं त्रिधा—स्वकायशस्त्रं परकायशस्त्रं तदुभयशस्त्रं चेति । तत्र स्वकायशस्त्रं यथा—रुवणोदकं मधुरोदकस्य, कृष्णभूमं वा पाण्डुभूमस्येति। परकायशस्त्रं यथा—अभिरदकस्य, उदकं वा अभिरिति। तदुभयशस्त्रं यथा—उदकमृत्तिका शुद्धोदकस्यत्यादि । एवभादीनि सिचत्तवस्तूनां परिणमनकारणानि मन्त-क्यानि ॥ ९७५॥

चोएई वणकाए, पगए लोणादियाण किं गहणं। आहारेणऽहिगारो, तस्सुवकारी अतो गहणं॥ ९७६॥

शिष्यो नोदयति—'वनस्पतिकाये' प्रलम्बलक्षणे प्रकृते लवणादीनां पृथिवीकायिकानां किम-र्थमत्र प्रहणं कियते <sup>2</sup> इति । सूरिराह—आहारेण ताबदत्र सूत्रेऽधिकारः, तस्य चाहारस्य लवण-मतिशयेनोपकारि, तद्विरहितस्याऽऽहारस्य नीरसत्वात्, अतस्तद्रहणमिति ॥ ९७६ ॥

यधेवं ततः--

छिह निष्फज्जइ सी ऊ, तम्हा खि आणुपुन्ति किं न कया। पाहनं वहुयत्तं, निष्फित्ति सुहं च तो न कमो॥ ९७७॥

'षड्भिः' पृथिवीकायादिभिः 'सः' आहारो निष्पद्यते अतः षडिप कायाः किं नानुपूर्व्या सूत्रे 'कृताः' गृहीताः , यथा— ''नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा पुढिनकाइए गिण्हित्तए'' 20 इत्यादि । आचार्यः प्राह—तस्मिन्नाहारे वनस्पतेः प्राधान्यम् , मुख्यतया तस्यैवाऽऽहरणीयत्वात् । तथा 'बहुत्वम्' उपयोगबाहुल्यं वनस्पतिरागच्छिति । वनस्पतिकायेन च यथा मुखमाहारस्य निष्पित्वेन तथा पृथिव्यादिभिः कायैः । तत एभिः कारणैर्न 'क्रमः' पृथिव्यादीनामानुपूर्वीग्रहणलक्षणः कृतः, किन्तु केवलस्यैव वनस्पतेः सूत्रे ग्रहण कृतमिति ॥ ९७७ ॥

गतं क्षेत्रतो रुक्षणम् । अथ कारुत आह-

उप्पल-पडमाई पुण, उण्हे दिन्नाइँ जाम न धरिती। मोग्गरग-जूहियाओ, उण्हे छूटा चिरं होंति॥ ९७८॥ मगदंतियपुष्फाई, उदए छूटाइँ जाम न धरिती। उप्पल-पडमाई पुण, उदए छूटा चिरं होंति॥ ९७९॥

उत्परानि पद्मानि च 'उप्णे' आतपे दत्तानि 'याम' प्रहरमात्रं कालं 'न ध्रियन्ते' नावति- 30

१ °न वा परि त॰ डे॰ विना ॥ २ °मने का ॰ मो॰ छे॰ ॥ ३ °कायिकादिभिः मो॰ ॥ ४ मो॰ छे॰ विनाऽन्यत्र—च उद्कयोनिकत्वात् 'उण्णे' मा॰ त॰ डे॰ । च शीतयोनिकत्वात् 'उण्णे' का ॰ ॥

प्टन्ते किन्तु प्रहराज्वींगेवाचित्तीमवन्ति । 'मुद्गरकाणि' मगदन्तिकापुष्पाणि यृथिकापुष्पाणि चोष्णयोनिकत्वाद् उष्णे क्षिप्तानि चिरमपि कालं भवन्ति, सचित्तान्यव तिष्टन्तीति भावः ॥ ९७८ ॥

मगद्नितकाषुप्पाणि उदके क्षिप्तानि 'बामं' महरमपि न श्रियन्ते । उत्पन्त-पद्मानि पुनस्ट्के श्रिप्तानि चिरमपि भवैन्ति, उदक्षयोनिकत्वात् ॥ ९७२ ॥

यत्ताणं पुष्काणं, सरदृफ्तलाणं तहेव दृरियाणं । विटिम्म मिलाणम्मी, नायच्वं जीवविष्यजदं ॥ ९८० ॥

पत्राणां पुष्पाणां 'सरहुफ्कानाम्' अबद्धास्त्रिक्षफलाना तथेव 'हरितानां' वाम्तुलादीनां सामा-न्यतन्त्ररूणवनस्पतीनां वा 'वृन्ते' मुलनाले म्लाने सित ज्ञातन्त्रम् । यथा—र्जावविष्रमुक्तमेतत् 10पत्रादिकम् ॥९८०॥ उक्तं मावतोऽपि लक्षणम् । तहुक्ते। च समर्थित चतुर्विषज्ञानद्वारम् । अथ ग्रहणद्वारमाह—

चउभंगों गहण पक्लेवए अ एगम्मि मानियं लहुयं। गहण पक्लेवमिंम, होंति अणगा अणगेमु ॥ ९८१ ॥

चतुर्मङ्गी ग्रहणे प्रजेपके च द्रष्ट्रच्या । नद्यथा—एक ग्रहणे एक. प्रक्षेपकः १ एकं ग्रहणम15 नेके प्रक्षेपकाः २ अनेकानि ग्रहणानि एकः प्रक्षेपकः ३ अनेकानि ग्रहणानि अनेके प्रक्षेपकाः
१ । अत्र च हक्तेन यत् ग्रहम्वानामादानं तद् ग्रहणम्, यत् पुनर्भुखे प्रवेद्यनं स प्रक्षेपकः । तत्र
प्रथममङ्गे एकसिन् ग्रहणे प्रक्षेपके च ग्रत्येकं मासल्खु । द्वितायमङ्गे एकसिन् ग्रहणे मासल्खु,
प्रक्षेपस्थाने यावतः प्रक्षेपकान् करोति नावन्ति मासल्ख्नि । तृतीयमङ्गे तु यावन्ति ग्रहणानि
तावन्ति मामल्खुकानि, प्रक्षेपविषयस्त्रेको ल्ख्नुमासः । चतुर्थमङ्गेऽनेकेषु ग्रहणेप्वनेकेषु प्रक्षेप20केषु चानेकान्येव मासल्ख्नकानि । एतज्ञासामाचारीनिष्यत्र मन्तन्त्र्यम् । यत् पुनर्जीवधातनिष्पत्रं
चतुर्ल्खुकादिकं तत् स्थितमेव । एतज्ञ ग्रहण-प्रक्षेपकनिष्पत्रं प्रायश्चित्तं यथा केवली जानाति तथा
पीतार्थीऽपीति ॥ ९८१ ॥

गतं ग्रहणहारम् । अथ नुल्ये गग-हेपामात्र इति हारम् । तत्र शिष्य प्राह— पिडिमिद्धा खुछ र्छाला, विद्दए चरिमे य नुछुद्व्वेमु । निद्द्यता वि हु एवं, बहुवाए एगपच्छितं ॥ ९८२ ॥

अहो ! मगवन्तो राग-हेपाध्यासितमनसः । तथाहि—'तुन्यह्रव्येषु' समानेऽपि प्रलम्बद्रव्याणां जीवत्ते इत्यर्थः द्वितीयमके एकफल्य चरममके तु बह्नां फलानां बह्न् वारान् प्रवेष करोतीति बह्नि मासिकानि दृत्य, तृतीयमके तु बह्नि वनफलानि गृहीत्वा दित्या वा एक प्रवेषक इति क्वत्वेकं मासिकं दृद्क्य, तद् मम मनिस प्रतिमासते नृनं छील्येव युन्मामि प्रतिपिद्धा न ३० पुनर्जीवोपयानः । एवं च मगवतां द्वितीयमके प्रलम्बर्जीवानासुर्पार रागो बहुमासिकद्यानात्, तृती-यमके तु द्वेष एकत्वेव मासिकत्य दानात्; यद्वा द्वितीयमके गृहनां शिष्याणासुर्पारे द्वेषः, तृतीये

१ सो० छ० हिनाऽच्यत्र—'बन्तीति ॥ गतं सा० । 'बन्ति ॥ गनं त० डे० छाँ० ॥ २ ''मरहृष्ट या । णाम जाति आमयाति तहागाति अवद्विताति" इति चूर्णा ॥ ३ कानि मा॰ मा० ॥ ४ तु यद् य॰ मा० ॥

25

तु रागः, कारणं पाग्वदेव । किञ्च युष्माकमेव 'बहुघाते' युगपद् बहुनां मुखे प्रक्षिप्य मक्षणे एकमेव मासिकं [ प्रायश्चित्तं ] ददतां निर्दयता भवति ॥ ९८२ ॥

अथ राग-द्वेपाभावं समर्थयन् सूरिः परिहारमाह-

चोयग ! निद्दयतं चिय, णेच्छंता विडसणं पि नेच्छामो ।

निव मिच्छ छगल सुरक्कड, मता-ऽमताऽऽलिंप भक्खणता ॥ ९८३ ॥ ई

हे नोदक! निर्दयतामेवानिच्छन्तो वयं विदशनमि नेच्छामः, विविधं दशनं—मक्षणं विद-शनं लीला इत्यर्थः । अत्र चाचार्या म्लेच्छद्वयदृष्टान्तं वर्णयन्ति—

जहा एगस्स रत्नो दो मिच्छा ओलगगा। तेण रत्ना तेसि मिच्छाणं तुट्टेण दो सुरकुडा दो य छगला दिन्ना। ते तेहिं गहिया। तत्थ एगेणं छगलो एगप्पहारेणं मारितूण खड्ओ दोहिं तिहिं वा दिणेहि। वितिओ एकेक अंग छेतुं खायति, तं पि सो छेदथामं लोणेणं आसुरीहि वा छग-10 णण वा लिंपइ। एवं तस्स छगलस्स जीवतस्सेव गाताणि छेतुं खड्याणि, मतो य। पढमस्स एग-पहारेण एको वधो। वितियस्स जतिएहि छेदेहि मरित तित्या वधा, लोगे य पावो गणिजाति। एवं जेण पलंबस्स एको पक्षेवो कओ तस्स एक मासिय, जो विडसतो खायति तस्स तित्या पिछत्ता, घणचिक्कणाए य पारितावणियाए किरियाए बट्टित । विडसणा णाम आसादेंतो शोवं थोवं खायइ।।

अत एवाह—"निव मेच्छ" इत्यादि । कस्यचिद् नृपस्य द्वौ म्लेच्छाववलगकौ । तेन तुष्टेन तयोः छगलकौ सुराकुटौ च दत्तौ । तत्रैकेन च्छगलकस्य मृतस्य द्वितीयेन पुनरमृतस्यैवैकैकमङ्गं छित्त्वा लवणादिभिरालिम्प्य भक्षणं कृतमिति ॥ ९८३ ॥ किञ्च—

अचित्ते वि विडसणा, पांडिसिद्धा किम्र सचैयणे दन्वे । कारणें पक्खेविमम उ, पढमो तहुओ अ जयणाए ॥ ९८४ ॥

अचित्तेऽपि द्रव्ये विदशना प्रतिषिद्धा कि पुनः सचेतने द्रव्ये 2, सचित्तं प्ररुग्वं स्नुतरां विद-शनया न भक्षणीयमिति भावः । यत्र पुनः कारणे सचित्तं सुखे प्रक्षिपति तत्रापि 'प्रथममङ्गः' एक्ष्यहणक्रमक्षेपरूपः 'तृतीयभङ्गश्च' अनेक्यहणक्षप्रक्षेपरूपो यतनया सेवितव्यः ॥ ९८४॥

अथानन्तकायस्य वर्जनेति द्वारम् । तत्र प्रथमतो द्वारगाथामाह—

पायच्छित्ते पुच्छा, उच्छुकरण महिड्डि दारु थली य दिइंतो । चउत्थपदं च विकडुमं पलिमंथो चेवऽणाइनं ॥ ९८५ ॥

भश्यमं प्रायश्चित्ते पृच्छा कर्त्तन्या । ततः 'इश्चकरणेन' इश्चवाटेन 'महर्द्धिकेन' राज्ञा ''दारं'' ति दारुभारेण 'श्वरूया च' देवद्रोण्या दृष्टान्तः कर्त्तन्यः । चतुर्थं च—द्रन्यतोऽपि भावतोऽपि भिन्नमिति यत् पदं तत्र त्रीणि द्वाराणि—विकटुभ परिमन्थः अनाचीर्णमिति समासार्थः ॥ ९८५॥

अथ विस्तरार्थमाह— चोएइ अजीवत्ते, तुल्ले कीस गुरुगो अणंतम्मि । कीस य अचेयणम्मी, पच्छित्तं दिखए दन्वे ॥ ९८६ ॥ शिष्यो नोदयति—मावतो भिन्नं द्रव्यतोऽभिन्नं भावतो भिन्नं द्रव्यतोऽपि मिन्नमिति तृती-

य-चतुर्थयोभिद्गयोः परीत्ते अनन्ते च अजीवत्त्रं तुल्येऽपि कस्माद् अनन्ते गुरुमासः परीत्ते लघु-मासो दीयते १ कस्माचाचेतने दृत्ये परीत्तेऽनन्ते वा जीवोषवानं विनाऽपि प्रायश्चित्तं दीयते १। अपरं च राग-द्वेषवन्तो भवन्तः, यद्चेतनं परीत्तं मासलघु अनन्तेऽचेतनेऽपि मासगुरु प्रय-च्छत ॥ ९८६ ॥ तत्र यत् तावद् नोदितम् "कस्मात् परीत्ते मासलघु अनन्ते मासगुरु १" तद्वि-ष्ठप्यं समाधानमाह—

साऊ जिणपिडकुडो, अर्णतजीवाण गायनिष्कचो । गेही पसंगदोसा, अर्णतकाए अनो गुरुगो ॥ ९८७ ॥

परीचाद् अनन्तकायः म्याहः स्ताहतरः । तथा निनः-तीर्थकरः प्रतिकुष्टः, 'कारणेऽपि परीचं प्रहीतन्त्रं नानन्तम्' इति जिनापदेचात् । अनन्तानां च नीवानां गात्रेण म निप्पन्नः । सुखाहु10 त्वाचाधिकतरा तत्र गृद्धिर्भवति । तत्याश्च प्रसङ्गनानेपणीयमपि गृहीयादित्यादयो बहवो दोपाः,
अतोऽनन्तकायेऽचिचेऽपि गुरुको मासः प्रायश्चित्तम् । एवं च द्रव्यानुरूषं प्रायश्चित्तं ददतामस्माकं राग-द्वेपावपि दूरापास्तप्रसराविति ॥ ९.८७ ॥

यचोक्तम् "कसाद्रचित्ते प्रायश्चित्तं प्रयच्छत ?" (गा० ९.८६) इति तत्रापि समाधीयते— अनवस्थाप्रसङ्गनिवारणार्थं सजीवग्रहणपरिहारार्थं चाचित्तऽपि प्रायश्चित्तपदानमुपपन्नमेव । तथा 15 चात्राचार्या इश्चुकरणदृष्टान्तमुपदृश्यन्ति—

न वि खाइयं न वि वर्ड, न गोण-पहिचाइए निवारेइ। इति कम्णमई छिन्नो, विवरीय पसन्धुवणओ य ॥ ९८८॥

प्रोण क्रुटुंबिणा उच्छुकरणं रोवियं। तस्त परिपरंतण तण न वि खाइया क्रया, न वि वर्ड्ष फिलिहियं, न वि गोणाई निवारह, नावि पहिए खायंते वारह। ताहे तिहं गोणाई हि अवारि-20 ज्ञमाणिह तं सबं उच्छाइय। प्वंकरितों मो कम्मकराण भईए छिन्नों। जं च पराययं खेतं वावितेणं वुत्तं 'पृत्तियं ते ढाहं' ति नं पि ढायब। एव सो उच्छुकरणे विणहे मूळच्छिने जं जस्स देयं तं अदेंतो बद्धो विणहे य। एस अप्यसत्थो ॥

अन्नेण वि उच्छुकरण कयं । सा विवरीओ माणियद्या । साह्यादि सद्यं कयं । जे य गीणाई पडंति ते तहा उत्रासयति जहा अने वि न हुईति । एस पसत्थो ॥

ध्याक्षरार्थः—कश्चित् कुटुम्बी इक्षकरणं रोपयित्वा नापि खातिकां नापि द्वति कृतवान्, न वा गो-पियकार्टान् खाटतां निवारयति । 'इति' एवंकुवेन् इक्षकरणस्य सम्बन्धिना या भृतिः—कर्मकन् रादिदेयं द्रत्यं तया 'छिन्नः' हुटितः सन् विनष्टः । एतद्विपरीतश्च प्रशस्त्रदृष्टान्तो वक्तत्र्यः । उपन् नयश्च द्वयोगिष दृष्टान्तयोभवति ॥ ९८८॥ स चायम्—

को दोसों दोहिं मिने, पसंगदोसेण अणरुई मत्ते । मिन्नामिन्नगहणे, न तग्द सजिए वि परिहरिउं ॥ ९८९ ॥

कश्चिद् निर्धमी परम्यानि अहीतुकामः ''को ढोपः स्यात् 'द्वास्यां' द्रव्य-भावास्यां मिन्ने प्रलम्बे गृद्यमाण ?'' इति परिमाच्य द्रव्य-भाविभन्नानि प्रलम्बान्यानीतवान् । यदि च तस्य प्रायश्चित्तं न दीयते तदा स निर्विशद्धं भृयो भ्यमानि गृहाति । ततश्च ल्ट्यपलम्बरसासादस्य प्रसङ्गदोषेण तैः प्रलम्बेरलम्यमानैस्तस्य भक्ते 'अरुचिः' अरोचको भवति । ततो यानि भावतो भिन्नानि द्रव्य-तोऽभिन्नानि तेपां ग्रहणे प्रवर्तते । यदा तान्यपि न लभते तदाऽसौ प्रलम्बरसगृद्धः सजीवा-न्यपि प्रलम्बानि न शक्तोति परिहर्त्तमिति । विशेषयोजना त्वेवम्—कुटुम्बिस्थानीयः साधुः, इक्षुकरणस्थानीयं चारित्रम्, परिस्वास्थानीया अचित्तप्रलम्बादिनिवृत्तिः, वृतिस्थानीया गुर्वाज्ञा, गो-पथिकादिस्थानीया रसगौरवादयः, तैरुपद्रयमाणं प्रलम्बग्राहिणश्चारित्रमचिरादेव विनश्यति, व्यथा चासौ कर्पक एकभविक मरणं प्राप्तस्तथाऽयमप्यनेकानि जन्म-मरणानि प्राप्तोतीत्येष अप्रशस्त उपनयः । प्रशस्तः पुनरयम्—यथा तेन द्वितीयकर्पकेण कृतं सर्वमपि परिस्वादिकम्, उन्नासिता गवादयः, रक्षितं स्वस्तेत्रम्, सञ्जातोऽसावैहिकानां कामभोगानामानागीः; एवमत्रापि केनापि साधुना द्रव्यभावभिन्नं प्रलम्बमानीतमाचार्याणामालोचितम्, तैराचार्यैः स साधुरत्यर्थं खरण्टितः ॥ ९८९ ॥

ानामान्य त्रुलन्यमानातमान्यायाणामालााचतम् , तराचायः स साधुरत्यय खराण्टतः ॥ ५८५ । ततश्च---

## छड्डाविय-कयदंडे, न कमेति मती पुणो वि तं घेतुं। न य से बहुइ गेही, एमेव अणंतकाए वि ॥ ९९०॥

स साधुराचार्यैः प्रलम्बानि च्छर्दापितः—त्याजितः प्रायिधत्तदण्डश्च तस्य कृतः, ततश्च च्छर्दापि-त-कृतदण्डस्य पुनरपि 'तत्' प्रलम्बजातं प्रहीतु मितः 'न कमते' नोत्सहते, 'न च' नैव 'से'' तस्य प्रलम्बे गृद्धिर्वर्धते, ततश्चासौ विरतिरूपया परिखया गुवीज्ञारूपया वृत्या परिक्षिप्तमिश्चक-15 रणकल्पं चारित्रं रसगौरवादिगो-पथिकैरुपद्धयमाण सम्यक् परिपालियतुमीष्टे, जायते चैहिका-ऽऽमुिक्किकल्याणपरम्पराया भाजनम् । एवं तावत् प्रत्येके भणितम्, अनन्तकायेऽप्येवमेव द्रष्ट-व्यमिति ॥ ९९० ॥ अथ महर्द्धिक-दारुभरदृष्टान्तद्वयमाह—

कनंतेपुर ओलोयणेण अनिवारियं विणद्वं तु । दारुभरो य विद्धत्तो, नगरद्दारे अवारितो ॥ ९९१ ॥ वितिएणोलोयंती, सन्वा पिंडित्त तालिता पुरतो । भयजणणं सेसाण वि, एमेव य दारुहारी वि ॥ ९९२ ॥

महिह्निओ राया मण्णइ । तस्स कन्नंतेपुरं वायायणेहि ओलोएइ तं न को वि वारेइ । ताहें तेण पसगेणं निग्गंतुमाढताओ तह वि ण कोति वारेइ । पच्छा विडपुत्तेहि समं आलावं काउ-माढताओ । एवं अवारिजंतीओ विणद्वाओ ॥

दारुभरदिइंतो-

एगस्स सेट्टिस्स दारुमिरया भंडी पविसित । णगरदारे एगं दारुअं सयं पिडियं तं चेडरूवेण गिहतं । त पासित्ता 'न वारियं' ति (प्रन्थाप्रम्—३५००) काउं अण्णेण चेडरूवेण भंडीओ चेव गिहयं । तं अवारिज्जमाणं पासित्ता सबो दारुमरो विद्धत्तो छोगेणं । एते अपसत्था ॥

इमे पसत्था—वितिएणं अंतेपुरवालगेण एगा ओलोयंती दिहा, ताहे तेण सबाओ पिंडिता 30 तासि पुरओ सा तालिता। ताहे सेसियाओ वि भीयाओ ण पलोएति। एवं अंतेउरं रिक्सियं।

एवं पढमदारुहारी वि पिष्टिता दारुमरो वि रिक्सितो ॥ अथाक्षरगमनिका—कन्यान्तःपुरम् 'अवलोकनेन' वातायनेनाऽवलोकमानमनिवारितं सत्

20

10

क्रमेण दिरपुत्रै सार्छमाछापकरणाद् विनष्टन् । एवं दारुमरोऽपि नगरद्वारे दारुणि गृहन्ति चेर-ह्याण्यवारयित शाकृटिके सर्वोऽिर 'विद्युत्तः' सुपितः । द्विनीयेन पुनरन्त पुरपालकेनेका कन्यका अवलोकमाना दृष्टा, ततः सर्वा अपि कन्यकाः निण्डीकृत्य तासां पुरतः ताडिता, यथा शेषाणा-निष नयजननं मदिति । एवमेव च दारुद्यिषि प्रयन कुट्टितो यथा शेषा विम्यतीति ॥ ९९१ ॥ 5९९२ ॥ स्यलीदृष्टान्तमाह—

> थिल गोणि सर्व ग्रुच मक्खणेण लढ़पसरा थिल तु पुणो । यानेसं वितिएहिँ उ, कोडूग वंदिगाह नियक्ती ॥ ९९३ ॥

थली नाम देवद्रोणी । तत्तो गावीणं गायरं गयाणं एका नरन्नवी मया । सा पुल्टिदेहिं 'सयं मय' ति ल्इया । क्रहियं गोवालएहिं देवद्रोणीपरिचारगाणं । ते मणीति—जइ खइया १० खइया नाम । पच्छा ते पसंनेणं अवारिज्ञांता अप्पणा चेव मोरेडनारद्धा । पच्छा तेहिं रूद्धप-सरेहिं थली चेव यातिता । एस अपसत्थो ॥

इमो पत्तत्यो—तहेव गात्रीणं गोयरं गयागं एका नया । सा पुल्टिदेहिं खड्या । गोवालेहिं सिष्टं परिचारगायं । तेहिं गंतूणं विङ्यदिवसे तं कोई मनां 'ना पसंगं काहिन्ति' चि काउं । तत्य त्रंदिनाहो कुओ ॥

उ अध्यक्षराधे - स्वलीसम्बन्धिनानां गवां गोर्जरगज्ञानानेका जरवृत्री स्वयं मृता । तसा मक्षणेन कव्यमसरा पुलिन्दाः पुनः स्वयनेजगन्य स्वलीं व्यतितवन्तः । द्वितीयैः पुनर्देवद्रोणी-परिचारकः 'कोडकं' पुलिन्दण्डी तद् गन्ना सम्भं 'मा मृत् प्रसक्तः' इति कृत्वा, तेषां पुलिन्दानां वन्दिगृहे निवृत्तिः कृजा । उपनययोजना "को दोसों दोहिं मिक्ने. पसंगदोसेषा अणर्क्ष मर्ते" (गा० ९८९) इत्यादि प्रागुकानुसारेष सर्वेत्रापि द्रष्ट्रच्या ॥ ९९३ ॥

20 स्वयं विकड्न-पालिनन्यद्वारे व्याख्यानयति—

विकड्ममग्गणें दीहं, च गोयरं एसणं च पिछिजा। दिनिष्पिसिय सोंड नायं, मुग्गछिवाडीऍ पिलमंथो ॥ ९९४॥

इह प्रकन्तरसमित्रगहतया प्रकनिर्विता केवल करो ज्या न प्रतिनासते, तत्रोऽन्यसिन् मच्याने क्योऽपि विकटुनं-खालनकं तद् नार्गयन् कलनमानो दीव गोचरं करोति, एवर्णायं वा कल-१५ मनानोऽनेपणीयं विकटुनं गृहकेनगां प्रेर्येत् ।

लह में 'निष्पिशितः' पिशितवर्जी 'श्रीण्डः' मद्यपः 'ज्ञातम्' उदाहरणम्— लहा एगी अनंसमक्ती बुत्सो । तम्म य मद्धपाएहिं सह संसर्ना । अन्नण तेहिं मणि-ओ—मद्धे निर्द्धावे को होसो ! । तेहिं य सो सबई गाहितो । तथो लद्धमाणो एगंते परेण आणियं पिक्ड । पच्छा लद्धमसरो ब्युजनमङ्को दीर्हाए ति क्वलद्धो पाउमाइतो । तेहिं पुन मंसं १०विलंको उपत्रंश इत्तर्थ । इयरस पुन चिक्तिक-चनय-पम्पद्धमाईणि । ताणि य सबकालं न

१ °चरं गठा° मा॰ ॥ २ अथ ' विकडुमं पिछमंथो चेव" (गा० ९८५)चि च्यास्यान-यति मा॰ ॥ ३ तिब्बिस्त सोंड मा॰ टा॰ । मा॰ एत्तके एटलावर्ट्यारेनेव किल वर्तते, इसतो - दिम्मी ७ ॥ ४ प्रेरयिते । अत्र मो॰ हे॰ ॥ ५ च 'निर्विकः' विस्ने-मांसं तहर्जी मा॰ ॥

भवंति । पुणो तेहि भणियं—केरिसं मज्जपाणं विणा विलंकेणं <sup>2</sup> परमारिए य मंसे को दोसो ? खायसु इमं । तत्थ वि सो सवहं गाहितो । 'परमारिए नित्य दोसो' ति खायइ । पच्छा रुद्धरसो कढिणचित्तीमृतो निद्धंधसपरिणामो अप्पणा वि मारेडं खायइ । निस्सूगो जाओ ।

⊲ उक्तं च---

करोत्यादो तावत् सप्टणहृदयः किञ्चिद्गुमं द्वितीयं सापेक्षो विमृशति च कार्यं च कुरुते । तृतीयं निःशङ्को विगतपृणमन्यत् प्रकुरुते

ततः पापाभ्यासात् सततमञ्जमेषु प्रस्मते ॥ ⊳

जहां सो सोंडओ विलंकेण विणा न सकेइ अच्छिउं, एवं तस्स वि पलंबेहिं विणा कूरो न पडिहाइ। तस्स एरिसी गेही तेस्र जायइ जीए एगदिणमिव तेहि विणा न सकेइ अच्छिउं। 10 पच्छा सणियं सयं चेव रुक्खेहितो गिण्हइ ति॥

तथा मुगाछिवाडी—कोमला मुद्गफली, उपलक्षणत्वाद्, इक्षुखण्ड-तिन्दुकादिकमन्यदिष यत् तुच्छोषिष्ठपं तिसान् भक्ष्यमाणे 'परिमन्यः' सूत्रार्थव्याचातो भवति, न प्रनः काचित् तृप्तिमात्रा सञ्जायते । अपि च कदाचिदात्मविराधनाऽपि भवेत् । तथा चात्र दृशान्तः

एका अविरह्या मुगाखेते कोमलाओ मुगाफित्याओ खायंती रन्ना आहेडएणं वचंतेण दिहा, 15 एतेण वि दिहा सा तहेव । तस्स कोउय जायं , 'केत्तियाओ पुण खतिया होजा, ?' ति पोट्टं से फाडियं । जाव नवरं दिट्टं फेणरसो । एवं, विराहणा होजा ॥

गते निकटुम-परिमन्थद्वारे । अथानाचीर्णद्वारमाह-

अवि य हु सच्च पलंबा, जिण-गणहरमाइएहऽणाइना । लोउत्तरिया धम्मा, अणुगुरुणो तेण ते बजा ॥ ९९५ ॥

20

'अप च' इति दूषणाभ्युचये, पूर्वोक्ता दोषास्तावत् स्थिता, एव दूषणान्तरमप्यस्तीति मावः। 'हुः' निश्चितं 'सर्वाणि' सचिता-ऽचित्तादिमेदमित्रानि मूल-कन्दादिमेदाद् दश्विधानि वा प्रल-म्बानि जिनैः—तीर्थकरैः गणधरेश्च—गौतमादिभिः आदिप्रहणेन जम्बू-प्रभव-शय्यमभ्यादिभिः स्थविरेरिप 'अनाचीर्णानि' अनासेवितानि । लोकोत्तरिकाश्च ये केचन 'धर्माः' समाचारास्ते सर्वेऽपि 'अनुगुरवः' यद् यथा पूर्वगुरुमिराचरितं तत् तथैव पश्चात्येरप्याचरणीयमिति, गुरुपारम्पर्यव्यव-25 स्थया व्यवहरणीया इति भावः। येनैवं तेन 'तानि' मलम्बानि 'वर्ज्यानि' परिहर्त्तव्यानीति ॥९६५॥

अत्र परः प्राह—यदि यद् यत् प्राचीनगुरुमिराचीर्ण तत् तत् पाश्चात्येरप्याचरितव्यं तर्हि तीर्थकरैः प्राकारत्रय-च्छत्रत्रयप्रमृतिका पामृतिका तेषामेवार्थय सुरैर्विरचिता यथा समुपजीविता तथा वयमप्यसन्तिमित्तकृतं किं नोपजीवामः है। सुरिराह—

१ ०० एतिचहान्तर्गत पाठ त॰ डे॰ कां॰ पुस्तकादरींषु न विद्यते ॥'२ वि 'पछंचे' खायंतस्स पछा गिद्धस्स पछं° भा॰। "सो पछंचे यायंतो पच्छा तेहिं गिद्धस्स पछंचेण विणा कूरो ण पिं भाति" इति चूणों ॥ ३ °घातछक्षणः न पुनः भा०॥ ४ °या सुन्नखेत्ते मो॰ छे॰॥ ५ °ण वज्जा उ ता०॥ ६ तद्व [द्व] यम° भा० विना॥

कामं खलु अणुगुरुणो, थम्मा तह वि हु न सन्वसाहम्मा। गुरुणो जं तु अइसए, पाहुिख्याई सम्रुपनीव ॥ ९९६ ॥

'कामम्' अनुमतं खल्वसाकं यद् अनुगुरवो धर्माः, तथापि न सर्वसाधर्म्यात् चिन्त्यते किन्तु देशसायम्यादेव । तथाहि--'गुरवः' तीर्थकराः 'यत् तु' यत् पुनः 'अतिशयान्' प्रामृतिकादीन् ध्यासृतिका—सुरेन्द्रादिकृता समवसरणरचना आदिशव्हाद्वस्थितनख-रोमा-ऽघोमुखकण्टकादिसुर-कृतातिशयपरिप्रदः तान समुपनीवन्ति 'स तीर्थकरजीतकव्यः' इति कृत्वा न तत्रानुधर्मता चिन्त-नीया । यत्र पुनस्तीर्थक्कतामितरेषां च साधूना सामान्यधर्मत्वं तत्रेत्रवानुधर्मता चिनत्यते ॥९९.६॥ सा चेयमनाचीर्णति दर्ज्यते-

सगड-दह-समभोम, अदि य विसेसेण विरहियतरागं।

10 तह वि खलु अणाइनं, एसऽणुघम्मो पत्रयणस्स ॥ ९९७ ॥

यदा मगवान् श्रीमन्महावीरसामी राजगृहनगराद् उदायननरेन्द्रमत्राजनार्थं सिन्धुसीवीर-देशवर्तस वीत्रभयं नगरं प्रस्थितस्त्रदा किलाऽपान्तराले वहवः साधवः क्षुयाचीस्तृपादिताः संज्ञा-वाषिताश्च वमृतुः । यत्र च सगवानावासितत्तत्र तिल्मृतानि शकटानि पानीयपूर्णश्च इटः 'सममीमं च' गर्चा-विटादिवर्नितं स्थण्डिस्ममवत् । अपि च विद्रोपेण तत् तिस्रोदकस्थण्डिस-15 जातं 'विरहिततरं' अतिशयेनाऽऽगन्तुंकेस्तदुर्श्येश्च जीवविर्वितमित्यर्थः तथापि खलु मगवता 'अनाचीणं' नानुज्ञातम् । एपाँऽनुधर्मः 'प्रवचनस्य' तीर्थस्य, सर्वेरपि प्रवचनमध्यमध्यासीनेरशस्त्री-पहतपरिहारस्या एप एव धर्माऽनुगन्तत्र्य इति भावः ॥ ९९७ ॥

अंथेतदेव विवृणोति-

20

वकंतजोणि थंडिल, अतसा दिन्ना ठिई अवि छुहाए। तह वि न गेष्टिस जिणो, मा हु पसंगो असत्यहए ॥ ९९८ ॥

यत्र भगवानावासितस्तत्र बहूनि तिल्ज्ञकटान्यावासितान्यासन् । तेषु च तिलाः 'व्युत्कान्त-योनिकाः' अग्रस्रोपहता अप्यायु सयेणाचिची मृताः । त च यद्यस्यण्डिले स्थिता मनेयुस्ततो न फर्परित्रत्यत थाह—स्विण्डिले स्थिताः । एत्रंविया अपि त्रसः ससक्ता मविप्यन्तीत्याह— 'अत्रसाः' तदुङ्ग्वा-ऽऽगन्तुकत्रसविरहिताः । तिल्यकटसामिमिश्च गृहसैर्वदेता, एतेन चादत्ता-25 दानडोपोऽपि तेषु नास्तीखुक्तं मनति । अपि च ते साधवः क्षुघा पांडिता आयुपः खितिक्षयम-कार्षुः तथापि 'जिनः' वर्द्धमानलामी नाऽयहीत्, 'मा मृद्ग्रखहत यसङ्गः, 'तीर्थकरेणापि गृही-तम्' इति मदीयमालम्बनं कृत्वा मत्सन्तानविने शिप्या अशस्त्रोपहतं मा आहिषुः' इंति भावात्, न्यवहारनयवलीयस्त्वस्त्रापनाय मगवता न गृहीता इति इड्यम् ; युक्तियुक्तं चैतत् प्रमाणस्यपुरं-षाणाम् । यत उक्तम्--30

यमाणानि यमाणस्त्र, रसणीयानि यत्रतः ।

विषीदन्ति यमाणानि, प्रमाणस्थैविसस्युँछैः ॥

11 396 11

१ मो॰ छे॰ त्रिनाइन्यत्र—इति परिसाच्य व्यवहारनयवछीयस्चर्त्यापनाय भगवता नातु-झाता रित ट्रियम्, युक्ति भाष । इति भाष , युक्ति त॰ दे॰ का॰ ॥

एमेव य निजीवे, दहम्मि तसविजिए दए दिने । समभोम्मे य अवि ठिती, जिमिता सन्ना न याऽणुना ॥ ९९९ ॥

एवमेव च हदे 'निर्जीवे' यथायुष्कक्षयादिचतीभूतेऽचित्तपृथिव्यां च स्थिते त्रसविजिते च 'दके' पानीये हदस्वामिना च दत्ते तृषादिंतानां च साधृनां स्थितिक्षयकरणेऽपि भगवाज्ञानुजानीते सा 'मा भूत् प्रसङ्गः' इति । तथा खामी तृतीयपौरुष्यां जिमितमात्रैः साधुभिः साध- क मेकामटवी प्रपन्नः, "सन्न"ति संज्ञाया आवाधा, यद्वा "आसन्न"ति भावासन्नता साधृनां समज्जिन, तत्र च समभौमं गर्त्ता-गोष्पद-विरुदिवर्जितं यथास्थितिक्षयव्युत्कान्तयोनिकपृथिवीकं त्रसभाणविरहितं स्थिष्डिरुं वर्तते, अपरं च शस्त्रोपहतं स्थिष्डिरुं नास्ति न वा प्राप्यते, अपि च ते साधवः संज्ञावाधिताः स्थितिक्षयं कुर्वन्ति तथापि भगवान् नानुज्ञां करोति यथा 'अत्र व्युत्स्वजत' इति, 'मा भूदशस्त्रहते प्रसङ्गः' इति । एष अनुधर्मः प्रवचनस्थेति सर्वत्र योज्यम् ॥ ९९९ ॥ 10

एष सर्वोऽपि विधिर्निर्भन्थानाश्रित्योक्तः । अथ निर्भन्थीरधिकृत्यामुमेवातिदिशनाह—

एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायव्वो । सविसेसतरा दोसा, तासिं पुण गिण्हमाणीणं ॥ १००० ॥

एष एव सर्वोऽपि 'गमः' प्रकारो निर्भन्थीनामपि भवति ज्ञातव्यः । तासां पुनर्गृह्वतीनां प्रल-म्बेन हस्तकर्मकरणादिना सविशेषतरा दोषा वक्तव्या इति ॥ १००० ॥

सूत्रम्---

## कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे तालपलंबे भिन्ने पडिगाहित्तए २॥

अस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरं 'भिन्नं' भावतो व्यपगतजीवम् द्रव्यतो भिन्नमभिनं वा, रृतीय-चतुर्थभद्गवर्तीत्यर्थः । एवं च सूत्रेणानुज्ञातम् , यथा—आमं भिन्नं कल्पते, अर्थतः पुनः 20 भित्रवेषयति—न कल्पते ॥

आह यदि न कल्पते ततः किं सूत्रे निबद्धं "कल्पते" इति <sup>2</sup> उच्यते—

जइ वि निवंधो सुत्ते, तह वि जईणं न कप्पई आमं। जइ गिण्हइ लग्गति सो, पुरिमपदनिवारिए दोसे ॥ १००१॥

यद्यपि सूत्रे निबन्धः "कल्पते मिन्नम्" इतिरुक्षणस्तथापि यतीनां न कल्पते आमं मिन्नमपि, 25 यदि गृह्यति ततः स पूर्वपदे—पूर्वसूत्रे निवारिता ये दोषास्तान् 'ठगति' प्रामोति ॥ १००१ ॥ आह यदि सूत्रेऽनुज्ञातमपि न कल्पते तर्हि सूत्रं निरर्थकम्, सूरिराह—

सुन्तं त् कारणियं, गेलन-ऽद्धाण-ओममाईसु । जह नाम चउत्थपदे, इयरे गहणं कहं होजा ॥ १००२ ॥

सूत्रं कारणिकम् । तानि च कारणान्यमूनि—ग्लानत्वम् अध्वा अवमौद्र्यम् , एवमादिषु कार-30 णेषु करुपते । तत्र प्रथमतश्चतुर्थभङ्गे तदलामे तृतीय-द्वितीय-प्रथमभङ्गेष्वपि । । आह- यथा

१ सुत्तं णिरत्थयं कारणियं ता । "सुत्तं णिरत्थयं । गाहा । कधं पुण सुत्तं णिरत्थयं ? उच्यते— पुष्वमभिन्ना । गाधा" इति चूणों ॥

नान 'चतुर्थपदे' चतुर्थमें इहणं नथा 'इतरिसन्' मङ्गत्रये कथं ब्रहणं मवेत् ? उच्यते— तत्रापि कारणतो ब्रहणं मवत्येव । यथा च मवित तथोत्तरत्राभिघास्यते ॥ १००२ ॥

थथ पुनरप्याह—

पुव्यमभिन्ना भिन्ना, य वारिया कहमियाणि कप्पंति ।

मुण आहरणं चोयग !, न कमित सव्वत्य दिव्वतो ।। १००३ ।।

पूर्वस्त्रे मबिद्धरिमलानि भिन्नानि च 'बारितानि' प्रतिपिद्धानि, कथन् 'इदानीन्' अस्मिन् स्त्रे

"क्रपन्ते" इति भणत ! न युक्तं पूर्वापरव्याहतमीद्द्यं बक्तुमिति मावः । अत्राचार्य प्राह—

'शृणु' निश्चमय 'आहरणं' दृष्टान्तं हे नोदक ! यथा क्रस्यन्ते । अत्र नोदको गुरुवचनमनाकण्ये
दुर्विद्यवताद्पीय्मातः प्रतिवक्ति—आचार्य ! न सर्वत्राप्यर्थे दृष्टान्तः क्रमते, दृष्टान्तमन्तरेणाप्य-

10 र्थमतिपत्तः ॥ १००३ ॥ तथाहि--

जह दिहुंता निद्धी, एत्रमसिद्धी उ आणगेज्झाणं । अह ते तेनि पसिद्धी, पैसाहए किन्नु दिहुंती ॥ १००४ ॥

यदि दृष्टान्तादर्थानां सिद्धित्तिहिं 'आज्ञात्राद्याणां' निर्गाद-मञ्चा-ऽभन्यादीनामयीनामसिद्धिः प्रमञ्चेत । अथ 'ते' तत्र आज्ञ्या तेषां प्रसिद्धिन्तनः 'किन्तुं इति त्रितर्के 'हुः' एवमर्थे किमेवं 13 दृष्टान्ततोऽर्थसिद्धिः क्रियते ? ॥ १००४ ॥ किञ्चान्यत्—

कप्पम्मि अकप्पम्मि य, दिइंता जेण होंति अविरुद्धा । तम्हा न नेसि सिर्द्धा, विहि-अविहिविसोवभोग इव ॥ १००५ ॥

दृशन्तेन यद् यद् आत्मन इष्टं तत् तत् सर्वं यद्वच्छ्या प्रसाव्यते, यथा—कल्यते हिंसा कर्तुं विधिनेति प्रतिज्ञा १, निष्यत्यपायत्वादिति हेतुः २. यथा विधिना विषोपमोग इति २० दृशन्त , अस्य च भावना—यथा विधिना मन्नपरिगृहीतं विषं खाद्यमानमदोषाय भवति, अवि-विना पुनः खाद्यमानं महान्तमनर्थसुपद्याच्यति ३, एवं हिंसाऽपि विधिना विधीयमाना न दुर्गतिगमनाय प्रभवति, अविधिना त्रु विधीयमाना दुर्गतिगमनायोपतिष्ठते २, यत्रश्चेवमतो निष्यत्यायत्वात् कल्यते कर्तुं हिंसोति निगमनन् ५। एवं कल्य्येऽकल्य्ये च येन कारणेन दृशन्ता अवि-रुद्धा मवन्ति, कल्य्यमप्यकल्यम् अकल्यमपि कल्यं यद्दच्छ्या दृशान्तवलेन क्रियत इति मावः, २५ तम्माद् नैतम्यो दृशन्तेम्योऽर्थानां निष्टिर्मवति । गाथायां पञ्चन्यथं पृष्ठी । विधिना अविधिना च विषोणमोग इवेति ॥ १००५ ॥ इत्थं नोद्किन स्वयत्न स्वापित सति सुरिराह—

असिद्धी चइ नाएणं, नायं किमिह उच्यते । अह ते नायतो सिद्धी, नायं कि पहिसिन्झती ॥ १००६ ॥

यदि 'शतेन' दृष्टान्तेनार्यानामसिद्धिस्ततस्त्रया 'शातं' त्रियदृष्टान्तः इह 'किसुच्यते' किसे-३७ वर्गमिवीयते १ । अथ 'त' तव 'शाततः' दृष्टान्तनः सिद्धिः ततोऽस्तामिक्रच्यमानं शातं किं प्रति-पिष्यते १ ॥ १००६ ॥ किञ्च—

१ "केरह ह विद्व दिवंदा" इति पठादुक्तरे । वृत्तिकृता ग्रीतिविद्वता, नार्की पठः कस्मिथिदपि पुन्द राज्ये सम्मन इति ॥ २ उच्चते ता० ॥

अंधकारो पदीवेण, वज्जए न उ अनहा । तहा दिहंतिओ भावो, तेणेव उ विसुन्झई ॥ १००७ ॥ ः

अन्धकारशब्दस्य पुंनपुंसकिलज्ञत्वाद् यथाऽन्धकारो रात्री प्रदीपेनैव 'वर्ज्यते' विशोध्यते 'न तु' नैवान्यथा, विशोधिते च तिसान् घटादिकं वस्तु परिस्फुटमुपलभ्यते; तथाऽत्रापि 'दार्धी-नितकः' दृष्टान्तप्राद्यः 'भावः' पदार्थोऽन्धकारवदितगहनोऽपि 'तेनैव' दृष्टान्तेन प्रदीपकरूपेन ५ 'विशुध्यते' निर्मलीभवति, विशुद्धे च तिसान् परिस्फुटा विविधतार्थप्रतिपत्तिभवतीति दृष्टान्तो-पदर्शनमत्र क्रियते । किञ्च सौम्य ! प्रीणिता वयं स्ववाक्येनैव भवता यद् दृष्टान्तेनार्थप्रसाधनम्-भ्युपगतम् । अस्माक्मिप त्वदीय एव दृष्टान्तः सूत्रस्य सार्थकृत्वं प्रसाधियण्यति ॥ १००७ ॥

कथम् ? इति चेद् उच्यते---

एसेव य दिहंतो, विहि-अविहीए जहा विसमदोसं। होइ सदोसं च तथा, किजतर जया-ऽजय फलाई।। १००८।।

10

'एप एव' त्वहुक्तो दृष्टान्तोऽसाभिः प्रस्तुतस्त्रार्थेऽवतार्यते—यथा विधिना विषमुपमुज्यमा-नमदोपम्, अविधिना मुज्यमानं तदेव सदोपम्; तथा कार्ये यतनया फलादीनि आसेव्यमानानि न दोषायोपतिष्ठन्ते, ''इयरे'' ति इतरसिन्—अकार्ये यतनया वा अयतनया वाऽऽसेव्यमानानि दोषायोपकल्पन्ते ॥ १००८॥ अपि च—

आयुहे दुनिसद्घिम, परेण वलसा हिए । वेताल इव दुज्जत्तो, होइ पर्चगिराकरो ॥ १००९ ॥

यथा केनापि शारीरवलदर्गोद्धतेन परवधायाऽऽग्रधं निस्षष्टं मुक्तम्, तच्च दुर्निस्षष्टं कृतं येन तदेव परेण 'हतं' गृहीतम्, यद्धा अनिस्ष्रष्टमेवायुधं परेण "वलसं" ति छान्दसत्वाद् वलात्कारेण हतम्, ततस्त्रसिम्त्रायुधे दुर्निस्ष्टे परेण वलात्कारेण वा हृते सित तस्येव तेन प्रतिघातः क्रियते । 20 एवं त्वयाऽप्यस्तद्भिप्रेतदृष्टान्तप्रतिघातायः विषदृष्टान्त उपन्यस्तः, असाभिस्तु तेनैव दृष्टान्तेन "न सर्वत्र दृष्टान्तः क्रमते" (गा० १००३) इति भवत्प्रतिज्ञायाः प्रतिघातः कृतः, स्ताभिप्रेत-धार्थः प्रसाधित इति । तथा केनचिद् मन्नवादिना होम-जापादिभिर्वेतालः आहृत आगतश्च, सच वेतालः किन्नित् त्रपितः सन् प्रत्यिक्तराकरः' दुःसाधितो न केवलं तस्य साधकस्यामीप्टमर्थं न साध्यति किन्तु कुपितः सन् 'प्रत्यिक्तराकरः' प्रत्युत् तस्येव साधकस्योन्मत्ततादिलक्षणापकार- 26 कारी भवति; एवं भवताऽपि स्वपक्षसाधनार्थं विषदृष्टान्त उपातः सच दुःप्रयुक्तत्वात् प्रत्युत मवता एव प्रतिज्ञोपघातलक्षणमपकारमाद्धाति सोति ॥ १००९ ॥ किञ्च—

निरुतस्स विकड्मोगो, अपत्थओ कारणे य अविहीए। इय दप्पेण पलंदा, अहिया कले य अविहीए॥, १०१०॥,

यथा नीरुजस्य विशेषेण कटुकं विकटुकम्—औषधिमत्यर्थः तस्य यो भोगः—उपयोगः, तथा ३० 'कारणे च' रोगादौ यस्तस्यैवाऽविधिना भोगः, स उभयोऽपि 'अपथ्यः' अहितः—विनाशकारणं जायते । 'इति' एवं 'दर्पेण' कारणामावेनाऽऽसेव्यमानानि प्रलम्बानि 'अहितानि' संसारवर्द्धनानि

१ चूर्णिकुद्भिनेयं गाथाऽऽहता ॥

15

सबन्ति, 'क्रांयें च' अवनादयीदा 'अविविना' अयत्त्वया गृहीतातीह पग्य चाहितानि जायन्ते ॥ १०१० ॥ अय द्यान्तेषद समर्थण्याह-

बहु बुलुछक्रियनाओं, उत्रमाओं न हांस जीवलागिम । छिन्नव्यं पित्र गर्गण, ममिल छोगो निस्त्रमात्रो ॥ १०११ ॥

कुर्वतः-पण्डितः करिरताः-नेष्ट् तेषु ब्रम्बेण् विरचिताः 'चपमाः' दृष्टान्ता असिन् जीव-छोंके यदि न संवेशुनांहं 'छित्रार्शानव' छिन्ने-व्यविष्ठित्रमेकीमृतं यद् अत्रं तद् यण प्रचण्ड-एइनेन गाने इन्तरो आन्येन एवपयन्यि कोकः निरुग्याकः तत्तर्थयसायक्रहेशान्त्रविक्रको द्रोक्षयमानमानमः संद्रयादिनिरित्तनतो आस्येन, न कसायर्थसः निर्णयं द्वर्यादिनि मारः।

हर्स इ-नाबदेव चण्ययाँ, मन्तुर्वित्रयमागनः ।

यादन्नोत्तन्पनेनेव, हैंग्रन्तेनावयन्यने ॥

11 2022 11

एवं च ब्हुनिः प्रजीर्क्यवसारितं द्यान्तं प्रमागयन् छिप्यः प्राह—सगवत्! येववं ततः क्रियतां द्रष्टान्तः । उच्यते, कृताः, आक्रार्यतां दलक्रीन महता-

सस्पृहि च दिइंतो, कायखो चडहिँ आणुपूर्वाए । एवपिई अद्वाणे, गेलचें नहेव आमिन्स ॥ १०१२ ॥

'मर्रेकः' प्राचंगश्चर्तार्मदेशनः वर्तव्य बाहुरूयां । 'मृतं' मरकदशन्ताहुमारेण इह अव्यक्ति म्बरन्ये तैयहाबमे हितीयरदं इष्टव्यमिति नियुक्तिगायासमार्थः ॥ १०१२ ॥ अय पृतिहै, तावद् व्याच्याति-

चडमस्म विदेमं माद्याग्य मुणा रन मृत्यबहे । ननियदिण प्रिष्टदर्ग, पारगों सुणयं हणिय खामा ॥ १०१३ ॥ 23 परिणामञ्जाब्स एरोा, दो अपरिणया तु अंतिसी अतीव । यरिणामा महहना, कल्यञ्परिणमनों मना वितिना ॥ १०१४ ॥ नहश्रा एयमिक्चं, दुक्वं मिन्डं नि नं मुसारहा । किं एचिन्म निद्दं, अहपरिणामाऽहिचे इणित ॥ १०१५ ॥ पञ्छिनं खु बहिलह, पहमाँ अहालहुम बाहिना तहना । 25 चडया अ अनिपमंगा, जाओ मोत्रागचंडाला ॥ १०१६ ॥

इहा चर्चार सम्बा 'बज्जाहम्मामा' ति काउं विदेसं पत्थिता । तेहि य एगा साहागरका दिहो, पुच्छिश्री—श्रय दर्दाम १। सो मगर्-व्यथेव तुच्मे । वाह ते एगरिम पर्वने अद्याप-रीमर सब्दे पंडच्छेति, सो य। सब्दे। मिळ्हा माहापागी। मृतं सुनतं सारवेह। तेहि अमित्रं—हि तुर्झ गुण्मं । से। समह-बहमेर्य जामानि क्राग्मं । तक्षा न सक्षण समे बहिं पविद्वा। नेनि तत्थ रागे पवकाणं में। मखो मुद्दो दिमोदिनि एउनो । इनरे वि मस्या पंच

१ "पर १५२२ वर्ग मृतिप्रकारे ॥ २ "चार्यम्यक्रेत च्युविप्रकारे ॥ ३ "इछानेत प्रदायने" चुर्विप्रपन्ते ॥

जणा सुणगछद्वा एकतो पिट्टता अतीवितिसिय-भुक्खिया तइयिदणे पेच्छंति पूइमुद्रगं मयगकलेबराउलं । तत्थ ते साहापारगेण मिणता—एयं सुणगं मारेउं खामो, एयं च सरुहिरं पाणियं
पिनामो, अण्णहा विवज्जामो, एयं च वेदरहस्सं आवतीए भिणयं चेव, न दोसो । एवं तेण ते
मिणता । तेसिं मरुयाणं एको परिणामतो, दो अपरिणामगा, चउत्थतो अतिपरिणामओ । तत्थ
जो सो परिणामगो तेण तं साहापारगवयणं सद्दृहियं अञ्भुवगयं च । जे ते दो अपरिणामगाऽ
तेसिं एकेण साहापारवयणं सोउं कण्णा उद्या 'अहो ! अकज्जं, कण्णा वि में सुणंति' सो अपरिणामगो तिसिय-मुक्खिओ मओ । जो सो वितिओ अपरिणामगो सो मणइ—'एयं एयवत्थाए
वि अकिचं, किं पुण दुक्खं मरिज्जति ?' ति काउं खद्रंयं णेण । जो सो अतिपरिणामो सो
भणति—किह चिरस्स सिट्टं १ वंचिया मो अतीते काले जं ण खाँतियं । सो अण्णाणि वि
गावि-गद्दममंसाणि खादिउमाढतो, मज्जं च पाउं । तत्थ जेहिं खतियं ते साहापारगेण भणिता—10
इतो णित्थिका समाणा पच्छितं वहेज्जह । तत्थ जो सो परिणामगो तेण अप्पसागारियं एगस्स
अज्ज्ञावगस्स आलोइयं । तेण 'मुद्धो' ति भाणियं, पंचगवं वा दिन्नं । तत्थ जो सो अपरिणामओ सो णित्थिणणो समाणो मुँगगकितिं सिरे काउं माहणे मेलिता चाटवेज्जस्स पादेहि पिडता
साहइ, सो चाउवेज्जेण 'धिद्धि'कतो णिच्छूढो । जो सो अइपरिणामगो 'णित्थ किंचि अभक्खं
अपेयं वा' अतिपरिणामपसगेण सो मायंगचंडालो जाओ ॥

अथाक्षरार्थः—चत्वारो मरुका विदेशं प्रस्थिताः। ततः 'शाखापारगः' वेदाध्ययनपारगतो मरुक्तेषां मिलितः, तेन च शुनकः सार्द्ध गृहीतः। अरुण्ये च गतानां सार्थस्य वधः—मोषणं। तत्त्रिम् रुकेरेकां दिशं गृहीत्वा पलायितैः तृतीयदिने 'पृति' कुथितं मृतकडेवराकीणमुदकं दृष्टम्। शाखापारगो वक्ति—एनं शुनकं हत्वा मक्षयामः। अत्र चैकः परिणामकः, द्वौ 'अपरिणतौ' अपरिणामको, 'अन्तिमः' चतुर्थोऽतीवपरिणामकः। तत्र परिणामकः शाखापारगवचनं श्रद्धते । 20 'द्वितीयः पुनः' अपरिणतः कर्णी स्थागतवान् 'न शृणुमः एनां वार्तामिष' इति कृत्वा मृतः। तृतीयोऽप्यपरिणतत्वात् चिन्तयिति—'एतद् एतस्थामप्यवस्थायामकृत्यम्, परं किं क्रियते ? दुःखं मत्तुम्' इति 'तत्' शुनकमक्षणं कर्त्तु समारव्धः। चतुर्थस्वितिपरिणामकः किमियतः कालात् 'शिष्टं' कथितम् ² इत्युक्त्वा 'अधिकं करोति' गो-गर्दभादिमांसान्यपि भक्षयतीति। शाखा-पारगण च ते भाणिताः—अट्या उत्तीर्णाः प्रायश्चित्तं वहध्वम् । तत्र यः प्रथमः परिणामकः स 25 यथालष्ठकप्रायश्चित्तेन शुद्धः। द्वितीयस्तु मृत एव। तृतीयो निर्धाटितश्चातुर्विद्यः, पद्धेर्विहःकृत स्त्यर्थः। चतुर्थश्चातिप्रसङ्गात् 'नास्ति किश्चदमक्ष्यमपेयं च' इति श्वपाकक्षपश्चण्डालो जात इति ॥ १०१३॥ १०१४॥ १०१५॥ १०१६॥ श्र्योपनययोजनामाह—

जह पारगी तह गणी, जह मरुगा एव गच्छवासीओ ।

## मुणगसरिसा पलंत्रा, महतोयनमं दगमफामुं ॥ १०१७ ॥

यण शासाप्रारम्त्रया 'गर्गा' आसायैः । यथा चलारे। मरकाः 'एवम्' अनुना प्रकारेण 'गच्छवामिनः' साधवः । शुनञ्सदृश्चानि अत्र प्रचन्द्रानि, विकृशास्त्रादिकारणे विना साधृनानमध-णीयलात्। 'मृत्ततोयसनं' मृतञ्देवग्रकुकोद्रञ्तुक्यम्प्राशुकोद्दकं साद्रव्यम् , अपेयलात् ॥१०१७॥ अय यदुक्तं ''एवमिहं अद्याणे, गेल्कें तद्देव औमिन्स ।'' (गा० १०१२) नत्रास्त्रद्वारं विकृणोति—

> उद्दरे सुभिक्ते, अद्वाणपत्रज्ञणं तु दृष्येण । स्टूना पुण सुदृषदे, नं वा आवज्जर्ता नैत्य ॥ १०१८ ॥

क्यें दरा' पृथेने यह कार्र दह् क्वंदरम, प्राष्ट्रतिश्चा उहहरम्। ते च दरा विविधाः—

10 बान्यदरा उहरदराखा। पान्यानामधारम्ता दरा वान्यदराः कर-पञ्चादयः, उदराप्येव दरा उद
गदराः ते उमयेऽति यह पृथेने दह् क्वंदरम्। तथा अमिशं—मिशाचरः अस्मिम्सम्। अह

द्युमिर्हा—कर्वदरं मुमिशं च १ कर्वदरं न मुमिशं २ मुमिशं नोखेदरं २ नोखेदरं न मुमिश्रम्

१। देह प्रथममेश तृतीयमहे दा यग्यवानं दर्गेण प्रतिरागते दहा यग्यति न मुलोचरगुणिहरा
वर्गादकं किन्यारगते दहाऽति शुद्धरदं चन्त्रारो व्युक्ताः प्रायक्षितम्, कृत्तात् १ दर्गेणाव्यानं

13 प्रतिरागते इति हेतोः। 'यद् वा' आन्मविराधनादिकं यहारगते दह तक्षियकं प्रायक्षितम्।

अयीदारकम्—दोषमङ्करेषे दुर्मिश्त्वाद्वयमनं प्रतिय्वव्यनिति। प्रथम-तृतीयगरिति मङ्गयोः

कारणनो महेद्वाननम् ॥ १०१८ ॥ आह कि दत् कारणम् १ उच्यते—

अनिवे ओमोयिन्ए, रायहुंड्डे भए व आगाढे । गेलन उत्तिमंड्ड, नाणे नह इंसण चित्ति ॥ १०१९ ॥ एएहिं कार्ग्णोर्ड, आगाढेहिं तु गम्ममाणेहिं । उत्तगरणपुट्यपडिलेहिएण सत्येण गंतव्यं ॥ १०२० ॥

विविश्वतिदेशे आगारमिश्यम्बमीद्यै राजिष्टिष्टं मणं वा प्रस्निकादिसस्यम्, आगारकाद्यः प्रमेकमिमन्त्रक्षेते, तथा तत्र वसतां स्वनतं स्थास्य दस्त्वते, यहा देखान्तरे स्वनतं कर्त्यात स्तुन्त्रं तस्य प्रतिकागरणं कर्तक्षम्, दलमार्थं वा नोर्स्तरे प्रतिपत्रस्तस्य नियोर्गं अक्ष्मेत् । तथा विविश्वते देशे हानं वा दक्षेतं वा चार्त्तं वा नोर्स्तरेति ॥ १०१६ ॥

१ जन्य ता ।। १ तत्र प्रथममङ्गे यद्यव्यानं द्र्षण प्रतिपद्यतं तद्य यद्यपि शुद्धं शुद्धन गण्डति न मूळोन्तरगुणविरावनादिकं विमय्यापद्यने तद्याऽपि शुद्धपदे चत्यारो छत्युकाः प्रायक्षित्तम्, कन्णान् १ द्र्रोण अव्यानं प्रतिपद्यत इति हेताः। 'यद् वा' अन्यदापद्यते 'यत्र' मृत्रोन्तरगुणविरायनादां तत्र तिष्ठणकं प्रायक्षित्तम् । अर्थादापत्रम् नेत्रपमहत्र्येऽव्याननं प्रतिपत्तव्यमिति चृण्यमिष्रायः । निर्शायच्य्यमिष्रायेण तु नृतीयेऽपि मङ्गेऽत्वानं यदि प्रतिपद्यने तत्तव्यदेव प्रायक्षित्तम्, सुमिक्षत्वात् । हिर्ताय-चृत्रयेयोत्तु मङ्गेर्थोत्तित्वाद्व्यानं प्रतिपद्यते । प्रयम-तृत्राययोरिप मङ्ग्योः कारणतो मनद् अव्यामन्तम् ॥ १०१८॥ इति मः पुद्धके पद्धः।

'एतैः' अनन्तरोक्तेः कारणरागाढैरुत्पन्नेः सद्धिर्गम्यते । गच्छद्भिश्चाध्वप्रायोग्यमुपकरणं गुर्छि-कादिकं गृहीत्वा सार्थः पूर्वमेव प्रत्युपेक्षणीयः, तेन पूर्वप्रत्युपेक्षितेन सार्थेन सार्क्ष गन्तव्यम् ॥ १०२० ॥ अत्र विधिमाह—

अद्धाणं पविसंतो, जाणगनीसाए गाह्ए गच्छं।

अह तत्थ न गाहेजा, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ १०२१ ॥

अध्वानं प्रविश्वन्नाचार्यो ज्ञायकः—गीतार्थस्तन्निश्रया गच्छं सकलमप्यध्वकलपस्थितिं ग्राह-यति । अथ 'तत्र' अध्वप्रवेशेऽध्वकलपस्थितिमाचार्या न ग्राहयेयुस्ततश्चतुर्मासा गुरवः प्रायश्चित्तं भवेयुः ॥ १०२१ ॥ स्यान्मतिः—कः कथं वा गच्छमध्वकलं ग्राहयति १ इति, उच्यते—

> गीयत्थेण सर्य वा, गाहइ छिंडतों पचयनिमित्तं। सारिति तं सुयत्था, पसंग अप्पचओ इहरा ॥ १०२२॥

70

5

यद्याचार्य आत्मना केनापि कार्येण व्याप्टतस्ततोऽन्येनोपाध्यायादिना गीतार्थेन, अथ न व्याप्टतस्ततः 'स्यम्' आत्मनेवान्यगीतार्थान् पुरतः कृत्वा अध्वकलपसामाचारीं गच्छं प्राह्यति । स च
कथको प्राह्यन्नन्तराऽन्तरा अर्थपदजातं 'छर्द्यन्' परित्यजन् कथयति । ततो ये ते 'श्रुतार्थाः'
गीतार्थास्ते 'तद्' अर्थपदजातं त्यक्तं सत् सारयन्ति, यथा—विस्मृतं भवतामेतच्चेतचार्थपदमिति । किंनिमित्तमेवं कियते व इत्याह—अगीतार्थानां प्रत्ययनिमित्तम्, यथा सर्वेऽप्येते 1६
यदेनां सामाचारीमित्थमेव जानन्ति तन्नृनं सत्येवयमिति । 'इतरथा' यद्येवं न क्रियते ततस्तेपामगीतार्थानां मध्ये येऽतिपरिणतास्ते अध्वन उत्तीर्णा अपि तन्नेव प्रसङ्गं कुर्युः, ये त्वपरिणामकास्तेपामप्रत्ययो भवेत्, यथा—एते इदानीमेव स्वद्यद्विकल्पनाशिल्पनिर्मितामेवविधां स्थितिं कुर्वन्तीति
॥ १०२२ ॥ शिप्यः प्राह—या काचिद्ध्वनि प्रत्यन्वग्रहणे सामाचारी तामिदानीमेव मणत ।
गुरुराह—

अद्धाणे जयणाए, परूवणं वक्खती उवरि सुत्ते । ओमेऽब्रुवरिं वोच्छिइ, रोगाऽऽयंकेसिमा जयणा ॥ १०२३ ॥

अध्वित गच्छतां या प्रॅलम्बग्रहणे यतना—सामाचारी तस्याः प्ररूपणमुपरि अध्वसूत्रे इहैवोहे-शके वक्ष्यित । अवमेऽपि यः कोऽपि विषिः स सर्वोऽप्युपरि इहैव प्रलम्बग्रकृते वक्ष्यते । अत्र पुनर्यद् ग्लानत्वद्वारं तद् अभिधीयते । तच्च ग्लानत्वं द्विषा—रोग आतङ्कश्च । तयो रोगा-25 ऽऽतङ्कयोर्द्वयोरपि 'इयं' वक्ष्यमाणलक्षणा यतना ॥ १०२३ ॥

तत्र तिष्ठतु तावद् यतना, रोगाऽऽतङ्कयोरेव कः परस्परं विशेषः ? उच्यते—

१ °द्धाण पविसमाणो ता॰ ॥ २ गीतार्थास्ते तान्यर्थपदानि त्यकानि सन्ति सारयन्ति भा॰ ॥ ३-४ रमयत्रापि भा॰ पुस्तके प्रसम्बद्धहणे इति नास्ति ॥

<sup>&</sup>quot;एत्थ पढममंगे जित वि सुद्धं सुद्धेण गच्छति, अणावजंत इत्यर्थं, तो वि ह्वं (ण्कं)। कीस ? दप्पेण श्रद्धाणं पवज्जित । जं वा अण्णं मूलगुण-उत्तरगुणाणं विराधणं करेति तिण्णिप्फण्णं पिच्छत्तं । अर्थात् प्राप्तम्— सेसेहिं तिहिं भंगेहिं पवज्जितव्यं । भन्ने कार्णं पढमेण वि भंगेण गमेजा ॥ किं तं कार्णं ? उच्यते—असिवे॰ गाधा ॥" इति चूिणेः ॥

र्गर्डा-कोट-नयाई, गेगो कामाइगा उ आयंको । दीहरूया वा गेगो, आनंको आसुघानी उ ॥ १०२४ ॥

गण्डी-गण्डमा ब्रह्मिः, इटं-पाण्डुगेगो गळकोष्टं वा, खयः-गजयक्मा, आदिश्रव्दात् श्रीपद्-श्रवशु-गुल्मादिकः सर्वोऽति गेग इति व्यपिद्स्यते । कामादिकस्तु आदृद्धः, आदिश्रद्धः ग्रेगेन श्रास्श्राह्मिक्का-ज्यग-र्जासागदिर्शस्त्रद्धः । अग्या र्वार्षकाल्याविनी सर्वाऽति रुग् रोग उच्यते । यन्तु आञुण्यती विस्विकादिकः स आतृद्धः ॥ १०२१ ॥

षय मागन्यते स्त्रानने विकिमह्—

गेलनं पि य दुनिई, आगाई चेन नो य आगाई । आगाहे कमकरणे, गुन्मा लहुना अणागाहे ॥ १०२५ ॥

40 न्द्रानचपि द्विवयन्—आगाई चैव नेखागाई च अनागाइपित्यर्थः । आगाद यदि क्रमेप-पश्चकपित्द्याणा क्रमेति तत्रश्चलांग गुग्दः, अनागाद तु यद्यागादकरणीयं क्रमेति तदा चलारी छवदः ॥ १०२५ ॥ एनदेव स्पष्टयकाह—

आगादमणागादं, पुञ्चत्तं खिष्यगहणमागादे । फासुगमफासुगं वा, चउपन्यिङ्गं नऽणागादे ॥ १०२६ ॥

अगाहमतागाहं च 'पृत्रोंक्क्च' "अहिड्ड विस विसृह्य' (गा० ९.५०) इत्यादिना पृत्रीय व्या-ग्यातम् । त्रश्रागाहे शृष्-विसृचिकाते । न्यातमे समुत्रके प्राशुक्तप्राशुके वा एपप्रीयमनेपर्गायं वा व्यापेत प्रहीतक्यम् । अयागाहे जि.णीयक्तिनकृत्या पद्मकर्गयहाणिकप्या वा यनन्या कर्मेण गृहानि तत्रश्रक्तरे गुरवः । अनागाहे पुनिवकृत्यः परिवर्तने क्रनेऽपि यदि शुद्धं न प्राय्येन तत-श्रतुर्ये परिवर्ते पद्मकादियत्वया अनेपर्गायं गृहानि । अथानागाहे जिःपरिवर्तनं पद्मक्यरिहाणि १०वा न क्रोति तत्रश्रतुर्वयवः ॥ १०२६ ॥ अथ स्कानविषयां यननानहः—

विज पुच्छण जयणा, प्रुरिने लिंगे य द्व्यगहण य । पिद्दमपिद्दे आलोयणा य पत्तवण जयणा य ॥ १०२७ ॥

दश्मतो वैद्यक्तमं वक्तव्यम् । ठउन्तस्य पार्थे यथा प्रच्छने यनना क्रियेन तथा बाच्यम् । 'पुल्यः' आण्योदिकोऽनिद्यात्व्यः । ''क्रिने य'' ति स्तिविक्रेनाऽन्यिकेक्त वा यथा प्रचन्द्रप्रहणे धः मदिन तथा वक्तव्यम् । 'इञ्च्यहणं वा' वेपादिह्रव्योगदानमीमयानीयम् । पिष्टमापिष्टस्य च प्रचनस्य शहेन विद्यिकेक्वयः । नत् आलोचना प्रज्ञाणना यनना चानिद्यातव्येति निर्युक्तिनाया-समामार्थः ॥ १०२७ ॥ अथास्य एव मायकृद् व्याच्यानमाह—

वेजहुन एनदुनादिपुच्छेप जा चउक्कउत्रएसी । इह पुण दच्चें पर्नवा, तिम्नि य पुरिसाऽऽचित्यमाई ॥ १०२८ ॥ वियायकम् अधी वैद्याः

> मंत्रिना १ समंत्रिना। २, छिनी ६ तह सावए ८ अहामहे ५ । अर्गम्महिम्चिट ६ तर् ७, अद्भूष्ण, अञ्चतिर्ली य ८ ॥

इति गायोन्ताः प्रष्टकाः । एते च मामकल्पप्रकृते कल्खारे व्याल्यालन्त । एतेमां च प्रच्छने

इयं यतना—वैद्यस्य समीपे एकः प्रच्छको न गच्छति, मा 'यमदण्ड आगतः' इति निमित्तं प्रहीत्; द्वाविष न त्रजतः, 'यमदूतावेती' इति मननात्; आदिशब्दात् चत्वारोऽिष न त्रजितः, 'नीहरणकारिण एते' इति कृत्वा, यत एवं ततस्त्रयः पञ्च वा गच्छन्ति इत्यादिको विधिस्तावद् श्रेयो यावत् 'किमस्मिन् रोगे प्रतिकर्त्तव्यम् " इति पृष्टः सन् स वैद्यश्चतुष्कोपदेशं दद्यात् । तद्यथा—द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो मावतश्च । एते च ग्लानद्वार एव व्याख्यास्येन्ते । इह पुनर्द्र- व्यतः प्रलम्बानि, पुरुषाश्च त्रयः 'आचार्यादयः' आचार्योपाध्याय-मिश्चरूपा द्रष्टव्या इति । तत्र वैद्यः पृष्टः कदाचिदेवमिद्यात्—यादशं रोगं यूय कथयत ईदृशस्योपशमनार्थमिदं वनस्पति-जातं ग्लानस्य दातव्यम् ॥ १०२८॥

स च वनस्पतियों यस्य रोगस्योपशमनाय प्रभवति तद्विषयं तमभिषिखुराह— यउम्रुप्पलें माउलिंगे, एरंडे चेव निवपत्ते य । पितुद्य सन्निवाए, वायकोवे य सिभे य ॥ १०२९ ॥

10

पित्तोदये पद्मोत्पलमीषधम् , सन्निपाते 'मातुलिङ्गं' बीजपूरकम् , वातप्रकोपे एरण्डपत्राणि ''सिंभे''ति श्रेष्मोदये निम्बपर्त्राणि ॥ १०२९ ॥

अथ यदुक्तं ''तिन्नि य पुरिसाऽऽयरियमाइ'' (गा० १०२८) त्ति तदेतद् भावयति—
गणि-वसभ-गीत-परिणामगा य जाणंति जं जहा दन्त्रं।
इयरे सिं वाउलणा, नायम्मि य भंडि-पोउवमा ॥ १०३०॥

योऽसी ग्लानः स गणी—आचार्यो वृषमः—उपाध्यायो मिक्षुश्चेति त्रयः पुरुषाः । अत्र मिक्षुद्विधा—गीतार्थोऽगीतार्थश्च, परिणामकोऽपरिणामको वा । तत्र गणि-वृषम-गीतार्थभिक्ष्णां त्रयाणां
पुरुषाणां प्रागुक्तेषणीयेन द्रव्येणाऽऽलेपनादि कर्त्तव्यम् , यदा प्रागुक्तमेषणीयं वा न प्राप्यते तदा
तदितरेणापि कर्त्तव्यम् । एतेषां च यद् यथा गृहीतं तत् तथेव निवेद्यते, निवेदिते च ते 20
तथेवागमप्रामाण्येन सचित्तमचित्तं वा ग्रुद्धमग्रुद्धं वा द्रव्यं यद् यस्मित्रवसरे कल्पते तद् यथावद्
जानन्ति । यस्त्वगीतार्थः परं पारिणामिकः सोऽपि यद् यथा क्रियते तत् तथेव परिणामकत्वात्
कथितं सद् जानीते । 'इतरे' अपरिणामकाः सन्तो येऽगीतार्थास्तेषां न कथ्यते, यथा 'अप्राग्रुकमनेषणीयं वा गृहीतम्' किन्तु तेषां व्याक्रुलना क्रियते, यथा 'अमुकगृहादात्मार्थं कृतमानीतिमिदम्' । अथ कथमपि तैर्ज्ञातं यथा 'एतद्पाग्रुकमनेषणीयं वा' ततो ज्ञाते सित भण्डी—गन्नी 25
पोतः—प्रवहणं तदुपमा कर्त्तव्या । यथा—

जा एगदेसे अदढा उ भंडी, सीरुप्पए सा उ करेति कर्जा। जा दुब्बला सीलविया वि संती, न तं तु सीलेंति विसिन्नदारं॥ (कल्पगृहद्भाष्ये)

'शीलाप्यते' समारच्यते इत्यर्थः । तथा— जो एगदेसे अदढी उ पोतो, सीलप्पए सो उ करेइ कर्जा ।

30

१ एतद्य मा॰ ॥ २ °स्यते मा॰ ॥ २ स च वै॰ मा॰ ॥ ४ °त्राणि । एतानि चतुर्विप रोगेषु यथासमुक्रमीषधानि ॥२०२६ ॥ मा॰ ॥

जो दुव्यको मीलवियो वि मंतो, न तं तु मीलिति विमिन्नदारं॥
/ कलाबृहद्भाष्ये)

एतं त्वपि यदि दानिष- 'अहं प्रगुणांभवित्यामि, प्रगुणांमृतश्च प्रायश्चित्तं वोद्यामि, अपरं च न्वाच्याय-वेयाहृत्य-द्वर-प्रमृतिमिगविकं व्यसमुपाविष्यामि दति दत इदं प्रतिसेवत अकल्प्यनीयम्: अधितेपानमपर्धनदो मा प्रतिसेववेति ॥ १०३० ॥ गतं वेद्यपच्छन-यत्रना-पुरुष्ठक्षणं हार्त्रयम् । अयं विद्वादीनि सर्वास्यीर हाराणि गायाह्येन सावयति—

मा पुण आलेवा वा, हवेज आहारिमं व मिम्मियरं । पुट्यं तु पिहुनहणं, विगरण जं पुट्यछिनं वा ॥ १०३१ ॥ मावियक्केमु गहणं, नेस्वज्मित मिलिगें गेण्हणाऽवन्नो । विकरणकरणालोयण, अमुगनिहं पच्यां गीने ॥ १०३२ ॥

ये बन्यनिमेदो व्यादा रिकाद्यादा वा उपयुज्यने स पुनग्रेखेंग वा स्यान्, विहारिण्डाप्रदानादिक इच्छेः, 'आहारिनं वा' बांजर्गदिकस् । तस्त्रोमयमित प्रयमनाऽचित्तम्, तद्यामे
निश्चन्, तस्त्राप्यमावे 'इत्रत्' सांचत्तम् । अथवा 'निश्चं' नाम यद् आळ्प आहारियत्त्रयं च
भवति, 'इत्रत्' नाम यत्रालेषा नाहारियत्त्रयम् । तस्त्र मर्श्वनायं वा न्यात् पद्मोत्तर्यद्,
13नामिक्या आज्ञान्त्रयं वा मेवेन पुत्रादिवत् । एनावना द्रव्यपद्गहारं व्याम्यातन । अथ रिष्टारिष्टहारम्—तत्राऽङ्क्रेपादिकं सर्वमित यत् पृत्रीरिष्टं कम्यते तस्त्र प्रद्गां कर्तव्यम्, पृत्रीरिष्टसालामे नृतीयेनारि सङ्गेन, तस्ताय्यक्तमे द्विनीयेन, तस्त्राय्यमित प्रयममङ्गेन यत् पृत्रीरिष्टसालामे नृतीयेनारि सङ्गेन, तस्ताय्यक्तमे द्विनीयेन, तस्त्राय्यमित प्रयममङ्गेन यत् पृत्रीरिष्टसं तद्
विकरणं इत्वा प्रायम्, विविष्टम—अनेक्यकारं कर्णा—स्वरतं यस्य तद् विकरणम्, तत्
ताद्यं चानीय पेपर्नायम् । एतेन च यद्वमादुक्तं 'द्वयं गद्णं कहं होज्ञा" (गा० १००२)
20इति तद् एवं मर्वेदिति प्रतिराच्यम् ॥ १०३१ ॥

श्य पृत्रीच्छतं न छम्णते तत आसनाऽति च्छिन्द्रानि । तच पृत्रीच्छतं मानित्कुलेषु प्रद्यीन्त्रम्य । तत्र यानि अप्टकुलानि माना-रितृसमानानि मान्नामत्रवादपदेऽप्राशुकादिकं गृह्नामन्त्रस्य । तत्र यानि अप्टकुलानि माना-रितृसमानानि मान्नामत्रवादपदेऽप्राशुकादिकं गृह्नामन्त्रस्य । त्र यानम्प्रति ग्राम्प्रति नि मानित्रकुलम्युच्यन्ते । त्र यानम्प्रति ग्राम्प्रति नि मानित्रस्य मानिन्द्र यानि स्वता मानिन्द्र यानि स्वता यानि स्वता मानिन्द्र यानि स्वता यानि स्वता मानिन्द्र यानि स्वता मानि स्वता । प्राप्ति स्वता प्रमानि स्वता । प्राप्ति स्वता प्रमानि स्वता प्रमानि स्वता प्रमानि स्वता आनीय स्वतानि आलोचयित आलोचयित आणीत्र स्वतानित्रस्य प्रमानित्रस्य स्वतानित्रस्य स्वतानित्य स्वतानित्रस्य स्वतानित्य स्वतानित्रस्य स्वतानित्य स्वतानित्य स्वतानित्य स्वतानित्य स्वतानित्य स्वतानित्य स्वतानित्य स्वतानित्य स्वतानित्य स

ण्सेत्र गमा नियमा, निग्गंत्रीणं पि नवरि छ व्यंगा। आमे मिन्नाऽमिन्ने, जात उ पदमुष्यलाईणि ॥ १०३३॥

20

25

एंष एव गमो नियमाद् निर्मन्थीनामि ज्ञातव्यो यावत् पद्मोत्पलादीनि "पडमुंप्पल माउ-लिंगे" (गा० १०२९) इत्यादिगाथां यावत् । एतच्च निर्मुक्तिमङ्गीकृत्योक्तम् , भाष्यमा-श्रित्य तु—"अमुगगिहे पच्चओ गीए" (गा० १०३२) ति पर्यन्तं द्रष्टव्यम् । नवरं तासामामे प्रलम्बे भिन्ना-ऽभिन्नपदाभ्यां विधिभिन्ना-ऽविधिभिन्नपदसिहताभ्यां पड् भङ्गाः कर्तव्याः, ते चान-न्तरसूत्रे स्वस्थान एव भावयिष्यन्ते ॥ १०३३ ॥ सूत्रम्—

कप्पइ निग्गंथाणं पक्के तालपलंबे भिन्ने वा अभिन्ने वा पडिगाहित्तए ३॥

तथा---

नो कप्पइ निग्गंथीणं पक्के तालपलंबे अभिन्ने पडिगाहित्तए ४॥ कप्पइ निग्गंथीणं पक्के तालपलंबे भिन्ने पडि-गाहित्तए से वि य विहिभिन्ने नो चेव णं अविहिभिन्ने ५॥

पैतानि त्रीणि स्त्राणि समकमेव व्याख्यायन्ते—कल्पते निर्मन्थानां पक तालप्रलम्बं द्रव्यतो मिन्नं वा अभिन्नं वा प्रतिम्रहीतुम् ३ । नो कल्पते निर्मन्थीनां पक तालप्रलम्बमभिन्नं प्रतिम्रही-15 तुम् ४ । कल्पते निर्मन्थीनां पकं तालप्रलम्बं द्रव्यतो भिन्नं प्रतिम्रहीतुम्, तदिप च 'विधिभिन्नं' विधिना—वक्ष्यमाणलक्षणेन भिन्नं-विदारितम्, नैव 'णं' वाक्यालद्भारे अविधिभिन्नमिति स्त्रार्थः ५ ॥ अथ निर्मुक्तिविस्तरः—

नामं ठवणा पकं, दन्वे भावे य होइ नायन्वं । उस्सेइमाइ तं चिय, पिकंधणजोगतो पकं ॥ १०३४ ॥

नामपकं स्थापनापकं द्रव्यपकं भावपकं च भवित ज्ञातव्यम् । तत्र नाम-स्थापने गतार्थे । द्रव्य-पकं तदेवोत्सेदिमादिकं यद् आमं भिणतम् । किमुक्तं भविति १—यद् द्रव्यामं उत्सेदिमसंसेदि-मोपस्कृतपर्यायामभेदात् चतुद्धी भिणतम् तदेव यदा इन्धनसयोगात् पक्रमुपजायते तदा द्रव्यपकं

मन्तव्यम् ॥ १०३४ ॥ गतं द्रव्यपक्षम् । भावपक्षमाह—

संजम-चरित्तजोगा, उग्गमसोही य भावपकं तु । अन्नो वि य आएसो, निरुवकमजीवमरणं तु ॥ १०३५ ॥

संयमयोगाः -प्रत्युपेक्षणादयश्चारित्रं च मूलोत्तरगुणरूपं सुविशुद्धं भावपक्तमुच्यते । गाथायां षन्धार्नुलोम्येन चारित्रशब्दस्य व्यत्यासेन निर्देशः । यद्वा या उद्गमादीनां दोषाणां शुद्धिस्तद् भाव-

१ "एसेव॰ गाधा । जधा णिरगंथाणं तथा णिरगंथीण वि जाव 'जाव उ परमुप्पलादीणि' (गा॰ १०३३) ति पुरातना गाथा, साम्प्रतं पुनर्यावत जतणा य ति सम्मत्ता ॥" इति चूर्णिः ॥ २ "एते अते एगट्ठे चेव भण्णति । सत्तत्थो पुन्ववण्णितो । णिज्जित्तिअत्थो इसो—णामं॰ गाधा" इति चूर्णो ॥ ३ वा भा॰ विना ॥ ४ व्यक्तोम्यान्त चा॰ भा॰ ॥

10

15

20

पक्रम् । अन्योऽप्यादेको वर्तते—येन यद् आयुष्कं निर्वित्तिं तत् सर्वमनुपाल्य भ्रियमाणस्य निरुपक्रमायुर्जीवस्य यद् मरणं तद् भावपक्रम् । अत्र च द्रव्यपकेणाधिकारः, तत्रापि पर्यायपकेण, तत्रापि वृक्षपर्यायपकेणेति ॥ १०३५ ॥

गत पक्तपदम् । अथ मिला-ऽभिन्नपढे व्याचिष्टे-

पक भिन्ना-ऽभिन्न, समणाण वि दोसों किं तु समणीणं ! समणे लहुओ मासी, विकड्भमाई य ते चेव ॥ १०३६ ॥

'पकं' यद् निर्जीवं तद् द्रव्यतो मिन्न वा स्यादमिन्नं वा, तत्रोमयेऽपि श्रमणानामपि दोषो मवति 'कि तु' कि पुनः श्रमणीनाम् <sup>२</sup>। श्रमणा यदि गृहन्ति ततो मासल्घु द्वाभ्यामपि तपः-कालम्यां रुधुकम्, विकटुम-पिलमन्याडयश्च त एव दोपाः ॥ १०३६ ॥ इटमेव स्फुटतरमाह-

आणादि रसपसंगा, दोसा ने चेव जे पहमसुत्ते ।

इह पुण सुत्तनिवाओ, ततिय-चउत्थेमु मंगेसु ॥ १०३७ ॥

थाज्ञाढयो रसप्रसङ्गाढयश्च ढोपाम्त एव पक्रप्रलम्बग्रह्णऽपि मवन्ति ये प्रथमसूत्रे अभिहिताः। यदेवं ततः स्त्रमपार्थकमित्याह—इह पुन स्त्रनिपातस्तृतीय-चतुर्थयोर्भक्तयोर्भवति, मावतो मिन्नमिति कृत्वा तृतीय-चतुर्थरूपं मङ्गद्वयमिकृत्य सुत्र प्रवृत्तमिति भावः ॥ १०३७॥

एमेव संजर्श वि, विकड्भ-पिलमंथमाद्या दोसा । कम्माईया य तहा, अविभिन्न अविहिमिन्न य ॥ १०३८ ॥

एवमेव सयतीनामपि विकटुम-पिलमन्यादयो टोपाः । तथा अविभिन्नेऽविधिमिन्ने च यस्मै हस्तकर्मादयः सिवरोपा दोपा मन्तव्याः, अतम्तासां विधिमित्रमेव कल्पते नाविधिमित्रम् ॥१०३८॥

अत्र च पङ्कत्रीमाह---

विहि-अविहीमिन्निम्म यं, समणीणं ह्रांतिमे उ छ व्यंगा। पढमं दोहि अभिन्नं, अविहि-निही द्व्य निह-तहए ॥ १०३९ ॥ एमेव भावतो वि य, मिन्न तत्थेक द्व्यओं अमिन्नं। पंचम-छड्डे दोहि वि, नवरं पुण पंचमे अविही ॥ १०४० ॥

''में वि य विहिमिन्ने नो चव णं अविहिमिन्ने'' ( ७० १ स्० ५ ) इत्यत्र श्रमणीनां 25 स्त्रे इमे पड् भङ्का भवन्ति । "पढमं" इत्यादि, प्रथमं 'द्वास्यामपि' भावतोऽपि द्वयतोऽप्यमित्रम्, द्वितीय भावतोऽभिन्नं द्रव्यतोऽविधिमन्नम् , तृतीयं मावनोऽभिन्नं द्रव्यतो विधिमिन्नम् ॥१०३९॥ एनमेव मावतो भिन्नेऽपि मङ्गत्रयम् । तत्रकं चतुर्थं मावतो मिन्न द्रव्यतोऽमिन्नम् , पञ्चम-पष्टें। मङ्गा द्वाभ्यामपि मिन्नी, 'नवरं' केवरुं पञ्चमेऽविधिमिन्नम्, मावतो मिन्नं द्रव्यतोऽविधि-भिन्नोमिति भावः । अर्थाटापन्नं पष्टे भावतो मिन्नं द्रव्यतो विधिमिन्नमिति ॥ १०४० ॥

30 अथ पर्स्ति मङ्गेषु यथाक्रमं प्रायश्चित्तमाह-

लहुगा तीसु परित्त, लहुओ मासो उँ तीसु मंगेसु । गुक्ता होति अर्णते, पञ्छिता संबर्दणं तु ॥ १०४१ ॥

१ य छ ब्मंगा होंतिमे उ समणीणं ता ।। २ य ता ।।।

आचेषु त्रिपु भङ्गेषु परीत्तवनस्पतौ चत्वारो रुघुकाः प्राग्वत् तपः-कारुविशेषिताः, भावतोऽ-भिन्नत्वात् । उत्तरेषु त्रिषु भङ्गेषु परीत्तवनस्पतावेव रुघुको मासस्तपः-कारुविशेषितः प्राग्वत्, भावतो भिन्नत्वात् । अनन्तवनस्पतौ तु त एव गुरुकाः कर्त्तव्याः, चत्वारो गुरवो गुरुमासाश्चेति भावः । इत्थं पट्खपि भङ्गेषु संयतीनां प्रायश्चित्तानि द्रष्टव्यानि ॥ १०४१ ॥

अथ हत्तकर्मसम्भवा-ऽसम्भवो चेतिस व्यवस्थाप्य प्रकारान्तरेणात्रैव प्रायश्चित्तमाह— 5

अहवा गुरुगा गुरुगा, लहुगा गुरुगा य पंचमे गुरुगा । छद्वम्मि हवति लहुतो, लहुगत्थाणे गुरूऽणंते ॥ १०४२ ॥

अथवा प्रथमे भन्ने गुरुकाः, अभिन्नत्वात् । द्वितीयेऽपि गुरुकाः, अविधिमिन्नत्वात् । तृतीये लघुकाः, विधिमिन्नत्वात् । चतुर्थे गुरुकाः, अभिन्नत्वात् । पञ्चमेऽपि गुरुकाः, अविधिमिन्नत्वात् । पष्टे लघुको मासः, विधिमिन्नत्वाद् अचित्तत्वाच । एतच परीते भणितम् । अनन्ते तु लघुक-10 स्थाने गुरुकम्, यत्र चतुर्लघवस्तत्र चतुर्गुरवो यत्र लघुमासस्तत्र गुरुमास ,इत्यर्थः ॥ १०४२ ॥

आयरिओं पवित्तणीए, पवित्तिणी मिक्खूणीण न कहेइ । गुरुगा लहुगा लहुओ, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ १०४३ ॥ गेण्हंतीणं गुरुगा, पवित्तणीए पवित्तणी जह वा । न सुणेती गुरुगाती, मासलहू भिक्खुणी जाव ॥ १०४४ ॥

एतत् प्रलम्बसूत्रमाचार्यः प्रवर्त्तिन्या न कथयति चत्वारो गुरवः । प्रवर्तिनी मिर्क्षुणीनां न कथयति चत्वारो रुघवः । यदि भिक्षुण्यो न शृण्वन्ति ततो रुघुमासः । 'तत्रापि' अकथनेऽ-श्रवणे वा आज्ञादयो दोषाः ॥ १०४३ ॥

यदि मिक्षुणीनां प्रलम्बं गृह्णतीनां प्रवर्त्तिनी सारणादिकं न करोति तदा प्रवर्त्तिन्याश्चत्वारो गुरवः । प्रवर्त्तिनी यद्याचार्याणां कथयतां न शृणोति तदा चत्वारो गुरवः । प्रवर्त्तिन्याः पार्श्वें 20 गणावच्छेदिनी न शृणोति चत्वारो छघवः । अभिषेका न शृणोति मासगुरु । मिक्षुणी न शृणोति मासलघु ॥ १०४४ ॥ अथ निर्श्रन्थीरिषक्तत्य द्वारगाथामाह—

अभिने महव्वयपुच्छा, मिच्छत्त विराहणा य देवीए। किं पुण ता दुविहाओ, भ्रत्तमोगी अभ्रत्ता य ॥ १०४५ ॥

अभिन्ने महान्नतप्रच्छा कर्त्तच्या। तथा अङ्गादानसद्दशमिम्नं प्रलम्बं गृह्णतीं निर्मन्थीं दृष्ट्वा २५ कश्चिद् मिथ्यात्वं त्रजेत्—यदेषा अङ्गादानाकारमेवंविष फर्लं गृह्णाति तद् नूनमेतेषां तीर्थकृता नेष दोषो दृष्टः, असर्वज्ञ एवामीषां गुरुरित्यादि। विराधना मवेत्। तत्र च देव्या दृष्टान्तो वक्तव्यः। यदि च तस्या अपि देव्याः प्रतिसेवनाकौतुकं समजीन किं पुनः श्रमणीनाम् १ इति वक्तव्यम्। ताश्च श्रमण्यो द्विविधाः—भुक्तमोगिन्योऽभुक्तमोगिन्यश्चेति समासार्थः॥ १०४५॥

अथ विस्तरार्थोऽभिधीयते—तत्र प्रथममिन्ने महात्रतप्रच्छाद्वारम्, शिष्यः प्रच्छिति—30 निर्श्रन्थानां भिन्नमिन्न वा पक कल्पते, निर्श्रन्थीनां पुनर्भिन्नमेव कल्पते नामिन्नम् तदिप विधिमिन्नमित्यत्र यथा भेदस्तथा किमेवं महात्रतेष्विप तासां मेदः ²; यथा किल तच्चित्रकानां मते मिक्षूणामर्द्वरृतीयानि शिक्षापदशतानि मिक्षुणीनां पञ्च शिक्षापदशतानि, एवं कि निर्श्रन्थी-

15

25

नामपि पण्महात्रतानि दश वा येनेवमिमधीयते १ उच्यते---

न वि छम्महञ्ज्ञया नेव दुगुणिया जह उ भिक्तन्तुणीवग्गे। वंभवयरक्यज्ञा, न कप्पती तं तु समणीणं ॥ १०४६॥

नापि निर्श्वन्थीनां पर् महात्रतानि, नेव साधूनां सम्बन्धिम्यः पश्च महात्रतेम्यः 'हिगुणि-हतानि' दशेत्यर्थः, यथा सागतानां मते मिक्षुणीवर्गं हिगुणानि शिक्षापदानि भवन्ति न तथाऽत्र किन्तु पश्चेवेति मावः । यद्यव तर्हि किमर्थमत्र निर्श्वन्थीनामित्रं न कन्यते <sup>2</sup> उच्यते—त्रद्य-त्रतरक्षणार्थं 'तत्तु' अभिन्नं श्रमणीनां न कन्पते, मा करकमीदिकमनेन कार्पुरिति कृत्वा ॥ १०१६ ॥ न केवलमेत्रेव प्रलम्बं श्रमणीनां विशोधः किन्त्वन्यत्रापीति दर्शयति—

> अन्नत्य वि जत्य मवे, एगयरे मेहुणुव्मवो तं तु । तस्तेव उ पडिकुईं, विद्यस्सऽनेण दोसेणं ॥ १०४७ ॥

अन्यत्रापि यत्र सुक्ते स्पृष्टे वा "ण्नयरे" इति पष्टी-सप्तम्योर्थं प्रत्यमेटात् 'ण्कतरस्य' साधु-पक्षस्य साध्वीपक्षस्य वा मेथुनोद्भवो मवति 'तेत्तु' वस्तु 'तस्यव' विविधितपक्षस्य, तुग्रच्दो मेथुनो-द्भवडोपपरिहारार्थिमित्यस्यार्थस्य सूचनार्थः, 'प्रतिकुष्ट' प्रतिपिद्धम् । द्वितीयस्य तु पक्षस्य तदेव 'अन्येन' अस्यमलक्षणेन टोपेण प्रतिपिच्यते ॥ १०१७ ॥ निदर्शनमाह—

निछोम-सरोमऽजिणे, दारुगदंडे सर्वेट पाए य । वंमवयरक्यणहा, वीसुं वीसुं कया सुत्ता ॥ १०४८ ॥

यथा निर्मन्थानां निर्छोमाजिनं स्पृतिकरण-कालुकादिदापगरिहारार्थं प्रतिपिद्धम्, निर्मन्थानां पुनः प्राणिदयानिमित्तमतिरिक्तापिधमारपरिहारार्थं च तदेव प्रतिपिध्यते; एवं सछोमाजिनं निर्मन्थानां स्पृतिकरणादिदापिनवारणार्थम्, निर्मन्थानां पुनम्नदेव प्राणिदयानिमित्तं प्रतिपिद्धम् । 20 दारदण्डकं पाद्मोध्छनं सम्नतपात्रं च निर्मन्थानां त्रम्नवतानुपारुनार्थं निर्मन्थानां पुनरतिरिक्तो-पिवदापपरिहरणार्थं नानुज्ञातम् । एतं त्रम्नवत्रस्थाणार्थं निर्मन्थानां निर्मन्थानां च 'विष्वग् विष्वक्' प्रथक् प्रथक् स्त्राणि कृतानि ॥ १०४८ ॥ आह कर्मोद्यादेव प्राणिनां मेथुनोद्भवो भवति, ततः किमेवं सर्छोमादिपरिहारः क्रियते १ उच्यते—

नित्य अनिदाणओं होट् उच्मचो तेण परिहर निदाणं। ते पुण तुद्धा-ऽतुद्धा, मोहनिदाणा दुपक्खे वि ॥ १०४९ ॥

निदानं कारणित्यकोऽर्थः, तचहृष्टगुट्य-रूप-रूप-गन्य-स्पर्शात्मकं यन् प्रतीत्य पुरुपवेदादि-मोहनीयमुद्रयमासाद्यति । तदुक्तम्—

दबं खेतं काळं, शैंवं च गव तहा समासज । तस्म समामुहिद्दो, उद्देशो कम्मम्स पंचविद्दो ॥

20 ततश्च 'नािन्त' न विद्यंत एतद् यद् 'अनिदानकः' निदानमन्तरेण मोहनीयोद्भवो मवति, 'तेन' कारणेन परिहर 'निदानम्' इष्ट्यञ्जादिरूपम् । 'ते पुनः' अञ्जादया मोहनिदानमृता

१ मा॰ विनाडचन्न-तृत्तु 'तस्ते॰ न॰ । तत्तन्न चस्तु मो॰ छे॰ हा॰ ॥ २ °यादिनि भा॰ ॥ २ मर्न च भावे तहा मो॰ ॥

द्वयोः पक्षयोः समाहारो द्विपक्षं—स्त्री-पुरुपवर्गद्वयं तिसान् द्विपक्षेऽपि मोहोद्भवं प्रति केचित् तुल्याः केचित् त्वतुल्याः ॥ १०४९ ॥ तानेवाह—

> रस-गंधा तहिँ तुल्ला, सदाई सेस भय दुपक्खे वि । सरिसे वि होइ दोसो, किं पुण ता विसम वत्युम्मि ॥ १०५० ॥

स्त्रीणां पुरुषाणां च 'तत्र' मोहोद्भवे रस-गन्धास्तुल्याः । किमुक्तं भवति 2—यथा सिन्ध- 5 मधुरादिरसेः सक्-चन्दनादिगन्धेश्च पुरुषाणामिन्द्रियाणि मोहोद्भेकभाक्षि भवन्ति तथा स्त्रीणामपीति मोहोद्भवं प्रति रस-गन्धास्तुल्याः । 'शेषान्' शब्द-रूप-स्पर्शान् 'मज', विकल्पय 'द्विपक्षेऽपि' उभयपक्षयोरि । यतः पुरुषस्य पुरुषसम्बन्धिन शब्दे श्रुते रूपे हष्टे स्पर्शे च स्पृष्टे मोहोदयो भवेद् वा न वा, यदि भवेत्र ताहशस्तीत्रः, स्त्रीसम्बन्धिन तु प्रायो भवत्येव तीत्रश्च जायते; स्त्रियास्तु स्त्रीसम्बन्धिषु शब्द-रूप-स्पर्शेषु गोचरमुपागतेषु मोहोद्रेको भवेद् वा न वा, यदि भवेत्र 10 ताहशस्तीत्रः, पुरुषसम्बन्धिषु तु प्रायो भवत्येव तीत्रश्च भवति । तदेवं सहशेऽपि स्पर्शादौ वस्तुनि दोषो भवति, किं पुनस्तावद् 'विषमे' विसहशे वस्तुनि इति । यतश्चेवमतः सलोम-निलोमादी-न्यतुल्यनिदानानि विशेषतः परिद्वियन्ते; अत एव चात्राभित्रमित्रमित्रं च न कल्पते॥१०५०॥

गतमभिने महात्रतप्रच्छेति द्वारम् । मिथ्यात्वद्वारं तु छुनोधत्वाद् माष्यकृता न भावितम् । अथ विराधनाद्वारम् अभिन्नं गृह्वतीनां निर्श्रन्थीनामात्मनो ब्रह्मव्रतस्य वा विराधना भवेत् । 18 अत्र च देच्या दृष्टान्तः । तमेवाह —

चीयत्त ककडी कोड कंटक विसप्प समिय सत्थे य । १८१८ १० पुणरिव निवेस फीडण, किम्र समणि निरोह भ्रतितरा ॥ १०५१ ॥

एगस्स रत्नो महादेवी। तीसे कक्किंडियाओ पियाओ। ताओ अ एगो णिउत्तपुरिसो दिणे दिणे आणित। अण्णया तेण पुरिसेण अहापवित्तीए अंगादाणसंठिया कक्किंडिया आणिता। 20 तीसे देवीए तं कक्किंडियं पासेता कोतुयं जायं—पेच्छामि ताव केरिसो फासो ति एयाए पिडसेवियाए । ताहे ताए सा कक्किंडिया पादे वंधिउं सागारियहाणं पिडसेविउमाढता। तीसे कक्किंडियाए कंटओ आसी, सो तिम्म सागारिए रुग्गो। विसिष्पयं चं तं। ताहे वेज्जस्स सिटं। ताहे वेज्जेण सिमया मिह्या, तत्थ निवेसाविया, उहवेता सिसयपदेसं विधियं। तिम्म पदेसे तीए अपेच्छमाणीए सत्थयं उप्परामुह्धारं खोहियं। पुणो तेणेवागारेण णिवेसाविया। फोडियं। 25 पूएण समं निग्गओ कंटओ। पडणा जाया। जित ताव तीसे देवीए दंडिएण पिडसेविज्जमा-णीए कोउयं जायं, किमंग पुण समणीणं णिच्चिणरुद्धाण सत्तमोगीणं अस्तमोगीण य !।।

अथ गाथाक्षरार्थः — राज्ञः कस्यचिद् देव्याः कर्किटिकाः "चीयत्ता" इति प्रीतिकराः, रुच्या इत्यर्थः । अङ्गादानाकारां च कर्किटिकां दृष्ट्वा कौतुकमुत्पन्नम् । ततः प्रतिसेवमानायास्तस्याः कण्टकः सागारिके लग्नः । विसर्पितं च तत् सागारिकम् । ततो वैद्येन 'समिता' कणिका तस्यां 30 मर्दितायां निवेशिता । ततः शुक्कप्रदेशे शस्त्रक प्रक्षिप्तम् । ततः पुनरिप तथैव निवेश्य तेन शस्त्रकेण सागारिकस्य पादने कृते पूर्येन सम कण्टके निर्गते प्रगुणीकृता । यदि तस्या अप्येवं-

विवं कीतुक्रमञ्जानस्, किं पुनः अनुर्मानां निर्शानरोगानां सुन्यानाम् 'इतरासां वा' असुन्यानस् ॥ १०५१ ॥ इत्रेषेव सुरुपयाह—

क्रनिपाऽविहिमिन्निम्म य, गुस्ता मुत्ताण होह सहकरणं । इयरानि क्राउताई, घिष्पैन सं च उड्डाहो ॥ १०५२ ॥

इन्क्न्-अनितं तत्र अतिविनिते च अन्यानां चचाने गुरूषः. मुक्तमानिनां स्पृतिब्द-पम् इत्तमां बादुकाद्यो दोग म्बन्ति । तर्सिआझादानाकार गृह्याय यश्चोद्धादा स्वति यथा 'नृत्येनेतेया पद्कर्म करियति' तिवयत्रमाय श्रायश्चित्तम् ॥ १०५२ ॥

तेन च प्रक्रमेन सा पर्कमें कूना चिन्तर्री—

बद् नात्र यहंबापं, महन्यणुनाण एरिसो कासो ।

कि पुण गाहालिंगण, इयरम्मि उ निह्नेश्राच्छुढे ॥ १०५३ ॥ यदि तहत् प्रचलनां नहतेन तुक्तनां—''शुइंत् परेंग'' देशितन निल्थंः ईह्छः स्पर्धः,

यदि तत्तर् यञ्चाता नहस्तत तुराता—'शुद्रत् प्रस्या' यास्तातातस्यः इद्दर्शः स्वरः, कि तुर्त्रपाद्यश्चित्रनेत 'दर्गासत्' अक्षात्रते युर्देगा 'निद्योच्छुद्धे' ति निर्द्यं यया मर्वेष्टर् द्य-याद्ययेन हित सति स्वर्धे मित्रियति ' इति ॥ १०५३ ॥ दर्दश्चेर्यं विनिन्योदीयोजदक्तोहर्तायक्ष्मी सा इदं क्ष्योद—

गृहिनमणमन्निनियन, सिद्धे संजय मुर्लिन इत्थे य । वेद्यापस औद्योग, एमेव असुत्तमानी वि ॥ १०५८ ॥

क नित् पर्धसादिन्यः समागता संवत् माडीत तंत्रेष गतिगच्छेत् । अन्यनीधिकन वा सिखतुत्रेण बाडण्यानं गतिस्वयेत्, संयतं वा उपसीयेत् , एतानि खिळके सिता कुर्यात् । इस्तकर्म
वा न्योन्यः कुर्यात्, यहा 'मया बनानि ममानि' इति इस्ता 'चयद्वारं वा द्रावीय माजीर१०पाळितं खीळरूणहं मह्यानि १ इति निर्वेदतुत्मानसा विद्यस्य मर्गा विद्यसात्, अयना परएमोद्दर्गदशा अवगवनं विद्यस्य । एति पद्मि सुक्तमोगिनी कुर्यात् । असुक्तमोगिन्ययेवमेव कुर्यात् ॥ १०५० ॥ छित्यः प्रश्वयति—न वानीमहे वयं कीहरूणिविनिस्नन् १ कीहरी
वा विविनिस्नम् १ इति । सुरिताह—

नित्रम्य परवणया, उज्जुत तह चक्की विसमकोहे । ते चेव अविहिमित्रे, अमिनें जे विश्वया दोसा ॥ १०५५ ॥

अमंज्यतेणित्रदेतार्थमितिता विधिता च मिक्स यहारा क्रियते । तत्र यत् चिमंदादितं विद्याये अद्वेद जिल्ह्याः पेद्यः इतं तद् अद्वुक्तित्वस् , यत् पुरत्तियेण् बृह्सः कतिविकः इतं तत्र चक्रिक्रतित्वस् , एते ह्र अव्यक्तिविक्षं सन्तत्वये । यत् तु वेद्यः क्ष्रत्वा पुतः श्रद्धानश्यक्ततः गिर्दिनः कर्वन्तव्यक्तित्वत्वा तथा इतं यथा मृज्यत्वाकारं कर्तु न पर्यते तद्वंविकं विष्णवृद्धः व्यक्तिस्त्वत्वतं, विष्णे —पुत्तव्यक्तिस्त्रव्यतं, विष्णे —पुत्तव्यक्तिस्त्रव्यतं । एतच विदिन्तित्वम् । यत्र चित्रविक्षेत्रते त एव दोता द्रष्ट्या येद्यस्ति देवाहद्यन्तेन वर्तिताः ॥ १०५५ ॥ कृत्यम् १ इति चेद् च्य्यते—

र फांग्सो मोश्केश । २ 'क्विमिन समाधि' नि कर्ड क्टिंग दहहें कर्ड ? ति वेहा सं करेन, दहरार्वमण्डे । 'ब्रिट्टबर मि' नि कर्ड थेहरम, समबदन ति मंदिर होते" दि सूर्णी ।

कहेण व सुत्तेण व, संदाणितें अविहिभिन्नें ते चेव। सविसेसतर व्य भवे, वेउव्यियश्चत्तइत्थीणं ॥ १०५६ ॥

'काष्ठेन वा' शलाकादिना 'सूत्रेण वा' द्वरकादिना 'सन्दानिते' सङ्घातिते पूर्वाकारं स्थापिते इत्यर्थः, अविधिभिन्ने त एव दोषा ज्ञातन्या येऽभिन्ने मणिताः । सविशेषतरा वा भवेयुः, कथम् ? इत्याह—'विकुर्वितं' वेण्टकाद्याभरणेनालङ्कृतं यदद्रादानं तेन याः स्त्रियो भुक्तपूर्वास्तासां प्रव-5 जितानां तत्र काष्टादिसन्दानितप्रलम्बे विकुर्विताङ्गादानकल्पे दृष्टे समधिकतरा दोषा उपढौकन्ते ( ग्रन्थाग्रम्—४००० ) ॥ १०५६ ॥ अथार्थतः कारणिकं सूत्रमुपदर्शयन्नाह-

> विहिमिन्नं पि न कप्पइ, लहुओ मासो उ दोस आणाई। तं कप्पती न कप्पइ, निरत्थमं कारणं किं तं ॥ १०५७ ॥

यदिप सूत्रे विधिभित्रमनुज्ञातं तदिप न कल्पते । यदि गृह्णन्ति ततो मासलघु आज्ञादयश्च 10 दोषाः । आह ननु सूत्रे भणितं 'तद्' विधिभिन्नं कल्पते र गुरुराह—यद्यपि सूत्रे अनुज्ञातं तथापि न कल्पते । यद्येवं तर्हि निरर्थकं सूत्रम्, नैवम्, कारणिकं सूत्रम् । आह किं पुनः तत् कारणं यदद्यापि नाभिधीयते ।। १०५७ ॥ उच्यते, ब्रूमः---

> गेलनऽद्धाणोमे, तिविहं पुण कारणं समासेणं। गेलने पुन्युत्तं, अद्धाणुवरि इमं ओमे ॥ १०५८ ॥

15

ग्लानत्वम् अध्वा अवमीदैर्थम्, एतत् 'समासेन' सह्वेपेण त्रिविधं कारणस् । तत्र ग्लानत्वे इहैव प्रलम्बप्रकृते "विजो पुच्छण जयणा" (गा० १०२७) इत्यादि पूर्वोक्तं द्रष्टव्यम् । अध्वनि तु 'उपरि' अध्वसूत्रे इहैवोद्देशके भणिष्यते । 'इदम्' अनन्तरमेव वक्ष्यमाणम् अवमे द्रष्टव्यम् ॥ १०५८ ॥

निग्गंथीणं भिन्नं, निग्गंथाणं च भिन्नऽभिन्नं तु । जह कप्पइ दोण्हं पी, तमहं वोच्छं समासेणं ॥ १०५९॥

20

25

निर्मन्थीनां नियमाद् विधिना षष्ठे भन्ने भित्रम्, निर्मन्थानां च चतुर्थ-तृतीययोर्भक्रयोर्भिन्न-म्भिन्नं वा, यथा द्वयोरिप वर्गयोः कल्पते तदहं वक्ष्ये समासेन ॥ १०५९ ॥

यथाप्रतिज्ञातमेव निर्वाहयति-

ओमिम तोसलीए, दोण्ह वि वग्गाण दोसु खेतेसु । जयणद्वियाण गहणं, भिन्नाऽभिन्नं व जयणाए ॥ १०६० ॥

अवमकाले साधवः साध्व्यश्च तोसलिविषयं गत्वा स्थिताः। तत्र द्वाविष वर्गी द्वयोः क्षेत्रयोः स्थितौ, एकसिन् क्षेत्रे सयता द्वितीयसिन् संयत्य इत्यर्थः । तथा यदुत्सर्गत एकत्र क्षेत्रे मिलितौ नावतिष्ठेते एषेव यतना तया स्थितौ यतनास्थितौ, यद्वा साधु-साध्वीप्रायोग्यं विधि प्राह्यित्वा यो स्थितो तो यतनास्थितो, तयोरेवंस्थितयोः 'यतनया' वक्ष्यमाणया मिन्नस्यामिन्नस्य वा अहणं <sup>30</sup> करुपते ॥ १०६० ॥ आह कोऽयं नियमो येन तोसलेरेव ग्रहणं कृतम् व उच्यते---आणुग जंगल देसे, वासेण विणा वि तोसलिग्गहणं।।

१ °द्र्यस् इति 'समाः मो॰॥

# पार्य च नत्य वासनि, परम्पलंबो उ असो वि ॥ १०६१ ॥

देशो द्विया—अनुगे व्हानस्य । नर्शादणनीयबहुनेडन्गः, निहेर्यतो वहनः निवेन इस्पर्यः । यहा अनुगे अवहन्त इति पर्ययो । नगयं नौमिसिदेशो यदोऽनुगे यनस्यन्तिन देशे इपेंग विनाऽपि सार्गापानीयैः सस्यनिप्यतिः; अपं च 'तत्र' नोमिसिदेशे 'शयः' वाहुन्येन वर्गदि इस्तोऽदिप्रानीयेन विनशेषु पर्यक्षेषु प्रक्षेत्रयोगो सबतिः अन्यव नौमिसिः प्रदुग्यक्यः, नन् पतः आरोभनोम्सिस्प्रहणं इतम् । अन्योऽपि य तहाः प्रदुग्यक्यन्तनार्येष एव निविः ॥ १०६१ ॥

पुन्छ महु-मीयपिन्छे, चउमंग पहमए अणुनाओ । सेम तिए नाणुना, गुन्ना परियहुपे वं च ॥ १०६२ ॥

<sup>25</sup> जह पुण पञ्चांबेनी, जावजीवाऍ नाउ पानेह । अन्नामनि कप्य वि हु, गुरुगा जं निजन विदरा ॥ १०६३ ॥

यतंत्वस्युसांप, तत्रक्षायपयं:—ताः प्रयस्तोऽति यत्तत्ततः प्रशास्त्रिनं त कर्याने । गरि पुतः प्रशास्त्रित ततो यगेन्द्रविनिता याम्मीतं ताः पान्त्रितः, योग-स्पेत्रिकानेत सम्यग् निर्मे इक्तीम्प्यंः । स प्रयस्त्रत्वतीं गरि जित्तक्तं प्रतिरित्युः अगं चाऽऽधिकाः पाँग्वतिगित्याः १० ततः वि क्येत् ? इति जिन्तायां यद्याने तदीयं गच्छे कोऽप्याणिकामां निविता वर्नाप्यतत्त्वस् सम्प्र्यं जितकत्यं प्रतिप्रधनानः, अथ नाम्यन्ये। वर्नाप्यत्रहाईं सा जितकत्यप्रतिगतिं क्येत् जिन्द्राधिका एव पाँग्वत्यतु । सुतः १ इत्यह्—अन्यस्य वर्नापकाय समित—अगाव जितकत्येऽति ऽति प्रतिप्रध्याने 'हुः' निश्चये चलाते ग्रुक्काः । आह सक्यक्रमेस्यास्त्राकारेणे जितकत्येऽति

प्रतिपद्यमाने किमेवं प्रायिश्वत्तम् १ इत्याह—'यद्' यसात् कारणाद् जिनकरुपं प्रतिपन्नस्य या निर्जरा तस्याः सकाशाद् विपुला निर्जरा यथावत् संयतीः परिपालयतो भैवतीति युक्तियुक्तमेव प्रायिश्वत्तम् ॥ १०६३ ॥ अथ ''जयणिट्टयाण गृहणं'' ति (गा० १०६०) यदुक्तं तत्र यया यतनया स्थितास्तामाह—

उभयगणी पेहेरं, जिहें सुद्धं तत्थ संजती णिति।

असती व जिहें भिन्ना, अभिनें अविही इमा जयणा ॥ १०६४ ॥

उभयः—साधु-साध्वीवर्गद्वयह्रपो गणोऽस्यास्तीत्युभयगणी, स आचार्योऽवमकाले तोसिलप्रभृ-तिके प्रचुरप्रलम्बे देशे गत्वा गीतार्थेनाऽऽत्मना वा क्षेत्रद्वयं प्रत्युपेक्ष्य ययोः शुद्धं भक्तं रूभ्यते न प्रलम्बिमिश्रतमित्यर्थः तयोः क्षेत्रयोः पृथग् द्वाविष वर्गी स्थापयित । यदि द्वे क्षेत्रे ईदृशे न स्तरतो यत्र शुद्धं भक्तं प्राप्यते तत्र संयतीः 'नयति', स्थापयित, यत्र पुनः प्रलम्बिमिश्रतं तत्रा-10 ऽऽचार्या आत्मना तिष्ठन्ति । अथ नास्ति सर्वथा निर्मिश्रमक्तक्षेत्रं ततो यत्र प्रलम्बिमिश्रतं भक्तं रूभ्यते तत्र साध्वीः स्थापयन्ति, स्वयं तु निर्मिश्रमलम्बक्षेत्रे तिष्ठन्ति । अथ सर्वेष्विष क्षेत्रेषु निर्मिश्रमलम्बानि प्राप्यन्ते ततः "असङ्" ति प्रलम्बिमिश्रस्यामावे यत्र विधिमिन्नानि प्राप्यन्ते तत्र संयत्यः स्थापनीयाः, स्वयं पुनरमिन्ना-ऽविधिमिन्नक्षेत्रे तिष्ठन्ति । अथ सर्वेष्विप क्षेत्रेष्विमिन्नान्य-विधिमिन्नानि वा प्राप्यन्ते तत इयं यतना कर्त्तव्या ॥ १०६४ ॥ तामेवाह—

भिन्नाणि देह भिन्तृण वा वि असति पुरतों सि भिंदंति । ठाविति ताहें समणी, ता चेव जयंति तेसऽसती ॥ १०६५ ॥

यत्र क्षेत्रे संयतीः स्थापियतुकामास्तत् क्षेत्रं साधवः पूर्वमेवेत्थं भावयन्ति—यदा गृह्सेः प्ररुम्वान्यानीतानि भवन्ति तदा साधवो भणन्ति—यानि भिन्नानि तान्यसभ्यं दत्त । अथ न सन्ति भिन्नानि, सन्ति वा परं स्तोकानि, तैश्च संस्तरणं न भवतीति परिभाव्य साधवो भणन्ति—20 असभ्यमेतानि भिन्ता प्रयच्छत्, न कल्पन्तेऽसाकमीहशानीति । अथ ते गृह्स्थाः 'यदि रोचते तत्त ईहशान्येव गृह्णीत' इत्युक्त्वा अभिन्नान्येव प्रयच्छन्ति ततः 'असित' अभावे ''सिं'' ति तेषां गृहस्थानां पुरतस्तानि प्ररुम्बानि भिन्दन्ति भिन्त्वा च गृह्णन्ति । एवंविषीयमाने गृहस्थानां चेतिस गाढतरं निश्चय उत्पद्यते, यथा—नृतं न कल्पन्ते अमीषामभिन्नानीति, ततस्ते भिन्नान्येव प्रयच्छन्तीति । एवं यदा तत् क्षेत्रं भावितं भवति तदा तत्र श्रमणीः स्थापयन्ति । 'तेषां' संय-25 तानाम् 'असित' अभावे व्याप्टतेषु वा तेषु कापि प्रयोजनान्तरे 'ता एव' संयत्यो यास्तत्र स्थवि-रास्ता एवमेव यतन्ते ॥ १०६५ ॥

भिनासित वेलातिकमे व गेण्हंति थेरिया भिन्ने । पर्वापन विद्या भिन्ने । पर्वापन विद्या भिन्ने । १०६६ ॥

विधिना भिन्नानामसति, यावद् वा गृहस्थैर्भेदयन्ति आत्मना वा यावत् तत्र भिन्दन्ति तावद् 30 वेलातिक्रमो भवति, ततो याः स्थविराखा अभिन्नानि अविधिभिन्नानि वा यास्तु तरुण्यस्ता विधिभिन्नानि गृह्वन्ति । ततः प्रतिनिवृत्ताः स्थविरा अभिन्ना-ऽविधिभिन्नान्युपाश्रयद्वारे भिन्ता

१ भविष्यतीति डे॰ त॰ ॥

ŭ

विविभिन्नानि कृत्वा वसितम् 'अतियान्ति' प्रविश्वन्तीत्यर्थः । अय विहः स्थानं नास्ति ततः स्थानस्य 'असित' अमावे 'गणिनी' प्रवर्तिनी तस्थान्तानि समर्प्यन्ते, ततः सा गणिनी तानि 'मिनित्त' विविभिन्नानि करोतीत्यर्थः, कृत्वा च तरुणीनां समुद्देष्टं उटाति ॥ १०६६ ॥ आह किं कारणं तरुणीनां प्रतिप्रहीतु समुद्देष्टं वा अभिन्ना-ऽविविभिन्नानि न दीयन्ते ? उच्यते—

कमखंतरुक्यवेगच्छियाइस् मा हु णूमए तरुणी ।

'तो भिन्नं छुमति पाँडग्गहेमु न य दिख्जए सयलं ॥ १०६७ ॥ कक्षाया अन्तरं कक्षान्तरम् , "डक्लो" त्ति परिघानवक्षेकडेघः , आह च निज्ञीयचृर्णिकृत्— परिघाणवत्यस्स अठिमतरचूछाए उवरिकण्णां नामिहेद्वा उक्लो भण्णह् ॥

वैकक्षिकी—संयतीनामुपकरणविदोषः, एतेषु आदिशब्दादन्यसिक्षपि वन्नान्तरे तरुणी "मा 10 णूमए" ति "छदेर्णेर्णुम-णूम०" (सिद्ध० ८—४—२१) इति प्राञ्चतल्खणाद् मा च्छादयेत् । ततो मिक्षाग्रहणकाले तस्याः प्रतिग्रहेषु मिक्षं प्रक्षिप्यते, न च 'सकल्प्' अमिलमविधिमिन्नं वा तस्या मोजनकाले दीयते ॥ १०६७ ॥

एवं एसा जयणा, अपरिगाहिएसु होह खेत्तसु ।

तिविहेहिं परिनाहिए, इमा उ जयणा नहिं हो हा। १०६८॥

15 एवम् 'एपा' अनन्तरोक्ता यतना अपरिगृहीतपु क्षेत्रेषु कर्चत्र्या मत्रति । 'त्रिविधः' संयत-संयती-तदुमेथेः परिगृहीत ''इमा'' वक्ष्यमाणा यतना तत्र क्षेत्रे मवति ॥ १०६८ ॥ इदमेव स्फटतरमाह—

पुत्र्वोगहिए खेत्ते, तिविहेण गणेण जइ गणी तिविहो । एखाहि तयं खेत्तं, ओमे जयणा तर्हि का णू ॥ १०६९ ॥

'त्रिविधेन' संयत-संयती-तदुभयरूपेण गणेन त्रिविधस्य वाऽन्यतरेण पृथेमत्रगृहीते क्षेत्रे यदि त्रिविध एव गणो अवसकाले असंन्तरन् तक क्षेत्रम् 'एयात्' आगच्छेत्, ततस्त्रेपामागतानां स्यातन्ये वास्तव्यानां वा अवप्रहे टातन्ये का 'नुः' इति वितर्के यतना ? ॥१०६९॥ अत आह—

आयरिय-त्रसम-अभिसेग-भिक्खुणो पेछ लंमे न य देंति । गुरुगा दोहि विसिद्धा, चउगुम्माइ व्य ना सहुगो ॥ १०७० ॥

25 यन् संयतपरिगृहीतं क्षेत्रं तदेषामन्यतरेण परिगृहीतं मवत् । तद्यथा—आचार्येण वा दृष-मेण वा अभिषेकण वा भिक्षणा वा । ये आगन्तुकानेऽध्येवमेव चत्वारा दृष्ट्याः । संयत्योऽपि वान्त्रयाः आगन्तुकाश्चेवमेव चतुर्विचाः । नवरमाचार्यस्थाने प्रविर्तता दृष्पस्थाने गणावच्छेदिनी वक्त्या । अत्र चाऽऽचार्यः प्रसिद्धः । उपाच्यायो दृपमानुग इति कृत्वा दृग्म उच्यते । यः

<sup>?</sup> तासि न छुमंति पिंड भा०। एत्याट्य गरंभव मा० पुन्य इतिवनते। इस्ता दिप्पणी २॥ २ तरुण्यः 'मा ण्मप्' नि ''छदेणेणुम-ण्म०" (सिड० ८-४-२१) इति प्राकृतलस्-णाद् मा च्छाद्येयुः, तत पतेन कारणेन भिद्याग्रहणकाले 'तासां तरुणीनां प्रतिग्रहेषु 'सकलम्' अभिन्नमित्रिभिन्नं या न क्षिपन्ति न या तासां मोजनकाले दीयते मा० पुत्तके॥ २ 'हेसु परि' ता०॥

पुनरित्वराभिषेकेणाऽऽचार्यपदेऽभिषिक्तः स इहाभिषेकः, अथवा गणावच्छेदक इहामिषेकः। शेषाः सामान्यसाधवो भिक्षवः । एतेपा चेयं चारणिका—आचार्यपरिगृहीते क्षेत्रे यदन्य आचार्य आगतो यदि च स वास्तव्य आचार्यः क्षेत्रे पूर्यमाणे भक्त पाने वा रुभ्यमाने आगन्तुकस्य स्थातुं न ददाति तदा चत्वारो गुरवः, अथ न पूर्यते क्षेत्र स चागन्तुको वळात् प्रेयं तिष्ठति तस्यापि चतुर्गुरुकाः, एतच प्रायिधतं तपसा कालेन च द्वाभ्यामपि गुरुकम्; स एव वास्तव्यक आचार्यो ह वृपभस्यागन्तुकस्य न ददाति वृपभो वा बलात् तिष्ठति उभयोरिप चत्वारो गुरुकाः तपसा गुरवः कालेन लघवः; स एव वास्तव्य आचार्योऽभिषेकस्यागतस्य स्थान न दटाति स वा अभिषेको वास्त-व्यमाचार्यमवगणय्य तिष्ठति उभयत्रापि चतुर्गुरु तपसा रुघु कालेन गुरुकम् ; स एव वास्तव्य भाचार्य भागन्तुकस्य भिक्षोरवस्थातुं न प्रयच्छति स वा भिक्षुर्वोस्तव्यमाचार्यं वलादवज्ञाय तिष्ठति द्वयोरिप च चत्वारो गुरवस्तपसा कालेन च लघवः । एवमाचार्ये पूर्वस्थिते भणितम् । एवं वृषभा- 10 Sिमषेक-भिक्षुभिरिप पूर्वस्थितैः प्रत्येकं चत्वारो गमाः कर्त्तव्याः, प्रायश्चित्तमप्येवमेव तपः-काल-विशेषितम् । एवमेते सर्वसङ्खया पोडश गमाः । अथवैतेष्वेव पोडशसु गमेषु प्रायश्चित्तपरू-पणायामयमादेशः---''चउगुरुगादि व जा रुहुगो'' ति अस्य भावना--आचार्थ आचार्थस्यागतस्य स्थातुं न ददाति आगन्तुको वा पेरयति द्वयोरिप चत्वारो गुरवः उभयगुरुकाः । आचार्यो चृष-भस्य न प्रयच्छति वृपभो वा वलात् तिष्ठति चतुर्लघवः तपसा गुरुकाः । आचार्य एवाभिषेकस्य 15 न ददाति अभिषेको वा वलात् प्रेरयति मासगुरु कालेन गुरु। आचार्यः सामान्यभिक्षोरायातस्य स्थातु नानुजानीते आगन्तुको वा भिक्षुर्वलादेवावतिष्ठते मासलघु उभयलघुकम् । एवं रोपेप्नपि द्वादशसु गमेषु चतुर्गुरुकादिकं रुघुमासान्तं तपः-कारुविद्योपितमेवमेव प्रायश्चित्तम् ॥ १०७० ॥ तदेवं संयतानां सयतैः सह चार्राणकया पोडश विकल्पा उक्ताः । अथ शेपविकल्पपदर्शनायाह-

एमेच य भयणा वी, सोलिसया एकमेक पक्लिम । उभयम्मि वि नायच्या, पेळमदेते च जं पावे ॥ १०७१ ॥

एवमेवैकैकिसन् पक्षे पोडिशका 'भजना' भक्तरचना कर्त्तन्या। यसादुभयरूपो गणो न भवति किन्तु केवल एव संयतपक्षः संयतीपक्षो वा स एकैकपक्षोऽभिषीयते। तत्र संयतानां संयतैः सह प्रथमा पोडिशभिक्षो, सा च सप्रपञ्च भाविता। अथ सयतीभिः परिगृहीते क्षेत्रे अपराः संयत्यः समागच्छिन्त तत्रापि प्रवर्त्तिनी-गणावच्छेदिन्यभिषेका-भिक्षुणीरूपाणां चतुर्णा पदानां चारणिकां कुर्वाणेरेवमेव पोडिश भङ्गा रचयितन्याः, प्रायिश्चित्त चादेशह्रयेनापि तपः-कालिवशिपितं तथेव वक्तव्यम् । एषा द्वितीया पोडिशभिक्षी । एवं सयतानां चतुर्विधानां पूर्व स्थतानां सयतीभिः चतुर्विधाभिरागच्छिन्तिभिरेवमेव तृतीया पोडिशभिक्षी । सर्वसद्यया जाता भद्भानां चतुःपष्टिः । एते च केवलसंयत- ३० सयतीपक्षचारणिकया ल्लाः । अथोभयपश्चमाधकृत्याह—"उभयम्मि वि नायव" चि उभय-शिवदेनोभयगणाधिपतिः परिगृह्यते, तत्राप्येवमेव भद्भरचना ज्ञातन्या । तथाहि—चतुर्विधोभय-गणाधिपतिः परिगृह्यते स्रेत्रे चतुर्विधेरेचागन्तुकसयतैरागच्छिः पूर्वोक्तनीत्येव पोडिश भङ्गा ,

20

तथा तेरेव परिगृहीते प्रवर्तिन्यादिगेदात् चतुर्विधाः संयत्यो यद्यागच्छेयुस्तदाऽपि पोडम मङ्गाः, चतुर्विधेषु तदुमयगणाधिपतिषु पृत्रेस्तिषु चतुर्विधानामेवोमयगणाधिपतीनामागमनेऽप्येवमपि पोडम मङ्गाः, चतुर्विधसंयतेषु पृत्रेस्तितेषु चतुर्विधा उभयगणाधिपताय आगच्छेयुः अञ्चापि पोडम मङ्गाः, एवं चतुर्विधसयतीषु चतुर्विधानामेवोभयगणाधिपतीनामागमने पोडम मङ्गाः । एवमेताः पञ्च पोडममङ्गयः सञ्जाताः, पञ्चिमश्च पोडममङ्गीमिर्छ्या मङ्गानामग्रीतिः । एपा चोमयगण-विषया मङ्गकानामग्रीतिः । एपा चोमयगण-विषया मङ्गकानामग्रीतिः पृत्रोक्त्रंयक्रेकपञ्चविषयया मङ्गकचतुःपष्टा सह मील्यते नातं चतुश्च-त्यारिंगं शतं मङ्गानाम् । प्रायश्चित्तं च सर्वत्र प्राग्वद् द्रष्टव्यम् । "पष्टमदिते य वं पावे" ति एनत् पदं सर्वमङ्गानुपाति प्रतिपत्तव्यम् । अपृर्यमाणे क्षेत्रे आगन्तुका यदि वलात् प्रेयं तिष्टन्ति ततो वास्तव्या निर्गच्छन्तो अवमाद्र्यसमुख्यामात्म-सयमविराधनां यत् प्रामुवन्ति तिन्नप्यतं प्रायश्चित्त-10 मागन्तुकानाम् । अथ वास्तव्याः पृर्यमाणे क्षेत्रे आगन्तुकानां स्यातुं न ददित ततो यद् आगन्तुका विहःपर्यदन्तो भक्तादिक्रमरूममाना विराधनां प्रामुवन्ति तिन्नपत्तं वास्तव्यानामापद्यते ॥१०७१॥ आह यद्येवंकुत्रतामेतावत् प्रायश्चित्तकदम्बक्रसुपद्यक्तते तर्वि साम्प्रतं स्वपन्नस्य दूरं दूरेणेव स्यातुं युक्तम्, अञ्चोच्यते—

वाह बुक्त्य, जनाज्या— चउवग्गो वि हु अच्छउ, असंथराऽऽगंतुगा य वर्चतु । वत्थव्या व असंथरें, मोत्तु गिलाणस्स संघाडं ॥ १०७२ ॥

'चतुर्वगः' नाम बाल्ज्याः संयताः संयत्यश्च आगन्तुकाः संयताः सयत्यश्च । एते चत्वारो-ऽपि वर्गा एकसिन् क्षेत्रं यदि संस्तरित तिर्दे तिष्ठन्तु न कोऽपि परस्परं मत्मरः कर्ज्ञ्यः । यदि संस्तरणं न भवति तन आगन्तुका त्रजन्तु । अधागन्तुकमडकं तत् क्षेत्रमागन्तुका वा अदेशिका अखेडज्ञा वा ततो वास्त्रच्या आत्मनन्त्रपां वा असंस्तरणं निर्गच्छन्ति । एवमागन्तुका वास्तव्या 20वा ये निर्गच्छन्ति तेषां यदि कश्चिड् ग्छानो मवेन् ततो ग्छानः ससङ्घाटकस्तिष्ठति, तं मुक्त्वा देशाः सर्वेऽपि गच्छन्ति ॥ १०७२ ॥

> एमेय संजर्डणं, ब्रही-तरुणीण जुंगितकमाई । पायादिविगल तरुणी, य अच्छए ब्रह्बिओ पेसे ॥ १०७३ ॥

'ण्वमेव' संयतवत् सयर्गानां निर्गमनिविधरिमयातच्यः, परमत्र द्विक्रमेटः कर्तच्यः । कथम् ? १० इत्याह—मृद्धानां तरुणाना च मय्ये यदि निष्यत्यपाय ततत्तरुख्यो गच्छन्ति मृद्धा आसते । तया जुिक्तितानामजुिक्कितानां च जुिक्कितान्ति अजुिक्किता त्रजन्ति । जुिक्किता द्विविधाः—जाितजु-द्विताः शर्रारजुिक्किताश्च । तत्र जाितजुिक्किता गच्छन्ति शरीरजुिक्किताः पादादिविक्छातंत्रैवाऽऽ-सते । तरुख्योऽपि यदि सप्रत्यपायं मार्गाटा ततन्त्रेत्रवाऽऽसते मृद्धास्तु प्रपयेत् ॥ १०७३ ॥

एवं नेसि टियाणं, पत्तेनं वा वि अहव मिस्साणं । ओमिम्म असंथरण, इमा उ जयणा जिंहं पगर्यं ॥ १०७४ ॥

'ण्वम' अनन्तराक्तपकारेण 'तेपाम्' आचार्यादीनां तत्र क्षेत्रे 'प्रत्येकं वा' एकतरवर्गरूपेण

१ °का अपि सं° मो॰॥

25

'मिश्राणां वा' द्विवर्ग-त्रिवर्ग-चतुर्वर्गरूपतया स्थितानां अवमकाले असंस्तरणे इयं यतना यस्या-मिदं प्रलम्बसूत्रं प्रकृतम् ॥ १०७४ ॥ तामेवाह—

> ओयण-मीसे-निम्मीसुवक्खंडे पक्त-आम-पत्तेगे । साधारण सग्गामे, परगामे भावओ वि भए ॥ १०७५ ॥

ओदनं १ मिश्रोपस्कृतं २ निर्मिश्रोपस्कृतं ३ पकं ४ आमं ५ प्रत्येकं ६ साधारणं ७, एतानि <sup>5</sup> सप्तापि यथाऋमं प्रथमं खप्रामे ततः परग्रामे ग्रहीतन्यानि । भावतोऽपि यान्यभिन्नानि तान्यपि यतनापरिपाटिप्राप्तानि 'भजेत्' सेवेत गृह्वीयादित्यर्थ इति द्वारगाथासमासार्थः ॥ १०७५ ॥

अथ प्रतिद्वारं विस्तरार्थमभिधित्युरोदनद्वारमाह-

बत्तीसाई जा एक घास खवणं व न वि य से हाणी। आवासएस अच्छड, जा छम्मासे न य परुंवे ॥ १०७६॥

भोदनस्य द्वात्रिंशत् कवलाः पुरुषस्य प्रमाणप्राप्त आहारः । यदि ते एकेन कवलेन न्यूनाः प्राप्यन्ते ततस्तिरेव तिष्ठतु, यदि 'से' तस्य साधोः 'आवश्यकेषु' अवश्यकृत्ययोगेषु हानिः 'नापि' नैव भवति न च प्रलम्बानि गृह्वातु । एवं द्वाभ्यां कवलाभ्यां न्यूना द्वात्रिंशत् कवला लभ्यन्ते तिस्तिष्ठतु यदि तस्यावश्यकयोगा न परिहीयन्ते । एवमेकैकं कवलं परिहापयता तावद् वक्तव्यं यावद् यद्येकः 'श्रासः' कवलः प्राप्यते ततस्तेनैवास्ताम्, यदि तस्यावश्यकयोगा न परिहीयन्ते मा 15 च प्रलम्बानि गृह्वातु । अथैकोऽपि कवलो न प्राप्यते तत एकं दिवस 'क्षपणम्' उपवासं कृत्वा आस्ताम्, द्वितीये दिवसे द्वात्रिंशत्कवलैः पारयतु । यदि तावन्तो न लभ्यन्ते तत एकैककवल-परिहाण्या तावद् वक्तव्यं यावद् यद्येकोऽपि कवलो न लब्धस्ततः षष्ठं कृत्वा समाधिसौधमध्यास्ताम्, षष्ठस्य च पारणके प्रमाणप्राप्तमाहारसुपादत्ताम् । अथ न लभ्यते ततः पूर्वोक्तयुक्तया यावद् वेकोऽपि कवलो न लभ्यते ततोऽप्रमं कृत्वा तिष्ठतु मा च प्रलम्बान्याददीत । एवमनयैव दिशा 20 दशमादिकसुत्तरोत्तरक्षपणं वर्द्धयता तावद् नेतव्यं यावद् पण्मासक्षपणम् । अथ पण्मासक्षपणे धर्मा-वश्यकयोगाः परिहीयन्ते तत एकदिनन्यूनं पण्मासक्षपणं करोतु । तदिष न शक्नोति निर्वोद्धं तत एकैकं क्षपणं परिहापयता तावद् वक्तव्यं यावदेकमिष क्षपणं कर्त्तु न शक्नोति ॥ १०७६ ॥

ततः किं करोति ? इत्याह—

जावइयं वा स्टमइ, सम्मामे सुद्ध सेस परगामे । मीसं च उवक्खाड़ियं, सुद्धज्झवपूरगं गेण्हे ॥ १०७७॥

वाशब्दः पातनायाम्, सा च कृतैवेति । यावत् शुद्धोदनं खप्रामे रूभ्यते यदि तावता न संस्तरित ततो यावता म्यूनं तावत् परमामात् 'शेषं' शुद्धोदनमानयित । गतमोदनद्वारम् । अथ मिश्रोपस्कृतद्वारमाह—''मीसं च'' इत्यादि । यदा खप्राम-परमामयोः पर्याप्तं शुद्धोदनं न प्राप्यते तदा यव् ओदनं प्ररूचीर्मश्रमुपस्कृतं तत् शुद्धोदनस्याध्यवपूरकं गृह्णिति ॥ १०७७ ॥ ३०

इदमेव विशेषयनाह—

तत्थ वि पढमं जं मीसुवक्खडं दन्व-भावती भिन्नं।

१ °यन्ते, न च प्रलम्बानि गृक्षीलाम् । एव° भा॰ ॥ २ °को लम्बनः कवलः भा॰ ॥

द्व्यामिनविमिस्नं, नस्मऽमिन उत्रक्षपंडं ताह् ॥ १०७८॥

'तत्रापि' मिश्रोपस्कृते गुरामाण प्रथमं यह इत्यतो मावतश्च सिन्नः प्रकृतेमिश्रमुगस्कृतं तत् स्वज्ञाम-पर्ज्ञामयोग्रीहाति । तस्तापि 'असति' अञ्चम यह ओहतं द्रव्यतोऽमिन्नमीवता मिन्नः प्रकृत्वेविमिश्रमुपस्कृतं तत् तदा ग्रुहोदनस्याव्यवपूर्कं प्रथम स्वज्ञाम ततः पर्ग्राम गृहाति ॥१०७८॥

गतं मिश्रोपम्हतम् । अय निर्मिश्रोगम्हतमाह —

पणगाइ सामपत्तो, नाह निम्मीसुबन्छडं भिन्नं । निम्मीम उपन्छडियं, गिण्हति नाहे नित्यमंगे ॥ १०७९ ॥

येषु मृक्ष्मप्रामृतिकादिद्रोषेषु पञ्चकपायश्चित्त तेषु आदिग्रच्याद् द्यागित्रन्त्रिवादिस्यानेषु च यतित्वा यदा भित्रमासमितिकान्त्रो छष्टुमासं च प्राप्तो मर्वात नदा यद् द्रव्यतो मावतश्च मित्रं 10 निर्मिश्रं प्रचन्नजातसुपन्कृतं तत् शुद्धोदनस्य भिश्रोपन्कृतस्य चाध्यवपृग्कं स्वप्राम-पर्णामयोर्गुहाति । यदा चरममक्ते न जम्यते तदा निर्मिश्रोपन्कृतमेव नृतीयमक्ते द्रव्यतोऽभिन्नं गृहानि ॥१०७९ ॥

गतं निर्मिश्रोपस्टतम् । अय पक्रनामं च व्याम्यानयति—

एमेव पडिलियाऽपडिलए य चरिम-नह्या मने मंगा। खोसहि-फलमाईसुं, जे चाऽऽईस्नं नगं नेयं॥ १०८०॥

15 एतमेव पहा-८पञ्चाश्चरम-नृतियो महा मकतः । एकं नाम यह अग्निना मंम्हतन्, यथा हल्लुदांवीत-विच्वादि । अपकं यह अग्निनाटम्येन वा इन्वन-वृनादिना प्रकारण न पकं एरं निर्जी-वावस्पर्, यथा परिपङ्कद्लीकर-त्रपुपादि । तत्र निर्मिश्चोपस्कृतस्थालाने प्रथमं एकं चतुर्थमक्ते वतस्तृतीयमक्ते, वत्ता-प्रक्रमाप चतुर्थ-नृतीयमक्तयोः । एवमेव अध्यवपूर्कं गृहाति । अत्र चौपयि-फलादिषु यच पृत्रमायुनिरवमादिकारणं विनाऽष्णादीणं तत्र 'निर्य' नवतीयं प्रहीतन्यमिरवर्थः, 20यहा तत् 'त्रेयं' जात्रस्य । तत्रीपययो धान्यानि, तेत्र्याचीणं यथा चणका मापा वा, पत्त्रेयु आचीगं यथा विकलादि, आदिशक्ताद् मृत्य-कृत्वादिष्वित यथायोगमाचीणी-ऽनाचीणीन्यवस्थाऽनु-मर्चन्या ॥ १०८० ॥ अत्रीपविषु यह आचीणं तद् व्याचेष्टे—

सुगला-उसगलाइन, मासावक्खांहिय नित्य हाणी उ । बहुई अमिस्सगहणे, चरिमदृष् वं अणाइन ॥ १०८१ ॥

25 चणक्र-मापादिषु प्रतिचर्षित्वाणिषु सक्छेञ्चनक्रेषु वा निश्रमु निर्मिश्रेषु वा टपस्कृतेषु नाति पञ्चक्रपिद्याणिः । यच प्रतिचर्षिरनार्वाणे तत्र ण्डकपरिद्याया यनित्वा रुष्टुमानं प्राप्तः 'चरमहये' चर्चये-नृतीयमक्रयोगिमश्रस निर्मिश्रोपस्कृतस्य शहणं कार्ये नार्वाणिति ॥ १०८१ ॥ आह यद् निर्वति तन् क्रयमनार्वाणेस् १ रुज्यते—

नह तान पितृतमाई, सत्योत्रह्या वि हैं। तऽणाह्णा । कि पुण असत्युवह्या, पेसी पत्र्वायसरह यू ॥ १०८२ ॥ इह ये त्रीह्यः पीरप्रकाः सन्ते त्राष्ट्रादेशे सुज्यन्ते, ततः स्कृटिना अर्णनातस्त्रचः पृथुका

१ अमाषे यद में है है। ६ ते न आइसे ता गा १ स्कृदिताः न दे हो गा

इत्युच्यन्ते, आदिग्रहणेनान्यदाप यदेवं निष्पचते तैत्परिग्रहः । यदि तावत् पृथुकादयोऽग्निशस्त्रो-पहता अप्यनाचीर्णा भवन्ति किं पुनरशस्त्रोपहताः 'पेश्यः' प्रलम्बानामूर्द्धायताः फालयः ? तथा प्रम्लानानि—म्लानवृन्तानि यानि 'सरङ्ग्नि' अबद्धास्थिकफलानि १, तान्यशस्त्रोपहतानि कथमाची-णीनि भविष्यन्तीत्पर्थः । एतत् सर्वमपि परीत्तविषयमुक्तम् ॥ १०८२ ॥

गतं परीत्तद्वारम् । अथ साधारणद्वारमाह—

ŏ

## साधारणे वि एवं, मीसा-ऽमीसे वि होंति भंगाओ। पणगादी गुरुपत्तो, सन्यविसोहीय जय ताहे ॥ १०८३॥

साधारणम्—अनन्तं तत्रापि 'एवं' प्रत्येकवद् मिश्रोपस्कृते निर्मिश्रोपस्कृते च चतुर्थ-तृतीयौ भक्षो भवतः । नवरं यदा तृतीयमङ्गे प्रत्येकप्ररुग्वं निर्मिश्रोपस्कृतं न रुभ्यते तदा मासरुष्ठका-दुपरि यत्रोद्गमादौ रुष्ठुपञ्चरात्रिन्दिवान्यभ्यधिकान्यापद्यन्ते तत् ख्यामे वा पर्यामे वा गृह्णित । 10 एवं यदा पञ्चकादिहान्या गुरुमास प्राप्तो भवति तदा साधारण निर्मिश्रोपस्कृतं प्रथमं चतुर्थभङ्गे तदलामे तृतीयमङ्गे ख्याम-पर्यामयोर्गृह्णिति । यदा तृतीयमङ्गेनापि न प्राप्यते तदा सर्वेषु विशोधिकोटिदोषेषु 'यतस्व' प्रयत्नं कुरु । तत्राऽऽधाकर्म-कर्मोहेशिकित्रक-आहारपूतिकर्म-मिश्र-जातान्त्यद्विक-वादरप्राभृतिका-अध्यवपूरकचरमद्विकरूपान् अविशोधिकोटिदोषान् मुक्त्वा शेषाः सर्वेऽप्योधोहेशिकादय उद्गमदोपा विशोधिकोटयः । तेष्विप गुरु-रुष्वावारोचनतो यद् यद् 15 अरुपदोषतरं तत् तत् पूर्व पूर्व प्रतिसेवमानस्तावद् यतते यावत् चतुरुष्ठुस्थानानि ॥ १०८३॥

तेष्विप यदा न रुभ्यते तदा चतुर्रुघुकादुपरि ,पञ्चकपरिहाण्या यतित्वा यदा चतुर्गुरुप्राप्तो भवित तदा किमाधाकर्म गृह्णातु १ उत प्रथमिद्वितीयभङ्गो १ इति, अत्रोच्यते—

कम्मे आदेसदुर्ग, मूळुत्तेरॅ ताहे वि किल पत्तेगे । दैावर कली अर्णते, ताहे जयणाऍ जुत्तस्स ॥ १०८४ ॥

23

अत्राधाकर्मणि प्राप्ते आदेशद्विकं वक्तन्यम्। तद्यथा—आधाकर्मणि चत्वारो गुरवः, प्रत्येक-प्रथमद्वितीययोर्भङ्गयोश्चत्वारो रुघवः। एवं च प्रायश्चित्तानुरुोम्येनाधाकर्म गुरुकम्, त्रतानुरुोम्येन तु प्रथमद्वितीयभङ्गो गुरुको, तयोः प्रतिसेन्यमानयोः प्राणातिपातवतस्य रुोपसद्धावादिति। अथवा आधाकर्म उत्तरगुणोपघातित्वाद् रुषुतरम्, प्रथम-द्वितीयभङ्गो म्रूगुणोपघातित्वाद् गुरुतरौ। एवमादेशद्वये कृतेऽप्याधाकर्मैव प्रथमतो ग्रहीतन्यं न प्रथम-द्वितीयभङ्गो। कृतः १ इति चेद् 25 उच्यते—आधाकर्मणि जीवाः परेण व्यपरोपिता इति तत्र गृद्धमाणे न तादृशी निःश्कृतोपजा-यते यादृशी प्रथम-द्वितीययोर्भङ्गयोरघ्यक्षवीक्ष्यमाणानां जीवानामात्मनेव मुखे प्रक्षिप्य भक्ष्यमाणानां व्यपरोपणे भवति, अत आधाकर्मैव प्रथमतो ग्राह्मं न प्रथम-द्वितीयभङ्गाविति स्थितम्। "ताहे वि किल परेगि" ति यदा आधाकर्मीप न रुभ्यते तदा प्रत्येकद्वितीयभङ्गे ग्रहीतव्यम्, तद्मावे 'किलः' प्रथमो भङ्गः तत्रापि प्राह्मम्। "दावर कली अणंते" ति यदा प्रत्येकस्यापि प्रथमो ३० भङ्गो न प्राप्यते तदा 'द्वापरः' इति समयपरिभाषया द्वितीयः, 'किलः' इति तु प्रथम उच्यते।

१ तस्य गोधूम-धानादेः परि° मा॰ ॥ २ बावर° ता॰ ॥

ĭ

15

तत्रश्च प्रथमनन्तकायिके द्वित्यिन सहैन, तद्यांचे प्रथमनापि प्रहीतन्त्रम् । यदा अनन्तस्यापि प्रयमे सही न प्राप्यते तदा यतन्त्र युक्तस्य यत्र यत्राज्यतरः कर्मवन्त्रो भवति तत् तद् गृहानस्या-श्चटपरिणामस्य संयम एव मवर्ताति वाक्यदोषः ॥ १०८४ ॥

एवं तावन् संयतानिवञ्ज्य यननोक्ता । अय संयनीरुद्दिस्याह—

एमेव संजर्धण वि, विहि अविही नवरि तन्य नाणत्तं । सञ्चत्य वि सग्गामे, पग्गामे भावओ वि मए ॥ १०८५ ॥

यया संयनानां स्वयान-पर्यामादिविभाषापुरस्परं मिन्ना-उमिन्नयोर्यतना मणिता एवमेव संय-तीनामिष वक्तव्या । नवरं तासां 'नानात्नं' विद्यापा विधिमिन्नानि व्यविधिमन्नानि च भवन्ति । विधिमिन्नानि मुन्चपदे सर्वत्रापि गृहान्ते न्वयाम-पर्यामयोश्च । प्रथमं पष्टो मङ्गः, तदमावे 10पञ्चमः, तस्याप्यञ्चमे चनुर्थः, तस्याप्ययाप्तां मावनां उप्यमिन्नानि तृनीय-द्वितीय-प्रथममङ्गवर्तानि यथाक्रमं 'मजेत्' प्रतिसेवेत, न कश्चिद्दोषः ॥ १०८५ ॥

॥ इति कल्पटीकायां यलस्यप्रकृतं समाप्तम् ॥

हैर्नस्थानबहुत्वमीरुक्तया मन्दाऽपि दातुं पदा-न्येतब्धिं-निद्यीयब्धिंग्विचःश्रेणीगुयक्षा भृद्यम् । प्रेये प्रये पदे पदे निजर्गवी क्षिपप्रचारं मया कर्षे यत् पद्वतं प्रकृतविषयं तद्दोबरे चारिता॥

१ जन्मापृषंसुवोऽवळोकनवद्यान्मन्दाऽपि मा॰ ॥ २ व्चृणियुगळीयप्रिद्धचीद्द्यंनात् त॰ दे॰ स॰ ॥ ३ ष्ट्या स्कुटम् म॰ ॥ ४ धर्मा सुम्याऽपि सम्यग मया मा॰ ॥

#### [मासकल्प प्रकृतम्]

सूत्रम्---

से गामंसि वा नगरंसि वा खेडंसि वा कञ्चडंसि वा मडंबंसि वा पट्टणंसि वा आगरंसि वा दोणमुहंसि वा निगमंसि वा रायहाणिंसि वा आसमंसि वा निवेसंसि वा संवाहंसि वा घोसंसि वा अंसियंसि वा पुडभेयणंसि वा वें संकरंसि वा म् सपरिक्लेवंसि अवाहिरियंसि कप्पइ निगांथाणं हेमंत-गिम्हासु एगं मासं वत्थए १–६॥

एवमञ्रेतनमपि सूत्रत्रयमुचारणीयैम् । अथास्य सूत्रचतुष्टयस्य कः सम्बन्ध इत्याह—

बुत्तो खल्ज आहारो, इयाणि वसहीविहिं तु वन्नेह । सो वा कत्थुवभुज्जइ, आहारो एस संवंधो ॥ १०८६ ॥

उक्तः खल्वनन्तरसूत्रे आहारः । 'इदानीं तु' अस्मिन् सूत्रे वसतेर्विधिं भगवान् भद्रचाहुस्तामी वर्णयति । यद्वा स आहारो गृहीतः सन् क श्रामादौ उपमुज्यते <sup>2</sup> इति निरूपणार्थमिदमारभ्यते एप द्वितीयप्रकारेण सम्बन्धः ॥ १०८६ ॥ भूयोऽपि सम्बन्धमाह—

तेसु सपरिग्गहेसुं, खेत्तेसुं साहुविरहिएसुं वा । किचिरकालं कप्पद्द, वसिदं अहवा विकप्पो उ ॥ १०८७॥

तेषु क्षेत्रेषु 'सपरिश्रहेषु' साधुपरिगृहीतेषु साधुविरहितेषु वा कियन्त काल निर्श्रन्थानां वा निर्श्रन्थीनां वा वस्तुं कल्पते <sup>2</sup> इत्यस्मिन् सूत्रे चिन्त्यते, अयं सम्बन्धस्यापरो विकल्प इति ॥१०८७॥

र्अमीभिः सम्बन्धेरायातस्यास्य व्याख्या—अत्र च सहितादिक्रमेण प्रतिस्त्रं व्याख्याने महद्<sup>20</sup> प्रन्थगौरविमिति कृत्वा पदार्थादिमात्रमेवाभिधास्यते, सहितादिचर्चस्तु पूर्ववद् वक्तव्य इति । सेशव्दो मागधदेशे प्रसिद्धः अथशव्दार्थे, अथशव्दश्च प्रक्रियादिप्वर्थेपु वर्तते । यत उक्तम्—

''अथ प्रक्रिया-प्रशा-ऽऽनन्तर्य-मङ्गरुगेपन्यास-प्रतिवचन-समुच्चयेपु" इति ।

इहोपन्यासार्थे द्रप्टव्यः, ततश्च यथा साधूनामेकत्र क्षेत्रे वस्तु कल्पते तथा उपन्यस्यते इत्यर्थः। प्रामे वा नगरे वा खेटे वा कर्वटे वा मडम्वे वा पत्तने वा आकरे वा द्रोणमुखे वा निगमे वा <sup>25</sup> राजधान्या वा आश्रमे वा निवेशे वा सम्वाधे वा घोषे वा अंशिकायां वा पुटमेदने वा 'सपरि-

१ वा सिन्नवि° ता॰ मु॰ ॥ २ ⁴ ▷ एति चितान्तर्गतोऽ य पाठ आचार्यान्तरमतेन हेय॰ । दृश्यता गाथा १०९३ ॥ ३ °यम् । तच्च यथास्थानमेवोच्चारियण्यते । अथा° छे० ॥ ४ अनेन सम्यन्धेनायात भा० । "एमि सम्यन्धेनायातस्थास्य स्त्रस्य पदिवभागं कृता पदार्थमिभधास्थाम " इति चूर्णो विशेषचूर्णी च ॥

10

5

हैंने ब्रुचादिरप्रातिक्षेत्रयुक्ते 'अवाहितिक' बहिर्मवा बाहिरिका ''अव्यात्मदिस्य इक्रम्'' (सिद्ध ० ६—३,—७८) इति दक्रम्प्रव्यव्यः माकारबिह्येदिनी गृहपद्धतिरित्यर्थः, न विद्येते वाहिरिका यत्र तद् अवाहिरिको तिसन् क्रव्यते निर्वत्याना 'हेमना-श्रीमेषु' ऋतुबद्धकाल्यम्बर्गिवषु अष्टम् मामितित्यर्थः, एते माने 'वन्तुम् अवस्णतुम । वाग्रव्याः सर्वेऽपि विक्ल्याणाः न्यगतानेकमेद-एम्बका व द्रष्ट्या इति स्वस्पापार्थः ॥

वय विनगर्थ शतिन्दं माध्यक्षदाह—

आदिपदं निहेंसे, वा उ विमाना समुचये वा वि । गम्मी गनणिको वा, ऋगण गसए व बुढ़ाई। ॥ १०८८ ॥

"से" द्रेयेतद् आहिण्दं 'निर्देशे' उपन्यांने क्वेते । दायळो विमायायां न्यातानामनेक-10 मेदानां समुख्यार्थं वा । गन्यो गमनीयो वा सप्ताद्यानां क्रमणामिति खुलस्या प्रसते वा दुख्य-दान् गुणानिति खुलस्या वा प्रोदर्गाद्रस्यद् नित्कविधिना प्राप्त उच्यते ॥ १०८८ ॥

नन्धेन्य क्रंग नगरं, खेर्ड पुण होह पृलिपागारं । क्रव्यदगं तु कुनगरं, यदंबगं सञ्ज्ञता छिन्नं ॥ १०८९ ॥

'नाति' न विचते ज्याष्ट्रें क्रम्यापेको जिम्म् इति नक्ष्यः नक्षादिन्तः नृ नवे क्ष्याप्तानः । क्षेत्रं पुनर्के वाकार्यारिक्षम् । क्षेत्रं तु कुनगरमुक्येने । महम्बं नाम यन् 'सर्वतः' सर्वास् दिश्च 'छित्रम्' अर्द्ध तृतीयक्ष्यत्रमयोदायानिक्षमः नप्रामादिकतिति मादः । अन्ये त् व्याचस्त्रे — यस पश्चितो द्वितृतीययोजनान्त्र्योमादिकं न प्रास्त्रे तद् महत्त्वम् ॥ १०८९ ॥

जलपदृणं च यलपदृणं च इति पदृणं मवे दुविहं । अयमाह आगरा खलु, दोणमुहं जल-यलपदेणं ॥ १०९० ॥

2) पत्तं द्विया—जल्पत्तं च सल्यत्तं च । यत्र वल्ययेन नामद्विवहनाल्हं साम्बद्धिनि तद् बल्यत्नं, य्या द्वीपम् । यत्र तु सल्ययेन द्यव्यद्वी स्वादितं साम्बन्धानि तत् सल्यद्वन्त्, यया आनन्दपुर्म् । अयः—लेहं तद्वद्य आकृतः उल्यन्ते । यत्र पाग्यवत्वयन्ता-दिना लेहसुन्यके स अयआकृतः, आदिहन्द्वत् तम्—स्याद्याकृत्यित्वहः । यस तु चल्ययेन स्ल्ययेन च द्वास्थानि प्रकारास्थां साम्बन्धान्त्वदित तद् द्वयोः पर्योक्षेत्विति निल्क्या द्वापान्थ्यः । १०९० ॥

निगमं नेगमवन्गो, वसद् जिंह गयहाणि जिंह राया । नावसमाई आसम, निवेमों सन्याहजना वा ॥ १०९१ ॥

निगर्न नाम वर्ष नेगना —शांधाजकविद्योग नेगां वर्गः—समृद्दो वसनि, अत एव निगमें समा नेगना इति व्यर्गद्द्यन्ते । यत्र नगर्दा गजा परिवर्धनि मा राजवानी । आक्षमो यः प्रय- अन्तिनार्धार्द्यां मान रित्रहोत मान यत्र सार्थ अवामितः, आदिवर्द्यान प्रामो वा अन्यत्र प्रसितः सन्, यत्रान्तिशासम्बद्धनिः, योत्रायां वा गते क्षेत्रो यत्र निवर्ष एक स्वांभितः । १०९१ ॥

१, ''उरा व का लेते गते, का मरस्त्रतीए' शंद सूर्णी विशेषसूर्णी है।

संवाहो संवोद्धं, वसति जिहं पव्वयाइविसमेसु । घोसो उ गोउलं अंसिया उ गामद्भमाईया ॥ १०९२ ॥

सम्वाधो नाम यत्र कृपीवललोकोऽन्यत्र कर्पण कृत्वा विणय्वर्गो वा वाणिज्यं कृत्वाऽन्यत्र पर्वतादिषु विषमेपु स्थानेपु 'सवोढुम्' इति कणादिकं समुद्ध कोष्ठागारादो च प्रक्षिप्य वसित । तथा 'घोषस्तु' गोकुलमिधीयते । 'अंशिका तु' यत्र ग्रामस्याधम् आदिशब्दात् त्रिभागो वा विद्यानिका ।। १०९२ ॥

नाणादिसागयाणं, भिजंति पुडा उ जत्थ भंडाणं । -पुडभेयणं तगं संकरो य केसिंचि कायव्यो ॥ १०९३ ॥

नानाप्रकाराभ्यो दिग्भ्य आगतानां 'भाण्डानां' कुङ्कमाटीनां पुटा यत्र विकयार्थ भिद्यन्ते तत् पुटभेदनमुच्यते । केपाञ्चिदाचार्याणां मतेन सङ्करश्च कर्त्तव्यः, "संकरंसि वा" इत्यधिकं पदं 10 पिठतव्यमित्यर्थः । सङ्करो नाम-किञ्चिद् ग्रामोऽपि खेटमपि आश्रमोऽपीत्यादि ॥ १०९३॥

एप सूत्रार्थः । अथ निर्युक्तिविस्तरः । तत्र ग्रामपदनिक्षेपमाह—

नामं ठवणागामो, दन्वग्गामो य भूतगामो य । आउज्जिदियगामो, पिउ-माऊ-भावगामो य ॥ १०९४ ॥

नामग्रामः स्थापनात्रामो द्रव्यग्रामश्च भूतग्रामश्च आतोचग्राम इन्द्रियग्रामः पितृग्रामो मातृग्रामो 15 भावग्रामश्चेति गाथासमुदयार्थः ॥ १०९४ ॥

अथावयवार्थमभिधित्युर्नाम-स्थापने क्षुण्णत्वादनाहत्य द्रव्यग्रामं व्याचष्टे-

जीवा-ऽजीवसम्रदओ, गामो को कं नओ कहं इच्छे। आदिणयोऽणेगविहो, तिविकप्पो अंतिमनओ उ॥ १०९५॥

जीवानां—गो-महिपी-मनुष्यादीनाम् अजीवानां च-गृहादीना यः समुद्यः स द्रव्यग्राम 20 उच्यते । इह च सर्वज्ञोपज्ञप्रवचने प्रायः सर्वमिष सूत्रमर्थश्च नयेविचार्यते । यत उक्तम्—

नित्य नएहिं विहूणं, युत्तं अत्यो य जिणमए किंचि ।

आसज्ज उ सोयारं, नए नयविसारओ वूया ॥ (आव० नि० गा० ७६१)

अत एषोऽपि द्रव्ययामो नयैर्विचार्यते—को नाम नयः कं द्रव्यथामं कथमिच्छति ? इति, तत्र नयाः सामान्यतः सप्त नेगम-सङ्ग्रह्-व्यवहार-ऋजुस्त्र-शब्द-समिमरूढेवम्भूतमेदात् ; इह तु 25 समिमरूढेवम्भूतयोः शब्दप्राधान्याभ्युपगमपरतया शब्दनय एवान्तर्भावो विवक्ष्यते । ततश्च 'आदिनयः' नेगमः सोऽविशुद्ध-विशुद्ध-विशुद्धतरादिमेदाद् अनेकविधः । 'अन्तिमनयस्तु' शब्दः सः [ 'त्रिविकरूपः' ] त्रिविधः शब्द-समिमरूढेवम्भूतमेवात् ॥ १०९५ ॥

१ "केइ घोस पढति, घोसो गोउल । अण्णे असितिस वा पढित, असिया जत्थ गामस्स अद्ध तिभागो चडभागो वा ठितओ । पुडमेदण पि केयि पढाँत ॥ तत्य—णाणादि॰ गावा कण्ठ्या ॥ सकरो णाम एतेसि गामादीणं कंचि गामो वि खेडं पि आसमो वि इत्यादि जधासभवं वक्तव्यम् । सह परिन्देवेण सपरिक्देवं । नाऽस्य वाहिरिका विदात इत्यवाहिरिकम् ॥ एस सुत्तत्थो, इदाणीं जिक्क्त्तीए वित्यारेति । तत्थ गामो—नामं॰ गाहा ।" इति चूर्णिकृतः । विशेषचूर्णो प्राय एतत्तुल्य एव पाठः ॥ २ व्हरोऽपि क॰ भा॰ ॥ ३ व्हरोऽपि क॰ भा॰ ॥

तत्रानेकविधनेगमानामन्योऽन्यनिरपेक्षाणि यानि वक्तन्यानि तानि नामग्राहं सङ्गृहत्राह— गावो तणाति सीमा, आराम्रद्पाण चेडरूवाणि । वाडी य वाणमंतर, उग्गह तत्तो य आहिपती ॥ १०९६ ॥

गावः १ ''तेणाइ'' त्ति उपलक्षणत्त्रात् तृणहारकादयः २ सीमा ३ आरामः १ 'उदपानं' कृपः 5५ चेडरूपाणि ६ 'वाटिः' वृतिः ७ 'वानमन्तरं' देवकुरुं ८ अवग्रहः ९ ततश्चाधिपतिः १० इति निर्शुक्तिगाथाक्षरार्थः ॥ १०९६ ॥

अथ भावार्थ उच्यते, प्रथमनैगम प्राह—यावन्तं भ्भागं गावश्चरितुं त्रजन्ति तावान् सर्वेऽिप ग्राम इति व्यपदेशं रुभते १ ॥ ततो विद्युद्धनेगम प्रतिमणति—

> गावो वयंति दृरं, पि जं तु तण-कह्वहारगादीया । स्रुहिए गता एंति अत्थमंते ततो गामो ॥ १०९७ ॥

परिरथूरमते ! गावः 'दूरमिंप' परमाममि चरितुं ब्रजन्ति ततः किमेवं सोऽप्येक एव मामो भवतु ², अपि च एवंब्रुवतो भवतो म्यसामिप परम्परमितद्वीयसां मामाणामेकमामतेव प्रसजित, न चैतदुपपन्नम्, तसाद् नैतावान् मामः किन्तु 'यत्तु' यावन्मात्रं क्षेत्रं तृणहारक-काष्टहारकादयः सूर्ये उत्थिते तृणाद्यर्थं गताः सन्तः सूर्ये अस्तमयित तृणादिभारक बद्धा पुनरायान्ति एतावत् 15 क्षेत्रं मामः २ ॥ १०९७ ॥

परसीमं पि वयंति हु, सुद्धतरो भणति जा ससीमा तु । उज्जाण अवत्ता वा, उक्कीलंता उ सुद्धयरो ॥ १०९८ ॥

गुड़तरो नेगमो भणति—यद्यपि गवां गोचरक्षेत्राद्यासन्नतरं मृभागं तृण-काष्ट्रहारका व्रजन्ति तथापि ते कदाचित् परसीमानमपि व्रजन्ति तसाद् नतावान् प्राम उपपद्यते, अहं व्रवीमि— 20 यावत् सा—आत्मीया सीमा एतावान् प्राम. ३ । ततोऽपि विग्रुद्धतरः प्राह— मैवमतिप्रचुरं क्षेत्रं प्राम इति वोचः, किन्तु यावत् तस्यव ग्रामस्य 'उद्यानम्' आरामस्तावद् ग्राम इति भण्यते १ । विग्रुद्धतमः प्रतिभणति—एतद्रपि भृयस्तर क्षेत्रम् , न ग्रामसंज्ञां रूट्युमहिति, अहं भणामि— यावद् 'उद्यानं' तस्यव ग्रामस्य सम्यन्वी कृपः तावद् ग्राम इति ५ । ततोऽपि विग्रुद्धतरो वृते— इदमप्यतिप्रमृतं क्षेत्रम् अतो यावत् क्षेत्रं 'अञ्यक्तानि' चेटरूपाणि रममाणानि गच्छन्ति तावद् व्याम ६ । ततोऽपि विग्रुद्धतरः प्रतिवक्ति—एतद्प्यतिरिक्तत्या न समीर्चानमाभाति ततो यावन्तं मृमागमितिर्ह्यांयांसो वारुकाः 'उत्क्रीडन्तः' रिजन्तः प्रयान्ति तावान् ग्राम इति ७ ॥१०९८॥

एंवं विसुद्धनिगमस्स वहपरिक्खेवपरिवृद्धो गामो । ववहारस्स वि एवं, संगहों जहिं गामसमवाओ ॥ १०९९ ॥

'एव' विचित्राभिप्रायाणा पृवेनगमानां सर्वा अपि प्रतिपत्तीर्व्यपोद्य सर्वविद्युद्धनेगमस्य यावान्

१ तृणादि २ सीमा ३ मा॰ ॥ २ इति सङ्ग्रहगाथा॰ गा॰ ॥ ३ उद्ति मो॰ छे॰ ॥ ४ ॰छंतो उ मा॰ । मा॰पुन्नके एतन्पायनुसारंणव टीका वर्तते । दस्यना टिप्पणी ३ ॥ ५ ॰म उत्स्युच्यते ६ । ततो भा॰ ॥ ६ ॰छघीयान् वाळकः 'उत्कीडन्' रिङ्गन् प्रयाति तावान् भा॰ ॥ ७ एवं तु सुद्ध॰ ता॰ ॥

वृतिपरिक्षेपपरिवृतो भूभागस्तावान् प्राम उच्यते । अथ सङ्ग्रहं व्यतिकम्य लाघवार्थमत्रेव व्यव-हारमतमतिदिशति—"ववहारस्स वि एवं" ति यथा नैगमस्यानेके प्रतिपत्तिप्रकाराः प्रकृषिता-स्तथा व्यवहारस्याप्येवमेव प्रकृपणीयाः, तस्य व्यवहाराभ्युपगमपरायणत्वाद् वाल-गोपालादिना च लोकेन सर्वेषामप्यनन्तरोक्तभेदानां यथावसरं प्रामतया व्यवहरणीयत्वात् । सङ्ग्रहस्तु सामान्य-प्राहित्वाद् यत्र प्रामस्य—प्रामवास्तव्यलोकस्य समवायः—एकत्र मीलनं भवति तद् वानमन्तरदेव-कुलादिकं प्राम इति बृते ॥ १०९९ ॥ इदमेव प्रकारान्तरेणाह—

> जं वा पढमं काउं, सेसग गामो निविस्सइ स गामो । तं देउलं सभा वा, मिन्झम गोहो पवा वा वि ॥ ११०० ॥

यद् वा प्रथमं 'कृत्वा' निवेश्य शेषः सर्वोऽपि श्रामो निविश्तेते स सङ्ग्रहनयाभिप्रायेण श्रामः । तच्च देवकुरुं वा भवेत् सभा वा श्राममध्यवर्ती वा गोष्ठः प्रपा वा ॥ ११००॥ . 10 अथावश्रहपदं विवृण्वन् ऋजुसूत्रनयमतमाह—

उज्जसुयस्स निओओ, पत्तेयघरं तु होइ एकेकं। उद्वेति वसति व वसेण जस्स सहस्स सो गामो।। ११०१।।

ऋजुसूत्रस्य स्वकीयार्थम्राहकत्वात् परकीयस्य च सतोऽप्यनभ्युपगमाद् यस्य यत् प्रत्येकमा-त्मीयावमहरूपमेकैकं गृहं तद् नियोग इति प्रतिपत्तव्यम् । नियोग इति माम इति चैकोऽर्थः । 15 आह च विशेपचूर्णिकृत—

गामो ति वा निओउ ति वा एगहं।

"तत्तो य आहिवई" (गा० १०९६) इति व्याख्यानयन् शव्दनयमतमाह—"उद्देति" इत्यादि। 'शव्दस्य' शब्दाख्यनयस्य यस्य कस्यापि वशेन मामः 'उत्तिष्ठते' उद्वसीभवति 'वसति वा' न् भूयोऽप्यवस्थानं करोति स मामस्याधिपतिर्माम इति शब्दमुद्वोद्धमर्हति, ये तु तत्र तदनुवर्तिनः 20 शेषास्तेऽशेषा अप्युपसर्जनीभूतत्वांत्रे मामसज्ञां रूभन्त इति भावः॥ ११०१॥

चिन्तितं नयमार्गणया श्रामखरूपम् । अथ श्रामस्येव नयैः सस्थानचिन्तां चिकीर्पुराह-

तस्सेव उ गामस्सा, को कं संठाणिमच्छिति नओ उ । तत्थ् इमे संठाणा, हवंति खलु मल्लगादीया ॥ ११०२ ॥

तस्यैव ग्रामस्य संस्थानं को नयः किमिच्छति <sup>2</sup> इति चिन्त्यते । तत्र तावद् इमानि महन्त-25 दीनि ग्रामस्य सस्थानानि भवन्ति ॥ ११०२ ॥ तान्येवाह—

उत्ताणग ओमंथिय, संपुडए खंडमछए तिविहे । भित्ती पडालि वलभी, अक्खाडग रुयग कासवए ॥ ११०३ ॥

अस्ति ग्राम उत्तानकमछकाकारः, अस्ति ग्रामोऽवाञ्जुखमछकाकारः, एवं सम्पुटकमछकाकारः। खण्डमछकमपि त्रिविधं वाच्यम् । तद्यथा—उत्तानकखण्डमछकसंख्यितः अवाञ्जुखखण्डमछ-30

१ तस्यापि व्यव° भा॰ ॥ २ °थायोगं ग्राम° भा॰ ॥ ३ °त्वादिति भावः । सङ्ग° भा॰ ॥ ध °शते तत् स° भा॰ ॥ ५ °श्च मुख्यतो ग्राम° भा॰ ॥

कसिशनः सम्पुटकखण्डमछकनिशनश्च । नथा भिचिसिश्वतः पडाळिकासिश्वतः चळमीसंस्थितः अक्षपाटक्लंखितः स्चक्लंखितः काञ्यपसंखितश्चेति ॥ ११०३ ॥

अंथपामेच संस्थानानां यथाक्रमं व्यास्थानमाह-

मज्बं गामस्पऽगडो, चुद्धिच्छेदा ततो उ रज्ञुओ । निक्सम्म मृत्याद्रं, निण्हंतीओं वहं पत्ता ॥ ११०४ ॥

Ğ इह् यस्य त्रामस्य मध्यमाने 'अगटः' कृपनस्य बुद्धा पूर्वादिषु दिक्षु च्छेदः परिकल्प्यते, ततश्च कृपस्यायनननअर् बुद्धिच्छेदेन रज्जवा दिश्च विदिश्च च निष्काम्य गृहाणां म्रखपादान् उपरि कृत्वा गृहत्यिनियेक् तावद् त्रिम्नायेन्त यावद् प्रामपयेन्तवर्निर्ना वृति प्राप्ता भवन्ति, तत उपर्यमिसुर्गाम्य तावद् गता यावद् उच्छ्येण हम्धेनछानां समीमृनाः तत्र च पटह्च्छेदेनोपरताः, 10एप ईदृश उत्तानमञ्कसस्थितो याम उच्यत, ऊर्द्वाभिमुखस्य शरावस्यवमाकारत्वात् ॥ ११०४॥

श्रीमंथिए वि एवं, दंडल रुक्तो व जम्म मज्बम्म । कृवम्मुवरि कक्बो, अह संयुडमछुका नाम ॥ ११०५ ॥

अवाब्युखमछकाकार्ऽप्येवमेव वाच्यम् , नवरं यख शामस्य मध्ये देवकुरुं चृक्षो वा उचैख-रस्तस्य देवकुळादेः शिम्बराद् रज्जबोऽवतार्थं तिर्थक् ताबद् नीयन्ते याबद् वृतिं प्राप्ताः, नतोऽघो-15 मुंपीसृय गृहाणां मृलपादान् गृहीत्वा पटहच्छेदैनोपरताः, गृपोऽवाङ्मुखमस्रकसस्वितः । तथा यस प्रामस्य मध्यमागे कृषः, तम्य चापश्चितरो वृक्ष , ततः कृषस्याधस्तळाद् रज्जवो निर्गत्य मृळपादानघोऽधन्नावद् गता यावद् वृति प्राप्ताः, तत ऊद्वीिमसुर्यामृय गत्वा हर्म्यतळानां सम-अणाम्ताः, बृक्षशिखराद्यवर्तार्थं रज्ञवस्त्रवेव तिर्थग् वृति प्राप्तृवन्ति, ततोऽथोमुखीम्य कृपस-म्यन्धिनीनां रज्ञृनामग्रमांगः समं सङ्घटन्तं, अवेष सम्पुटकमछकाकारा नाम ग्रामः ॥ ११०५॥ जह क्वाई पासिम हैंति तो संडमछुओ होह। 20

पुन्यावरम्बन्धेहि, ममसेटीहि भवे मित्ती ॥ ११०६ ॥

यदि 'कृपार्टानि' कृप-बृख-तट्टमयानि 'पार्थे' एकस्यां दिशि भवन्ति ततः सण्डमहाकारिक-विधोऽपि मानो यथाकमं मन्तव्यः । नत्र यस्य त्रामस्य विहिरेकस्यां दिव्यं कृपः तामेवैकां दिशं ग्रुक्ता रोपायु सप्तयु दि<u>श</u>ु रज्जवो निर्गत्य तिर्थग् वृति याण्योपरि हम्पेतलान्यासाद्य पटह्च्छेदे-१५ नेपरमन्ते, एप उत्तानकर्तण्डमछकाकारः । अवाङ्गुखखण्डमछकाकारोऽप्येवमेव, नवरं यस्येकस्यां दिशि देवकुरुमुंचेत्तरा वा वृक्षः । सम्पुटकखण्डमछकाकारम्तु यम्यकर्या दिशि कूपलदुपरिष्टाच वृक्षः, रापं प्राग्वत् । "पुद्यावर" इत्यादि, पृवस्यामपरस्या च दिन्नि समश्रेणित्र्यवस्थितेर्वृक्षेभित्ति-संस्थिता त्रामा भवन् ॥ ११०६ ॥

पासिट्टिए पडाली, बलमी चडकीण ईमि दीहा उ । चउकाणमु जह दुमा, हवंनि अक्खाडती तम्हा ॥ ११०७ ॥

🗸 पटालिकार्नाम्यताऽप्यवमेव, नवरमेकसिन् पार्थे वृक्षयुगर्छ समेश्रण्या व्यवस्थितम् । तथा यस त्रामस चतुर्प्याप कोणेषु ईपदीर्घा बृक्षा व्यवस्थिताः स वलमीसस्थितः । 'अक्षवाटः' महानां युद्धाम्यासस्यानम्, तद् यया समचनुरस्रं भवति एवं यदि त्रामस्यापि चतुर्पु कोणेषु हुमा भवन्ति

ततोऽसो चतुर्विदिग्विभिर्वृक्षेः समचतुरस्रतया परिच्छिद्यमानत्वादक्षपाटकसस्वितः ॥ ११०० ॥ वद्यागारिठएहिं, रुपगो पुण वेढिओ तरुवरेहिं । तिकोणो कासवओ, छुरघरगं कासवं विती ॥ ११०८ ॥

यद्यपि श्रामः स्वयं न समस्तथापि यदि रुचकवरुयशैरुवद् वृत्ताकारव्यवस्थितिर्वृक्षैर्वेष्टितस्तदा रुचकसंस्थितः । यस्तु श्राम एव त्रिकोणतया निविष्टो वृक्षा वा त्रयो यस्य वहिरूयमाः स्थिताः, १ एकतो द्वावन्यतस्त्येक इत्यर्थः, एष उमयथाऽपि काञ्चयसस्थितः । काञ्चयं पुनर्नापितस्य सम्बन्धि क्षुरगृहं त्रुवते, तद् यथा त्र्यस्रं भवत्येवमयमपि श्राम इति ॥ ११०८ ॥

भावितानि सर्वाण्यपि सस्थानानि । अथ को नय किं सस्थानमिच्छति ? इति भाव्यते—

पढमेत्थ पडहछेदं, आ कासन कडग-कोहिमं तह्ओ । नाणि आहिपतिं ना, सद्दनया तिनि इच्छंति ॥ ११०९ ॥

प्रथमोऽत्र नैगमनयः, स पटहच्छेदलक्षणं संस्थानं प्रतिपद्यते । सङ्गहोऽप्येवमेव मन्यत इत्य-त्रेवान्तर्भाव्यते । व्यवहारस्तु भित्तिसस्थानादारभ्य आ काश्यपसस्थान मन्यते । 'तृतीयः' ऋजु-सूत्रः, सः कटकानां—तृणादिमयानां कुट्टिमाना वा—पापाणादिवद्धम्मिकानां यत् सस्थानं तद् मन्यते । 'त्रयस्तु' शब्दनया ज्ञानिनमधिपतिं चा प्रामसस्थानस्थामित्वेनेच्छन्ति ॥ ११०९ ॥ एनामेव निर्युक्तिगाथां व्यक्तीकुर्वन्नाह—

संगहियमसंगहिओ, संगहिओ तिविह मछयं नियमा। मित्तादी जां कासवों, असंगहो वेति संठाणं ॥ १११०॥

नैगमो द्विधा—साद्विकोऽसाद्विकिश्च । सद्वहणं सद्वहः—सामान्यमित्यर्थः, स प्रयोजनम-स्येति साद्विहिकः, सामान्याभ्युपगमपर इत्यर्थः । तद्विपरीतोऽसाद्विहिकः । तत्र यः साद्विहिकः स नियमात् 'त्रिविधम्' उत्तानका-ऽवाक्तुख-सम्पुटकमेटभिन्नं सम्पूर्ण वा खण्डं वा मल्लकं तस्य 20 यत् पटहच्छेदलक्षणं संस्थानं तद् मन्यते । असाद्विहिकस्तु भित्तिस्थानमादौ इत्वा यावत् काश्यपसंस्थानम् एतानि सर्वाण्यपि 'वृते' प्रतिपद्यत इत्यर्थ । सद्वह-त्र्यवहारौ तु साद्विहिका-ऽसाद्विहिकयोरेव नेगमयोर्थथासद्वयमन्तर्भावनीयाविति न प्रथक् प्रेपक्ष्येते इति ॥ १११० ॥

निम्मा घर वइ थूभिय, तइओ दुहणा वि जाव पावंति । नाणिस्साहिपइस्स व, जं संठाणं तु सहस्स ॥ ११११ ॥

'तृतीयः' सूत्रक्रमप्रामाण्येन ऋजुस्त्रः, सः "निम्म" ति मूल्पादानां "घर वह" ति गृहाणां धृतेवी स्तूपिकानां वा उपलक्षणत्वात् कटकानां कृष्टिमानां वा यत् सस्थानं माले वा भृमिकादा-क्ष्रिसम्पादनार्थमवकुट्यमाने 'द्रुधणाः' मुद्गरा ऊर्द्वमुत्सिप्यमाणा यावद् आकाशतलं प्राप्तवन्ति तावन्मर्यादीकृत्य यत् सस्थानमेतत् सर्वमपि प्रत्येकं ऋजुस्त्रो मन्यते । तथा 'ज्ञानिनः' ग्रामप-

१ पतदेव व्यक्ती° भा॰ ॥ २ जा कसवो ता॰ ॥ ३ तदेव मन्यते न भित्यादिकं संस्थानम् । असाद्व॰ भा॰ ॥ ४ प्रपद्यते भा॰ विना ॥ ५ ॰ न्यते । चयः शब्दनयाः 'द्यानिनः' प्रामपदार्थक्य श्रामाधिपतेर्वा यत् संस्थानं तदेव प्रतिपद्यन्ते, न शेपम्, अतिविशुद्धनमत्वादेपामिति भा॰ । "तित्रि सद्दण्या गामत्याधियारजाणयस्य गामाहिषयस्य वा जं स्वाणं तं इच्छति" इति स्यूणों विशेषचूणों च । "जं सठाणं तु नद्दण्या" इति पाठानुमारेणेयं व्याख्या, न चामी पाठोऽसत्पार्थस्यादशेषु क्रिक्टपीक्ष्यते ॥

ढार्थजस्य त्रामाधिपतेर्वा यत् सस्यानं तदेव जञ्जनयस्य त्रामसस्थानतयाऽभिष्रतमिति ॥११११॥ गतं द्रव्यत्रामद्वारम् । अथ भृनादित्रामभेदान् भावयति—

चउद्सविहो पुण भवे, भृतग्गामो निहा उ आतोजो । सोनादिंदियगामो, तिविहा पुरिसा पिउग्गामा ॥ १११२ ॥

भृताः-प्राणिनस्तपा त्रामः-समृहो भृतत्रामः, स चतुर्द्वयविधः । तथा चाह-गृगिदिय सुहुमियरा, मित्रयर पणिदिया य मिव-ति-चऊ ।
पज्जताऽपज्जता, मेग्ण चउदस गगमा ।।

एकेन्द्रिया द्वित्रियाः—स्र्या बादराश्च । स्र्मनामकर्मोद्यवर्तिनः स्र्माः । वादरनामकर्मोद्यवर्तिनो बादरः । द्विन्द्रियाः—क्रम्यादयः । त्रीन्द्रियाः—क्रन्यु-पिपीलिकादयः । चतुरिन्द्रिया १० श्रमरादयः । पञ्चित्रिया द्वित्रेयाः । पञ्चित्रिया द्वित्रेयाः । पञ्चित्रिया द्वित्रेयाः । पञ्चित्रिया द्वित्रेयाः । पञ्चित्रियाः । पञ्चित्रियाः । स्रित्रेयः । पञ्चित्रियः । स्रित्रेयः । प्र्याप्ता वा । पर्याप्तिनीम व्यक्तिः, सा चाहार-वर्रारेन्द्रिय-प्राणापान-भापा-मनःपर्याप्तिभेदात् पोदा । तत्र यया व्यक्त्या करणभृतया भक्तमाहारं राल-रसरुपत्या करोति सा आहारपर्याप्तिः । यया तु रस्तिभृतमाहारं वातुरूपत्या परिणमयित् सा वर्रारपर्याप्तिः । यया धातुरूपत्या परिणमितादाहा- । रादिन्द्रियपर्याप्तिः । यया पुनरुच्छास-भापा-मन प्रायोग्याणि दलिकान्यादाय यथाक्रम- मुच्छासरूपत्या भापात्वेन मनम्त्वेन वा परिणमय्याऽऽरुम्ब्य च मुञ्चित सा क्रमेण प्राणापानपर्याप्तिभीपापर्याप्तिमेनःपर्याप्तिः । एताश्च यथाक्रममेकेन्द्रियाणा चतन्नः, द्वीन्द्रियादीनां सम्मुच्छि- मितर्यद्व-मनुप्यान्ताना पञ्च, सिज्ञपञ्चित्रियाणां च पट् भवन्ति । एवं च प्र्वेक्ताः सप्तापि भेदाः १० पर्याप्तिमिनद्व द्विदा भिद्यमानाश्चतुर्देश भवन्ति । एवं चतुर्दश्चियो भृत्यामः ॥

आतोद्यमामतु त्रिधा—पट्नमामा मध्यममामा गन्धारमामश्च । एतेपां च सक्ष्ममनुयोग-द्वार्गास्त्राद् अवसेयम् (पत्र १३०-१) । इन्द्रियमामः श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां समुदायः, स च पञ्चन्द्रियाणां सम्पूर्णः, चतुन्त्रिद्धेकेन्द्रियाणां यथाकममेकद्वित्रिचतुः सद्ध्यरिन्द्रियन्धृन इति । पितृ-मामस्तु त्रिविधाः पुरुषाः । तद्यथा—तिर्यग्योनिकपुरुषा मनुष्यपुरुषा देवपुरुषाश्चेति ॥१११२॥

25 तिरिया-ऽमर-नरइत्थी, माउग्गामं पि तिविहिमच्छंति । नाणाइतिगं भावे, जओ व तेसिं सम्रुप्पत्ती ॥ १११३ ॥

तिर्यग्योनिकिस्त्रियोऽमराः—देवास्तेषां स्त्रियो नराः—मनुष्याग्नेषा च स्त्रिय इति मानृशाममपि त्रिविधमिच्छन्ति पूर्वसूर्यः । आह किमेवं स्त्री-पुरुषाणां मानृ-पिनृशामसज्ञा विधीयते १ उच्यते— सज्ञास्त्रोपयोगार्थम् । तथा चाऽऽचार्श्रकल्पाध्ययने पष्टोद्देशके सूत्रम्—

30 ''जे भिक्खू माउग्गामं मेहुणवडियाए विष्णवेद्'' (सूत्रम् १) इत्यादि । तथा—''जा भिक्खुणी पिउग्गामं विष्णवेद्'' इत्यादि ।

भावप्रामस्तु नो आगमतः 'ज्ञानादित्रिक' ज्ञान-दर्शन-चारित्रसमबायरूपम् ; यतो वा 'तेपां' ज्ञानादीनामुत्पत्तिर्मवति ते भावप्रामतया ज्ञातच्याः ॥ १११३॥ के पुनस्ते <sup>2</sup> उच्यते—

## तित्थगरा जिण चउदस, दस भिन्ने संविग्ग तह असंविग्गे। सारूविय वय दंसण, पिडमाओ भावगामो उ ॥ १११४॥

'तीर्थकराः' अर्हन्तः, 'जिनाः' सामान्यकेविष्ठनः अवधि-मनःपर्यायिजना वा, चतुर्द्शपू-विणो दशपूर्विणश्च प्रतीताः, 'भिन्ने'' ति असम्पूर्णदशपूर्वधारिणः, 'संविद्याः' उद्यतिवहारिणः, 'असंविद्याः' तिद्वपरीताः, 'सारूपिकाः नाम' श्वेतवाससः क्षुरमुण्डितशिरसो भिक्षाटनोपजीविनः अधिक्तविशेषाः, ''वय'' ति प्रतिपन्नाणुन्नताः श्रावकाः, ''दंसण'' ति दर्शनश्रावकाः—अविरत-सम्यग्दष्टय इत्यर्थः, 'प्रतिमाः' अर्हद्विम्बानि । एष सर्वोऽपि भावग्रामः, एतेषां दर्शनादिना ज्ञाना-दिप्रसूतिसद्भावात् । अत्र परः प्राह—ननु युक्तं तीर्थकरादीनां ज्ञानादिरतत्रयसम्पत्समन्वितानां भावग्रामत्वम्, ये पुनरसंविग्रादयस्तेषां कथिमव भावग्रामत्वमुपपद्यते ? नेष दोषः, तेषामपि यथावस्थितप्रक्षपणाकारिणां पार्थतो यथोक्तं धर्ममाकण्यं सम्यग्दर्शनादिकाभ उदयते, अतस्तेषामपि 10 भावग्रामत्वमुपपद्यत एवेति कृत प्रसङ्गेन ॥ १११४॥ तीर्थकरा इति पदं विशेषतो भावयति—

चरण-करणसंपन्ना, परीसहपरायगा महाभागा । तित्थगरा भगवंतो, भावेण उ एस गामविही ॥ १११५ ॥

चरण-करणसम्पन्नाः परीषहपराजेतारो महामागारतीर्थकरा मगवन्तो दर्शनमात्रादेव भव्यानां सम्यग्दर्शनादिबोधिवीजप्रसूतिहेतवो भावग्रामतया प्रतिपत्तव्याः । एवं जिनादिष्विप भावनीयम् । 15 एष सर्वोऽपि भावग्रामविधिर्मन्तव्यः ॥ १११५ ॥ प्रतिमा अधिकृत्य भावनामाह—

जा सम्मभावियाओ, पिंडमा इयरा न भावगामी उ । भावो जइ नित्थ तिहं, नणु कारण कज्जउवयारो ॥ १११६ ॥

याः 'सम्यग्माविताः' सम्यग्दृष्टिपरिगृहीताः प्रतिमास्ता भावत्राम उच्यते, न 'इतराः' मिथ्या-दृष्टिपरिगृहीताः । आह सम्यग्माविता अपि प्रतिमास्ताव[द्] ज्ञानादिभावशून्याः, ततो यदि 20 ज्ञानादिरूपो भावस्तत्र नास्ति ततस्ताः कथं भावग्रामो भवितुमर्हन्ति ? उच्यते—ता अपि दृष्ट्या भन्यजीवस्थाऽऽद्रेककुमारादेरिव सम्यग्दर्शनाद्युदीयमानसुपलभ्यते ततो ननु कारणे कार्योपचार इति कृत्वा ता अपि भावग्रामो भण्यन्ते ॥ १११६ ॥ अत्र परः प्राह्—

एवं खु भावगामो, णिण्हगमाई वि जह मयं तुरुमं। एअमवचं को णु हु, अन्त्रिवरीतो विदेखाहिं॥ १११७॥

यथा सम्यग्मावितप्रतिमानां कारणे कार्योपचाराद् मावयामत्वं युप्माकं 'मतम्' अभिप्रेतम्, एवमेव निह्नवादयोऽपि मावयाम एव भवतां प्राप्तवन्ति, तेषामपि दर्शनेन कस्यचित् सम्यग्दर्शनोत्पादात् । सूरिराह—'एतत्' त्वदुक्तमवाच्यवचन भवन्तमसमझसप्ररूपिनं विना को नु

१ °ण्यं यदा सम्यग्दर्शनादिलाभ उद्यते तदा तेपामिष भा०॥ २ "जा नम्म० गाहा। सम्मभावियातो य पिडमाओ ण वि इतरीओ । आह कहं मिच्छिहिहीपरिग्गहिताओ पिडमातो भावगामो ण भवित ? उच्यते—तत्र ज्ञानादिभावो नास्ति । आह नतु कारणे कार्यवदुपचार इति कृत्वा ताओ वि दटूण कस्सइ सम्मुप्पातो होजा तो कथं ताओ भावगामो ण भवन्ति ? । आयरिओ भणित—एवं गु भाव० गाथा- ह्रयं कण्ट्यम् ॥" इति चूर्णों । विशेषचूर्णाविष प्राय एतरसम एव पाठ ॥ ३ एव खलु भा° ता० ॥

यामादिकं परिक्षिप्य व्यवस्थिताः, स मिश्रपरिक्षेपः । अचित्तपरिक्षेपस्त्वयं भविति ॥ ११२२ ॥ तमेवाह-

> पासाणिद्दग-मिट्टिय-खोड-कडग-कंटिगा मेंवे दव्वे। खाइय-सर-नइ-गड्डा-पन्त्रय-दुग्गाणि खेत्तम्मि ॥ ११२३ ॥

पाषाणमयः प्राकारो यथा द्वारिकायाम्, इष्टकामयः प्राकारो यथा नैन्द्पुरे, मृत्तिकामयो ठ यथा सुमनोम्रुखनगरे, ''खोड'' त्ति काष्टमयः प्राकारः कस्यापि नगरादेर्भवति, कटकाः-वंश-दलादिमयाः कण्टिकाः-बुञ्बूलादिसम्बन्धिन्यः तन्मयो वा परिक्षेपो प्रामादेर्भवति, एष सर्वोऽपि द्रव्यपरिक्षेपः । क्षेत्रपरिक्षेपस्तु खाँतिका वा सरो वा नदी वा गर्चा वा पर्वतो वा दुर्गाणि वा-जलदुर्गादीनि पर्वता एव दुर्गाणि वा, एतानि नगरादिकं परिक्षिप्य व्यवस्थितानि क्षेत्रपरि-क्षेप उच्यते ॥ ११२३ ॥ कालपरिक्षेपमाह— 10

वासारत्ते अइपाणियं ति गिम्हे अपाणियं नचा । कालेण परिक्खिनं, तेण तमने परिहरंति ॥ ११२४ ॥

वर्षारात्रेऽतिपानीयमिति कृत्वा 'प्रीप्मे' उष्णकाले अपानीयमिति कृत्वा रोंद्धं न शक्यत इति ज्ञात्वा तेन कारणेन तद् नगरादिकम् 'अन्ये' परराष्ट्रराजानः परिहरन्ति तत् कालपरिक्षिप्तम् ॥ ११२४ ॥ भावपरिक्षेपमाह— 15

> नचा नरवहणी सत्त-सार-बुद्धी-परकमविसेसे। भावेण परिक्खितं, तेण तमने परिहरंति ॥ ११२५ ॥

सत्त्वं-धेर्यम् ; सारो द्विधा---बाह्य आभ्यन्तरध्य, बाह्यो बल-वाहनादिः, आभ्यन्तरो रत्न-सु-वर्णादिः; बुद्धिरौत्पत्तिक्यादिभेदाच्चतुर्विधा यथा अभयकुमारस्य, पराक्रमः-औरसवलात्मकः, एतान् सत्त्व-सार-बुद्धि-पराक्रमविशेपान् विवक्षितनरपतेः सम्वन्धिनो ज्ञात्वा 'यद्यनेन सार्द्धं विग्र-20 हमारप्र्यामहे तत उत्विनिष्यन्ते सपुत्रगोत्राणामसाकमनेन कन्दाः इति परिभाव्य तदीयं नगरं यद् 'अन्ये' राजानः परिहरन्ति तत् तदीयेन सत्त्व-सारादिना भावेन परिक्षिप्तं प्रतिपत्तव्यम् ॥ ११२५ ॥ न्यास्यातं परिस्नेपपदम् । अत्र द्रव्यपरिस्नेपेण प्रकृतम् । अथ मासपदिनिस्नेपमाह—

नामं ठवणा द्विए, खित्ते काले तहेव भावे य। मासस्स परूवणया, पगयं पुण कालमासेणं ॥ ११२६ ॥

माममासः स्थापनामासो द्रव्यमासः क्षेत्रमासः कालमासो भावमासश्चेति पड्डिधा मासस्य परू-पणा कर्त्तच्या । प्रकृतं पुनरत्र सूत्रे कालमासेन ॥ ११२६ ॥

तत्र नाम-स्थापने क्षुण्णत्वाद् व्युदस्य द्रव्यमासमाह---

दच्वे भवितो निव्यत्तिओ उ खेतं तु जिमम वण्णणया । कालो जिह विणिजह, नक्खत्तादी व पंचिवहो ॥ ११२७ ॥

१ नद्° त॰ का॰ ॥ २ °मस्य भव° मा॰ ॥ ३ खातिका-पानीयपरिपूर्णा परिखा, सरो-नदी-गर्ताः प्रतीताः, पर्वता एव दुरारोहतया दुर्गाणि-विषम्थानानि, एतानि भा ॥ धरोदं न सा॰ मो॰ है॰॥

48 c4

25 दनि**रू**-पणम

30

वर्षे पट्पष्टाचिकानि त्रीणि ज्ञतानि भवन्ति । पञ्च संवत्सरा युगमिति कृत्वा तानि पञ्चमिर्गु--ण्यन्ते जातान्यष्टादश शतानि त्रिंशानि दिवसानाम् । एतेषां नक्षत्रमासदिवसानयनाय सप्तपष्टि-र्युगे नक्षत्रमासा इति सप्तपष्टा भागो हियते, रुव्धाः सप्तविंगतिरहोरात्रा एकविंगतिरहोरात्रस्य सप्तषष्टिभागाः १ । तथा चन्द्रमासदिवसानयनाय द्वापष्टिर्युगे चन्द्रमासा इति द्वापष्टा तस्यैव -युगदिनराशेभीगो हियते, लब्धान्येकोनत्रिंशदहोरात्राणि द्वात्रिंशच द्वापष्टिभागाः २ । एवं युग-४ दिवसानामेवेकपष्टिर्युगे कर्ममासा इत्येकपष्टा भागे हृते रुव्धानि कर्ममासस्य त्रिशिद्दिनानि ३। तथा युगे पिष्टः सूर्यमासा इति पष्टा युगदिनानां भागे हृते रुव्धाः सूर्यमासदिनसास्त्रिगदहो-रात्रस्याद्धे च ४ । तथा युगदिवसा एव अभिवर्द्धितमासदिवसानयनाय त्रयोदशगुणाः कियन्ते जातानि त्रयोविंशतिसहस्राणि सप्त शतानि नवत्यधिकानि, एपां चतुश्चत्वारिंगैः सप्तभिः शतै-भीगो हियते रूट्या एकत्रिंशदिवसाः, शेपाण्यवतिष्ठन्ते पड्विंशत्यधिकानि सप्तशतानि चतुश्चत्वा-10 रिंशैसप्तशतभागानाम् , तत उभयेपामप्यद्भानां पङ्गिरपवर्त्तनां क्रियते जातमेकविंशं शतं चतुर्विंश-त्यत्तरगतभागानामिति ५॥

उक्ताः पञ्चापि कालमासाः । भावमासो नोआगमतः 'मूलादियुतः' मूल-कन्द-स्कन्धादिरूप-तया मापप्रायोग्याणि कर्माणि वेदयन् मापजीवोऽवगन्तव्यः । प्रकृतं पुनरत्र 'कर्ममासेन' ऋतु-मासेनेत्यर्थः । ततः "अवाहिरियंसि कप्पद्व निग्गंथाणं एकं मास वत्थए" ति (सू० ६) 15 किसुक्तं भवति ?-- त्रिंशदहोरात्रमानमेकं ऋतुमास कल्पते वस्तुमिति ॥ ११३० ॥ प्ररूपितं मासपदम् । अथ येषां मासकल्पेन विहारो भवति ताँन् नामग्राहं गृहीत्वा तद्विधिमभिधित्मुराह—

> जिण सुद्ध अहालंदे, गच्छे मासो तहेव अजाणं। एएसिं नाणत्तं, वोच्छामि अहाणुप्रव्वीए ॥ ११३१ ॥

मासक-ल्पविहा-रिणः

जिनकल्पिकानां शुद्धपरिहारकाणां यथालन्दकल्पिकानां 'गच्छवासिनां' स्थविरकल्पिकाना-20 मित्यर्थः । तथैव 'आर्याणां' साध्वीनां यथा येपां मासकल्पो भवति तथैतेपां सर्वेपामि नानात्वं वक्ष्यामि 'यथानुपूर्व्या' यथोद्दिष्टपरिपाट्या ॥ ११३१ ॥ तत्र प्रथमं जिनकल्पिकानाश्रित्याह-

पन्वजा सिक्खापयमत्थग्गहणं च अनियओ वासो । निष्कत्ती य विहारी, सामायारी ठिई चेव ॥ ११३२ ॥

जिनक-**ल्पिकाः** 

प्रथमं प्रव्रज्या वक्तव्या, कथमसौ जिनकल्पिकः प्रव्रजितः है इति । ततः 'शिक्षापदं' मह- 25 णा-ऽऽसेवनाविषयम् । ततो म्रहणशिक्षयाऽधीतसृत्रस्यार्थम्हणम् । ततो नानादेशदर्शनं कुर्वतो यथा अनियतो वासो भवति । ततः शिष्याणां निष्पत्तिः । तदनन्तरं विहारः । ततो जिनकल्पं प्रतिपन्नस्य सामाचारी । ततस्तस्यैव 'स्थितिः' क्षेत्र-कालादिकाऽभिधातन्येति गाथासमुदायार्थः-॥ ११३२ ॥ अवयवार्थं प्रतिद्वारममिषित्सुः प्रथमतः प्रवज्याद्वारमाह—

सोचाऽभिसमेचा वा, पव्यजा अभिसमागमो तत्थ । जाइस्सरणाईओ, सनिमित्तमनिमित्तओ वा वि ॥ ११३३ ॥

30 जिनक-रिपकानां

'श्रुत्वा' तीर्थकर-गणधरादीनां धर्मदेशनां निशम्य 'अभिसमेत्य वा' सह सन्मत्यादिना स्वय--

१ भागो हियते भा॰ ॥ २ °शत्मस भा॰ विना ॥ ३ तन्नाम भा॰ विना ॥

मैंबाबबुध्य प्रवत्या भवेत्। तत्राच्यवक्तव्यत्वात प्रथममिसमागम उच्यते—सो अभिसमागमो जातिसारणादिकः सनियित्तकोऽनिमित्तको वा द्रष्टव्यः। तत्र यद् वाद्यं निमित्तसुद्दियं जातिसारणाप्रुपजायते तत् सनियित्तकम्, यथा चन्करुचीित्रमृतीनाम्। यत् पुनरवमेव तदावारक-कर्मणां अयोपञ्चनेनात्व्यते तदनिमित्तकम्, यथा स्वयम्बुद्ध-क्रिपिरार्टानाम्। एतेन जानिसारणेन ध्याद्मिहणात् आवक्त्य गुणप्रव्यप्रसर्वणाविद्यानेन अन्यतीर्थिकस्य वा विमक्तज्ञानेन प्रवज्या-प्रतिपत्तिः सम्मवित् ॥ ११३३ ॥ गतमिससमन्यद्वारम्। अय श्रुत्वेति द्वारं विवरीपुराह—

मीचा उ होह घम्मं, स केरिमो केण वा कहेयच्यो । के नस्स गुणा चुना, दोसा अणुवायकहणाए ॥ ११३४ ॥

र्धर्ममाचार्यादीनामन्तिक श्रुत्वा प्रवच्या भवति । अत्र शिष्यः प्रच्छति—स धर्मः कीदृशः ! 10कन वा कथिवनव्यः ! के वा तम्योपायकथने गुणाः प्रोक्ताः ! के वा अनुपायकथने दौषाः ! इति ॥ ११३४ ॥ नत्र कीदृशः ! केन वा कथियनव्यः ! इति प्रक्षे निर्वचनमाद्-

टपॅड्डच्ये धर्मे धर्मा-पंदेशाधि-फारिणक्ष

25

संमारदुक्तामहणा, विवोहओं मविष्यपुंडरीयाणं । धम्मा जिणपन्नता, पगप्यज्ञहणा कहेयच्या ॥ ११३५ ॥

रंगार एव जन्म-जरा-मरणादिहुःखनिबन्धनत्याद् हुःरं गंसारस्य वा हुःखानि-धारीर-मान15 मिकळ्ळणानि तस्य तेषां वा मथनः-विनाधकः, तथा भव्या एव विनयादिविमळ्गुणपरिमळयोगाद् ज्ञानादिग्रङ्मीनिवासयोग्यनया च पुण्टरीकाणि-खेतसरोरुहाणि तेषां विद्येषण मिथ्यात्वादिनिद्यविद्यावणळ्ळणेन बोधकः-सम्यग्दर्शनादिविकाधकारी, इंदर्शे जिनमज्ञसो धर्मः 'प्रकल्ययितना' निर्शिथाष्ट्रययनग्वार्थधारिणा साधुना कथियत्वयः । स हि मंविक्रगीतार्थतयोग्यगी-अपादपदानि सम्याने न्यस्याने विनियुज्ञानो न विषरीत्वमक्षणयाऽऽत्मानं परं वा दीर्धभव20अमणभाजनमाननोतीति ॥ ११३५ ॥

परः प्राह्—किमैत्रंत्रिधोऽपि भागतनो धर्म टपदिस्यमानः केपाखिद् बौर्य न जनयति येनैव-मिमशीयने ''भन्यपुण्डरीकाणां विद्योधकः'' ? हृति, अत्रोच्यते—

> जह खरम्प पमानं, दहुं नरकमलपेंटिरीयाई। चुन्क्रंति उद्यकारुं, तन्य उ कुछुदा न चुन्क्रंति॥ ११३६॥ एतं भनमिद्वीया, जिणनरखरम्मुतिष्यमानेणं।

बुड्यंति मित्रयक्रमला, अमित्रयक्कपुदा न बुड्यंति ॥ ११३७ ॥ यथा सृयंख 'ममावं' ममापटकॅमपं हद्दा सरिप खितानि वरकमलपुण्डरीकाणि 'टदयकाले'

प्रभाते बुज्यन्ते । तंत्रव च सर्मि कुमुदान्यपि मन्ति परं तानि न बुज्यन्ते ॥ ११३६ ॥

'ग्यम्' अनेतेव दृष्टान्तेन जिनवरमुर्थस्य या श्रुतिः—आगमः प्रभाषटलकरपन्तस्प्रमावेनः

किंप्यक्रमञ्जनि 'बुज्यन्ते' सम्यक्त्यादिविकाद्यमासाद्यन्ति । तानि च—

"भव्या वि ते अणंता, वे मुत्तिसुदं न पायंति।"

इति यचनार्यम्यावनीयसिद्धिगमनान्यपि भवेर्युरित्यतम्बद्धावच्छेद्दार्थमाह—भवा—माविनी सिद्धि-१ धर्म नीर्थकरादीनामन्तिके भारु॥ २ श्लिजनिनं हु भारु॥ र्येषां तानि भवसिद्धिकानि । यसिंश्च जीवलोकसरिस भगवतः प्रभावेन भन्यकमलानि वोध-मश्चवते तिसान् अभन्यकुमुदान्यिप कालसौकरिकपमृतीनि सन्ति परं तानि न प्रतिबुध्यन्ते, तथास्वाभान्यात् । यदवादि वादिमुख्येन—

सद्धर्मवीजवपनानवकौगलस्य, यहोकवान्यव ! तवापि खिलान्यभृवत् । तन्नाद्धतं खगकुलेप्विह तामसेषु, स्याँगवो मधुकरीचरणावदाताः ॥ (सद्धसेनीया द्वितीया द्वात्रिंगिका श्लोक १३)॥ ११३७॥

अत्र परः प्राह—

पुंच्यं ति होइ कहओ, पच्छा धम्मो उ उक्तमो किन्नु । तेण वि पुच्यं धम्मो, सुओ उ तम्हा कमो एसो ॥ ११३८॥

पूर्वे तावत् 'कथकः' धर्मोपदेष्टा भवति, पश्चात् तदुपढेशं श्रुत्वा धर्म उत्पद्यते, अतः 10 किमेवं 'स कीहशः' इति प्रथमं धर्मस्वरूपमुद्दिश्य 'केन वा कथियतन्यः' इति कथकसंरूपं पश्चादुद्दिशद्धिरुत्कमः क्रियते । गुरुराह—तेनापि कथकेन पूर्व गुरूणां समीपे धर्मः श्रुत एव तस्मात् कम एपः नोत्कम इति ॥ ११३८॥ अयं च धर्म उपायेनैव कथितन्यो नानुपायेन । आह के दोपा अनुपायकथने । उत्त्यते—

जइधम्मं अकहेत्ता, अणु दुविधं सम्म मंसविरईं वा । अणुवासए कहिंते, चडजमला कालगा चडरो ॥ ११३९॥

<sup>15</sup> अविधिना धर्मकथने दोषाः

यः खलु मिथ्याद्दिरनुपासकरतस्यथमतया धर्मश्रवणार्थमुपतिष्ठते तस्य यतिधर्मः कथियतव्यः। यदि यतिधर्ममकथियत्वा श्रावकसम्बन्धिनमणुधर्म कथियति तदा चत्वारो गुरवः तपसा कालेन च द्वाभ्यामिप गुरुकाः। यदा यतिधर्म प्रतिपत्तुं नोत्सहते तदा मृलोत्तरगुणमेदाद् द्विविधैः श्राद्धधर्मः कथनीयः, सम्यक्त्वमूलानि द्वाद्य त्रतानीत्यर्थः। यदि श्राद्धधर्ममकथित्वा सम्यग्दर्शनमात्रं कथ-20 यति तदाऽपि चत्वारो गुरवः तपसा गुरवः कालेन रुघवः। यदा श्राद्धधर्मं श्रहीतुं न शकोति तदा यदि सम्यग्दर्शनमनुपदिश्य मद्य-मांसविरतिं कथयति तदा चत्वारो गुरवः तपसा रुघवः कालेन गुरवः। यदा सम्यग्दर्शनमप्यङ्गीकर्त्तुं न श्रेक्ष्यते तदा यदि मद्य-मांसविरतिमप्रकृप्येहि-कमामुप्तिकं वा तद्विरतिफलं कथयति तदाऽपि चत्वारो गुरवः तपसा कालेन च रुघवः। "चट-जमरा कालगा चउरो" ति चत्वारि यमलानि तपः-कालगुगलरुष्ठणानि येपु ते चतुर्यमलाः, 25 चत्वारः कालकाश्चत्वारश्चतुर्गुरुका इत्यर्थः, आज्ञाभङ्गाद्यश्च दोपाः॥ ११३९॥ अपि च—

जीवा अन्भृहिंता, अविहीकहणाइ रंजिया संता । अभिसंछुढा होंती, संसारमहत्रवं तेणं ॥ ११४० ॥

ते जीवाः प्रवज्यायामभ्युत्तिष्ठन्तोऽपि तदीयया अविधिकथनया रिक्तताः सन्तिश्चिन्तयन्ति— यदि श्रावकधर्मेणापि काममोगान् मुद्धानेः सुगतिरवाप्यते ततः किमनया सिकताकवरुनिरास्त्रादया ३० प्रवज्यया १, एवं यदि सम्यग्दर्शनमात्रेणापि सुगतिरासाद्यते तर्हि को नामात्मानं विरतिशृह्वरुगयां

१ नेयं गाया विशेषचूर्णिकृताऽऽहता ॥ २ °धं मद्भमंस° ता॰ ॥ ३ °घोऽणुधर्मः भा• ॥ ४ फमते मो॰ दे॰ विना ॥

प्रक्षेप्सति १ इत्यादिः, एवं ते विपरिणामिताः प्रवज्यामगृहन्तः पट् कायान् विराधयेयुः, अतः 'तेन' कथकेन् संसार्महाणेवम् अमि—आभिमुख्येन प्रक्षिप्ता सवन्ति, चिर्ण मुक्तिपदपातेः ॥११४०॥

एसेव य न्ण कमी, वेरग्गाओं न रोयए तं च । दहतो य निरणुकंपा, मुणि-पयस-तग्च्छअहुवमा ॥ ११४१ ॥

ठ ते जीवा इत्थं चिन्तयेयुः — नृतमेष एवात्र 'क्रमः' परिपाटिः यत् पृतं श्रावकथमं स्पृष्ट्वा पश्चाद् यतिर्धमः प्रतिपद्यते, अथवा पृतं सम्यन्दर्शनमात्रसुरिकृत्य ततो देशविरितरपादीयते, यहा मद्य-मांसविरितं म्पृष्ट्वा पश्चान् सम्यक्त्वं गृह्यते इति । स चारम्भवहुल्तया गृह्वानम्योपिर चेराग्यसुपगतः प्रवज्यां प्रतिपत्तुमायातः, स च धर्मकथा श्राद्धधर्मे प्ररूपिततं ल्याः, तं चामो चेराग्याधिरुद्धमानसत्त्वाद् न राचयति, ततो विपरिणम्य तच्चित्रकादिषु गच्छेत् । ते चवमविधिना 10 धर्म कथ्यन्तः 'द्विधाऽपि निरनुकम्पाः' पण्णां कायानां तस्य चोपर्यनुकम्पारिहताः ।

"सुणि" ति चीन्गुनिकादृष्टान्तः—यैथा सा चीर्ग्निका पृवेमाल्मालः परिखेदिता पश्चात् सद्भूतमपि नेच्छिति, एवमत्रापि पृवे श्राद्धधर्मे कथिते पश्चाद् यवतोऽभिवीयमानमपि श्रमणधर्ममसी न प्रतिपद्यते । तथा "पयम" ति यथा कस्त्रापि प्राप्तृणंकस्य पृवे वासितमक्तं दत्तं ततः स उदरप्रं तद् शक्तवान्, पश्चाद् घृत-मशुसंशुक्तं पायसमपि दीयमानं तस्य न रोचते । "तरच्छश्रहुवम" 15 ति यथा तग्क्षः—त्याघ्रविद्शेषः स पृवेमस्थां प्राणः पश्चाद्यामिषमपि न रोचयति, एवमस्यापि श्रावक्षधर्मश्राणस्य यतिधर्मो न प्रतिमामते । यन एत दोषा अनो विधिनव कथनीयम् ॥१११४॥

के पुनर्विधिकथने गुणाः 2 उँच्यते—

तित्याणुसञ्जणाण, आयहियाण परं ममुद्धगति । मग्गाप्यभावणाण, जद्धम्मकहा अओ पढमं ॥ ११४२ ॥

<sup>20</sup> यतिथमिकथा प्रथमतः कियमाणा तीर्थस्यानुसन्नाय मन्नति, बहुनां जन्तूनां प्रवच्याप्रतिपत्तेः । तीर्थानुपन्नना च कृता आत्महिताय जायते । परं च प्रवच्याप्रदानेन संमारसागरादसा समुद्ध-रिति । अत एव मार्गस्य-मम्यग्दर्शनादेः प्रभावनाय सा प्रभनति । यत एव गुणा अतो यतिथर्म-कथा प्रथमं म्यरूपतो गुणानश्च कर्त्तव्या । तत्र म्यरूपतो यथा—''संती य मह्वऽज्ञव, मुत्ती०'' (दर्शवे० प० अ० नि० गा० २४८) ह्त्यादि । गुणतो यथा—

ना हप्कर्मप्रयामा न ब्रुख्रवति-मृत-स्वामिट्वीक्यहःसं, राजादी न प्रणामोऽञन-वसन-धन-स्वानचिन्ता न चैव । ज्ञानाप्तिर्लोकपूना प्रथमसुखरमः प्रत्य मोक्षाचवाप्तिः,

श्रामण्येऽमी गुणाः स्युसादिह सुमतयः किं न यनं कुरुव्वम् ! ॥ इत्यादि ।

र ° धर्म प्रति' भा॰ निना ॥ २ "जहा या वीरमुणिया अध्यिमिं छिन्दे निरमीक्या पच्छा सन्तयं पि नेच्छित, चितेह—अध्यि गर्य, ट्वसपारी वक्त्य । 'पयस' नि जहा वा कस्मित पाहुणयस्म पुष्यं होमीणो दिग्गो, पच्छा पय-महुभ ततो पायनो, मो से न रोयित, ट्वसहारी वक्त्य । अहवा 'मुणिपयस' ति जहा वस्मगारमुणिया पिडच्छेयाणं क्या पच्छा पायम पि नेच्छित, ट्वसहारी वक्त्य । अहवा जहा 'तुग्च्छ" दिन चूर्णां ॥ ३ उच्यन्ते मो॰ छे॰ वा॰ त॰ ॥ ४ दिति । एवं च भगवदुपद्दितस्य मार्थस्य-सम्यग्दर्शनरपस्य प्रभावनार्यं भवित । यत् गा॰ ॥

विधिना धर्मीप-देशदाने गुणाः

25

यदा यतिधर्ममङ्गीकर्तुं न शकोति तदा सम्यक्त्वमूरुः श्राद्धधर्मः कथयित्व्यः, यदा तमपि न प्रतिपद्यते तदा सम्यग्दर्शनम् , तस्याप्यप्रतिपत्तौ मद्य-मांसविरतिः । एवं चानुपासकस्य पुरतो धर्मकथायां विधिः । उपासकस्य तु यथास्तरुचि धर्मकथां करोतु, न कश्चिद्दोषः ॥ ११४२ ॥

गतं प्रत्रज्याद्वारम् । अथ शिक्षापदद्वारमाह-

पन्वइयस्स य सिक्खा, गयण्हाय सिलीपती य दिहंतो । तइयं च आउरम्मी, चउत्थगं अंघले थेरे ॥ ११४३ ॥

5 जिनक-शिक्षा

15

भनजितस्य च सतोऽस्य शिक्षा दातव्या । सा च द्विधा—ग्रहणशिक्षा आसेवनशिक्षा च । तत्र महणशिक्षा सूत्राध्ययनरूपा, आसेवनाशिक्षा प्रत्युपेक्षणादिका । तत्र कोऽपि प्रवजितः सन् आसेवनाशिक्षां सम्यगभ्यस्यति न पुनर्भहणशिक्षाम् । तत्राचार्येः स्नातेन गजेन श्रीपदिना च दृष्टान्तः क्रियते, तृतीयं चोदाहरणमातुरविषयं चतुर्थमन्धस्थविरविषयं कर्त्तव्यमिति गाथासमा-10 सार्थः ॥ ११४३ ॥ अथ विस्तरार्थोऽभिधीयते—तत्रासौ गुरुभिरादिष्टः—सौम्य ! गृहाण त्वमेनां म्रहणशिक्षाम् , अधीप्व विधिवद् यथाक्रममाऽऽचारादिश्चतम् । स प्राह—

पन्बद्दओऽहं समणो, निक्खित्तपरिग्गहो निरारंभो । इति दिक्खियमेकमणो, धम्मधुराए दढी होमि ॥ ११४४ ॥ समितीसु भावणासु य, गुत्ती-पिडलेह-विणयमाईसु । लोगविरुद्धेस य बहुविहेस लोगुत्तरेसुं च ॥ ॥ ११४५ ॥ जुत्त विरयस्स सययं, संजमजोगेसु उज्जयमहस्स । किं मर्ज्झं पढिएणं, भण्णइ सुण ता इमे नाए ॥ ११४६ ॥

भदन्त ! प्रत्रजितोऽहं 'श्रमणः' तपसी निक्षिप्तपरित्रहो निरारम्भश्च सञ्जात इत्यतः 'दीक्षिते' दीक्षायां मकारोऽलाक्षणिकः एकाञ्रमना 'धर्मधुरायां' धर्मचिन्तायां 'हढः' निष्कम्पो भवामि 20 ॥ ११४४॥ किञ्च-

'समितिषु' ईर्यादिपु 'मावनासु' द्वादशसु पञ्चविंशतिसद्वयाकासु वा 'गुप्तिषु' मनोगुप्त्यादिषु मसुपेक्षणायां प्रतीतायां 'विनये' अभ्युत्थानादिरूपे आदिशब्टाद् वैयावृत्त्यादिपु न्यापारेपु 'युक्तस्य' प्रयत्नवतः, तथा 'लोकविरुद्धेषु' जुगुप्सितकुलभिक्षाग्रहणादिषु 'वहुविषेषु' नानाप्रकारेषु . 'लोकोत्तरविरुद्धेषु' नवनीत-चलितान्नग्रहणादिषु चशव्दाद् उभयविरुद्धेषु गद्यादिषु 'विरतस्य' 25 मतिनिवृत्तस्य 'संयमयोगेषु च' आवश्यकव्यापारेषु उद्यतमतेः एवंविधस्य कि मम 'पठितेन' पाठेन कार्यम् १ न किञ्चिदिति भावः । मण्यते गुरुभिरत्रोत्तरम्—वत्स ! यद्र्थ भवान् प्रवितः स एवार्थों न सेत्स्यतीति । तथा चात्र शृणु तावदम् 'ज्ञाते' द्वे निदर्शने ॥ ११४५ ॥ ११४६ ॥

ते एव यथाक्रममाह-

जह ण्हाउत्तिण्ण गओ, वर्हुअतरं रेणुयं छुभइ अंगे । सुडु वि उज्जममाणो, तह अण्णाणी मलं चिणइ ॥ ११४७ ॥

30

गजहात-स्वीपहि-द्यान्ती

## नं मिलिपई निदायति, नं लाएनि चलेणीई भूमीए। ग्यमसंजमपंके, चरणमुद्दं लाह अमुणिना ॥ ११४८॥

यथा राजः सरो-नद्यादी सन्तपनयनार्थं सान्तोत्ताणीः यन् बहुनगं रेणुं करेण गृहीत्वा सकीयेऽके शिपित, नथान्यासान्त्रानः तथा 'सुष्ट्री' अतिश्येनापि 'उद्यच्छमानः' उद्यसं कुर्वाणः अज्ञानी धर्जावः 'सर्छ' कर्सरजोर्छ्यणं चिनाति । एवं न्यमि कर्ममर्छनियीतनार्थं प्रविज्ञाः परं श्रुताच्ययन-सन्तरेण प्रवचनिवद्यानि समाचरन् प्रन्युन स्युक्तरेण कर्मरज्ञसाऽध्यानं गुण्डियप्यिमि ॥११४७॥ तथा श्रीपदनाष्ट्रा रेगोण यस्य पादो श्रुतो—शिलाबद् महाप्रमाणे। सवनः स एवंविधः श्रीपदी यथा श्रेत्रं 'निदायित' निहिणतीन्यर्थः, स च यद्ययमात्रं सस्यं निदायित तद् स्युक्तरं 'चरु-नाम्यां' पात्रास्यामाक्रस्य स्मा लग्यित सर्द्यति च । एवं श्रुतपाठं विना "अनुणना" अज्ञानन् १० "चर्णस्यं" ति चग्णसस्यम् 'अन्यसपद्धे' प्रियत्याद्युपमर्दक्तं स लगयित, लगयित्वा च सक्तमि । ११७८ ॥ एवमावर्थिक्तं श्रिप्य आनुग्ह्यान्तमह—

थातुर-द्यन्तः

2G

भणइ जहा रोगनो, पुच्छित वेजं न मंघियं पदद् । इय कम्मामयवेजे, पुच्छिय तुच्छे करिम्मामि ॥ ११४९ ॥-

म शिष्यो मणित—मगवन् श्रया गेगार्चः पुरुषो वैद्यमेव प्रच्छिति न पुर्नर्वेद्यक्रमहितां 15पटित, एवमहमिप श्रुष्मान् 'कर्मामयवैद्यान्' कर्मगेगिचिकित्मकान् प्रद्वा सर्वामिप कियां करि-ष्यामि, न पुनः श्रुतं पटिप्यामीति ॥ ११४९ ॥ गुरुगह—

भण्णद्द न मा सर्यं चिय, करेति किरियं अपुच्छिउं रोगी। नायच्यो अहिगारो, तुमं पि नाउं तहा कृणसु ॥ ११५०॥

भण्यन अत्रोत्तरम्—यद्यपि नामी रोगी वैद्यमपृद्धा न्ययमेव क्रियां करोति तथाऽपि तस्य 20 'जाउन्त्रे' क्रियायाः परिज्ञानेऽधिकारोऽन्ति यथा न वैद्यो स्यो स्यः प्रष्टन्यो न सर्वति । एवं यद्यपि त्यममान् पृद्धा नर्वामपि क्रियां करिप्यसि तथापि स्वयम्बान्य पर्कायस्वणविधि जानीहि, ज्ञान्वा च नथा कुरु यथा बहुद्यः प्रष्टन्यं न सर्वति ॥११५०॥ जिप्यः प्रतिसणति—

द्रं तम्म तिगिच्छी, आउग्पुच्छा उ जुज़ए तेणं।

मार्गिहीत महीणा, गुनमादि जना नऽहिजामि ॥ ११५१ ॥

रिप्य' आनुग्स 'हरे' हुम्बर्गी मः 'चिकिन्मी' वैद्यः अन आनुर्स्य कियाया अपरिज्ञाने वैद्यानिके प्रच्छा युक्यते, मम पुनर्गुग्व आदिशब्दाद् उपाध्यायादयः सार्वाना एव, अनी ज्ञास्त्रिन ने मगवनाः स्वयमेव महीयं स्वितनम्, ज्ञाचा च मन्यग् मां मार्ग्यप्यन्ति, यन एव- यन एवाई 'नार्वाये' न पद्यमीति ॥ ११५१ ॥ सृरिराह—

आगादकारणहिं, गुरुमादी ने जया न होहिति।

तह्या कहं तु काहिमि, वहा व मी अंघला थेरी ॥ ११५२ ॥ आगाँदेः कुम्मदिमिः कार्णयंदा ति तुर्वादयस्य सार्याना न भवित्यन्ति तदा क्यं नाम स्वं करित्यमि १ यथा वाऽमावन्धः स्वविरः ॥ ११५२ ॥ तथाहि—

१ <sup>१</sup>यमि, अतस्यमपि स्थमपीस्य प<sup>०</sup> मः ॥

अह सुय थेर अंधछगत्तर्ण अत्थि मे वह अच्छी। अप्पदण्ण पलित्ते, डहणं अपसत्थन पसत्थे ॥ ११५३ ॥ सोमिल-स्यान्धस्य-विरस्योदा-हरणम्

उजेणी नाम नगरी । तत्थ सोमिलो नाम वंमणो परिवसइ, सो य अंघलीमूओ । तस्स य अह पुत्ता, तेसिं अह भजाओ । सो पुत्तेहि भन्नति—अच्छीणं किरिया कीरड । सो पिड-भणइ— तुञ्भ अट्टण्हं पुत्ताणं सोलस अच्छीणि, सुण्हाण वि सोलस, वंभणीए दोन्नि, एते ह चउत्तीसं, अन्नस्स य परियणस्स जाणि अच्छीणि ताणि सद्याणि मम, एते चेव पभूया। अन्नया घरं पिलत्तं । तत्य तेहिं अप्पद्त्नेहि सो न चितओ नीणिउं तत्थेव रहंतो दृहो । एस अपसत्यो दिइंतो । मा एवं डिज्झिहिसि संसारे असुमकम्मेहि ॥

इमो पसत्यो-तत्थेव अंधलयथेरो । नवरं तेण कारिया किरिया । सो मणुस्साणं भोगाणं द्वितीयम-भाभागी जाओ । एवं तुमं पि पिहत्ता कज्जाकज्जं वियाणिता संसारातो नित्यरिहिसि ॥

10 न्धस्याह-

अथ गाथाक्षरार्थः सोमिलस्थविरस्याष्टी युताः । परं तस्यान्धत्वं वभूव । गाथायामन्धश-व्दाद् "विद्युत्पत्रपीतान्धास्रः" (सिद्ध० ८-२-१७३) इति प्राकृते स्वार्थिको रुप्रत्ययः। स च पुत्रेश्रक्षुश्चिकित्साकारणार्थमुक्तः सन् वक्ति—सन्ति मे पुत्रादीनां वहून्यक्षीणि, तैरेव मदीयं कार्यं सेत्स्यति । अन्यदा च गृहे प्रदीपनकं लयं ततस्ते पुत्रादयः "अप्पद्त्र" ति आत्म-रक्षणपरास्त्वरितं प्रणष्टाः । स्थविरान्धस्य प्रदीप्ते गृहे दहनम् । एपोऽप्रगस्तो दृष्टान्तः । प्रश-16 स्तस्तु विपरीतः, स चोपदिर्शित एव । उपनययोजनाऽपि क्रुतैवेति ॥ ११५३ ॥ इत्यमण्यु-क्तोऽसौ न प्रतिपद्यते श्रुताध्ययनम् , अतो भूयोऽपि करुणापरीतचेतसः सूरयः प्राहुः—

> मा एवमसग्गाहं, गिण्हसु गिण्हसु सुयं तइयचक्खं । किं वा तुमेऽनिलसुतो, न स्सुयपुच्चो जवो राया ॥ ११५४ ॥

सौम्य ! मैवमसद्ग्राहं गृहाण, गृहाण सूक्ष्म-च्यवहितादिष्वतीन्द्रियार्थेषु तृतीयचक्षुःकल्पं 20 श्रुतम् । किं वा त्वया न श्रुतपूर्वीऽनिलनरेन्द्रसुतो यवो राजा ? ॥ ११५४ ॥

कः पुनर्यवः ? इत्याह—

जव राय दीहपट्टो, सचिवो पुत्तो य गइभो तस्स । धृता अडोलिया गद्दमेण छूढा य अगडम्मि ॥ ११५५ ॥ पव्ययणं च नरिंदे, पुणरागमऽडोलिखेलणं चेडा। जवपत्थणं खरस्सा, उवस्सओ फरुससालाए ॥ ११५६ ॥

यवराजर्पि-कथानकम्

यवी नाम राजा । तस्य दीर्घपृष्ठः सचिवः । गर्दभश्च पुत्रः । दुहिता अडोलिका । सा च गर्दभेण तीव्ररागाध्यपपन्नेन 'अगडे' मूमिगृहे विषयसेवार्थ क्षिप्ता ॥ ११५५ ॥

तच ज्ञात्वा वेराग्योत्तरिक्षतमनसो नरेन्द्रस्य प्रवजनम् । पुत्रस्रेहाच तस्योज्ञियिन्यां पुनः पुन-रागमनम् । अन्यदा च चेटरूपाणामडोलिकया कीडनं खरस्य च यवप्रार्थनम् । ततश्चोपाश्रयः <sup>30</sup> - परुपः—कुम्मकारस्तस्य शालायामित्यक्षरार्थः ॥ ११५६ ॥ भावार्थः पुनरयम्—

उज्जेणी नगरी । तत्थ अनिलयुओ जवो नाम राया । तस्स पुत्तो गहभो नाम जुवराया ।

१ °पि परमकरुणा° मो॰ हे॰ ॥ बु० ४६

25

25

तन्स घृण गह्मन्स जुवरत्रो मङ्गी अडोलिया णाम, सा य अतीवरूववती । तस्त य जुव-रहो दीहपट्टी अन्हो । ताहे सो जुनराया तं अडोिलयं मिर्गिण पासिना अज्ञोननत्रो दुव्य-कीमन्ति । अमन्त्रेण पुच्छिनो । निव्वये सिद्धं । अमन्त्रण मन्नति—सागारियं मनिसाति तो एसा नृनिवरे छुञ्निन, तत्य सुंजाहि ताए सनं माए, छोगो जागिस्सति 'सा ऋहिं पि विनद्या'। 5 'एवं होड' ति क्रयं । अक्रया सो राया तं<sup>र</sup> क्रज्ञं नाडं निबेदेण पबतिओ । गहमी राया जातो । सो य जना नेच्छति पहिडं, पुत्तनेहेण य पुणो पुणो उञ्जेणि एति । अनया सो उञ्जेणीर अदूरसामेते वनलेचं, तन्स समीने शासमित । तं च वनलेचं एगो खेचणळेजो रक्ति । इंजों य एगा गड्नों तं दबदेतं चरिंदं इच्छिति वाहे तेण खेवपाछरण सो गड्मो मन्नति—

आधावसी पधावसी, मर्ग वा वि निरिक्खसी ।

लक्किओं ने मया मात्रो, जर्व पत्थेसि गह्मा ! ॥ ११५७ ॥

वयं भाष्यान्तर्गतः छोत्रः क्रगनकसमारूनन्तरं क्रग्लासते, एवद्यवराविष छोकौ । तण साहुणा सो सिकोगो गहियो । तथ य चेडक्वणि रनंति अडोहियाए. उंदोह्याए चि मिन्यं होइ। सा य तेर्मि रमंतापं अडोलिया नट्टा विके पडिया। पच्छा ताणि चेडरूनाणि इसो इसो य ननंति तं स्डोडियं, न णसंति । एच्छा एनेप चेडक्रेण नं विछं णसिचा 15णायं—जा एत्य न दीसति सा नूपं एयन्ति विकन्ति पर्डिया । ताहे तेपं मन्नति-

इओ गया इओ गया, मन्गिङंही न दीसति । अहमेर्य वियाणामि, कँगडे छृहा अडोलिया ॥ ११५८ ॥

मो वि पेपं सिलोगा परिजो । पच्छा तेप माहुणा उर्खणि पविसित्ता कुंनकारसालप उन्मजो गहियो । सो य दीहएहो अनचो तेणं जवसाहुणा रायते विराहियो । ताहे १० अनचो चितिति—'व्हं एयस वेरं निकाएनि!' वि काउं गहमरावं मणति—एस णी-सहररातिओं आगओं रजं पेंडेडकानों, अनि न पित्रगति पेच्छह से टबस्सप् आउहापि I तेन य अन्बेन दुवं चेव वानि आइहानि तन्नि उवन्तर नृतियाणि परिणवणनिमित्तं । रहा दिझाँग । पतिज्ञिको । तीए व हुंसकान्साकाए चंदुरो हुक्किउं हुक्किउं कोसरति सर्णं । ताह तेनं इंनक्तरं महति-

> मुङ्गालग ! महलया!, रनि हिंडणसीलया!। मेंचे ते नित्य मंमूला, दीहपड्डाओं ने मयं ॥ ११५९॥

मो नि पेन सिटोगो गहियो । ताह मा गया तं नियरं मार्डकामो रहं मसाह । पगासे उड़ारों होहि ति नाउं अनेचेन समं गीं फल्सलाउं अडीयो अच्छति । तस्य तेप साहुपा पहिंची पहनी सिकेगी-

१ वं अकर्ज रे॰। १ द जानि पसि पुषो चेव, पासेसु टिरिटिछसि । छक्तिको ते मया मानो दर्त रग रया चूरों। बोलकति य अइसकति य, बहुसा य जं पलोपति। छिन्सिबो ते नया मानो दर्त रग गण विशेषचूरों । ३ विले पहिना बहोतिया दि चूर्णिकद्-विरेग्नचूर्ण्ड्याङः एक ॥ ४ दीहपहुस्त वीमेहि पतिय ते ममतो भयं इते चूर्णी

Б

आधावसी पर्धावसी, ममं वा वि णिरिक्ससी ।
लिक्सओ ते मया मावो, जवं पत्थेसि गद्दमा ! ॥ (गा० ११५७)
रत्ना नायं—वेतिया मो, ध्रुवं अतिसेसी एस साधू । तओ वितिओ पिंडओ—
इओ गता इओ गता, मिंगजंती ण दीसई ।
अहमेयं विजाणामि, अगडे छूढा अडोलिया ॥ (गा० ११५८)
तं पि णेणं परिगयं, जहा—नातयं एतेण । तओ तितओ पिंडओ—
सक्यालग्र । सक्त्या । उन्ति दिह्यागीलग्रा । ।

ताहे जाणति—एस अमचो ममं चेव मारेउकामो, कओ ममं पिता राता होउं संते भोए परिचइत्ता पुणो ते चेव पत्थेति , एस अमचो मं मारेउकामो एवं जत करेइ। ताहे राया 10 अमचस्स सीसं छेतुं साहस्स उवगंतुं सन्वं कहेड़ खामेइ य।

अथ श्लोकत्रयस्याक्षरार्थः—आ—ईषद् आभिमुख्येन वा घाविस आधाविस, प्रकर्षेण पृष्ठतो वा घाविस प्रधाविस, मामि च निरीक्षसे, रुक्षितस्ते मया 'भावः' अभिप्रायो यथा 'यवं' यवधान्यं चिरतुं प्रध्यिस भो गईभ!। द्वितीयपक्षे यवनामानं राजानं मारियतुं भो गईभनृपते! प्रार्थयसीति प्रथमश्लोकः ॥ ११५७॥

इतो गता इतो गता, मृग्यमाणा न दृश्यते, अहमेतद् विजानामि 'अगडे' मूमिगृहे गर्चायां वा क्षिप्ता 'अडोलिका' उन्दोयिका नृपतिदुहिता वा । द्वितीयश्लोकः ॥ ११५८ ॥

मूषकस्य राज्ञश्च शरीरसोकुमार्यभावात् सुकुमारक ! इत्यामज्ञणम् , "भहरूग" ति भद्राकृते !, राज्ञौ हिण्डनशीरु ! मूपकस्य दिवा मानुपावरुोकनचिकतत्या राज्ञस्तु वीरचर्यया राज्ञौ पर्यटनशी- रुत्वात् , भयं 'ते' तव नास्ति 'मन्मूलात्' मिलिमित्तात् किन्तु 'दीर्घप्रष्ठात्' एकत्र सर्पात् अपरत्र 20 तु अमात्यात् 'ते' तव भयमिति तृतीयश्चोकः ॥ ११५९ ॥ ततः स राजिपिश्चिन्तयित—

सिक्खियन्वं मणूसेणं, अवि जारिसतारिसं । पेन्छ ग्रद्धसिलोगेहिं, जीवियं परिरक्षियं ॥ ११६० ॥

शिक्षितन्यं मनुष्येण अपि यादशतादशम्, पश्य मुग्धेरपि श्लोकेर्जीनितं परिरक्षितम् ॥ ११६०॥ तथा—

पुँच्विनराहियसचिवे, सामच्छण रत्ति आगमी गुणणा। नाओ मि सचिवघायण, खामण गमणं गुरुसगासे ॥ ११६१ ॥

पूर्व विराधितो यः सचिवस्तस्य राज्ञा सह 'सामच्छण' पर्यालोचनम् । ततस्तयो रात्रो तत्रागमः । तस्य च राजर्पेस्तदानीं पूर्वपिठतश्लोकत्रयस्य गुणना । ततः 'ज्ञातोऽस्म्यहम्, नृन्मितिशयज्ञानी मदीयः पिता, कुतो वा एप महात्मा पटपान्तलमतृणवद् लीलयेव राज्यं परित्यज्य भृय-30
स्तदङ्गीकारं कुरुते 'तदेप सर्वोऽप्यस्येवाऽमात्यस्य कृटरचनाप्रपञ्चः' इति परिभाव्य सचिववातनं
कृत्वा सपितुः क्षामणं कृतवान् । ततस्तस्य राजर्थः 'अहो ! ते भगवन्तो मामनेकशो भणन्ति

१ नायं मो॰ हे॰ ॥ २ राया होडं मो॰ हे॰ ॥ ३-४ एतहायाद्विकं विशेषचूर्णी न दस्यते ॥

स—आर्थ ! अवीप्वाचीप्व स्त्रम् , परमहमात्मविरिकतया नापाठिपम् , यदि नाम ईदृशानामपि मुग्वश्लोकानां पठितानामीदृशं फरुमाविरम्त् किं पुनः सर्वज्ञोपज्ञश्चतस्य मविप्यति ?' इति विचिन्त्य गुरुसकाशे गमनम् । ततो मिथ्यादुर्फतं दत्त्वा सम्यक् पठितुं लग्न इति ॥ ११६१ ॥ किञ्च श्चताध्ययनेऽमी अम्यिघका गुणाः—

श्रुनाघ्य-यने गुणा आयहिय परिण्णा भावसंत्ररी नवनवी अ संवेगी । निकंपया तवी निजरा य परदंसियनं च ॥ ११६२ ॥

आत्महितं १ परिज्ञा २ मावसवरः ३ नवनवश्च मंत्रगः ४ निष्कम्पता ५ तपः ६ निर्नरा च ७ पर्देशिकत्वं च ८ इति द्वारगाथासमासार्थः ॥ ११६२ ॥ अय वित्तरार्थमाह—

आयहियमजाणंतो, ग्रुन्झति मृद्दो समादिअति कम्मं । कम्मेण तेण जंत्, परीति भवसागरमणंतं ॥ ११६३ ॥

10 सम्मण तेण जत्, पराति भवसागरमणत ॥ ११६२ ॥ अनर्षातश्चतः सन् आत्मना हितन्—इह-परलोकपथ्यमजानन् मुछति, हितेऽप्यहितनुद्धिम् अहितेऽपि हितनुद्धिं करोतीति भावः । मृदश्च 'कर्म' ज्ञानावरणीयादिकं निविद्यतरं समादते ।

तेन च कमिणा जन्तुः 'पर्येति' परिश्रमित मवसागरमनन्तम् ॥ ११६३ ॥ अथात्महिते परिज्ञाते को गुणः ? इत्याह—

अयिहियं जाणंतो, अहियिनिवित्तीएँ हियपवित्तीए । हत्रह जतो सो तम्हा, आयिहियं आगमेयच्वं ॥ ११६४ ॥

थात्महितं जानानः अहिताद्-आत्म-संयम-प्रवचनोपत्रातकाद् निवृत्तो हिते-संयमाग्नुपका-रिणि प्रवृत्तो यतः प्रयक्षवानसा भवति, तसाद् थात्महितम् 'थागमयितव्यम्' थागमनं थागमः-परिज्ञानं वद्गोचरमानेतव्यमिति ॥ ११६४॥ गतमात्महितद्वारम् । अय परिज्ञाद्वारमाह---

20

सन्झायं नाणंतो, पंचिदियसंत्रहो तिगुत्तो य । होइ य एक्षनामणो, विणएण समाहिओ साह ॥ ११६५ ॥

'लाञ्यायं' श्रुतं जानानः साधुः पञ्चलिन्द्रियपु इष्टा-ऽनिष्टविषयराग-हेषपरिहारण संवृतः पञ्चन्द्रियसवृतः, त्रिपु-मनावाकाययोगपु गुप्तिश्रिगुप्तः, मवि च 'एकाप्रमनाः' शुमञ्जानेकमानमः

'निनयेन' गुनीदियु ग्रिरोनमना-ऽञ्जलिबन्यादिल्झणेन 'समाहितः' सम्यगुपयुक्त इति । अत्र च 25''सञ्जार्य नाणेतो'' इत्यनेन ज्ञपरिज्ञा ''पंचिदियसंत्रुहो'' इत्यादिना तु प्रत्यान्त्र्यानपरिज्ञाऽमिहि-

तेति इष्टज्यम् ॥ ११६५ ॥

गतं परिज्ञाद्वारम् । अथ मावनंवरमाह—

नाणेण सव्यमात्रा, नझंते जे जीहें जिणक्खाया । नाणी चरित्तगुत्तो, मावेण उ संबरी होह ॥ ११६६ ॥ ,

20 ज्ञानन भर्नेऽभि-अञ्चेषा हिज्ञा-हित्तक्षा भावा ज्ञायन्ते ये यत्रोपयोगिनो जिनेराच्याताः । अत एव ज्ञानी चारित्रगुप्तः 'मात्रन' नत्त्वद्वत्या संवरो भवति । गुण-गुणिनोरमेदविवक्षणादेवं निर्वेशः ॥ ११६६ ॥ अथ "नवनवो य सवेगो" (गा० ११६२) इति व्याख्यानयत्राह—

१ °फ्तं छन्त्रा सम्य° मा॰ ॥

### जह जह सुयमोगाहइ, अईसयरसपसरसंज्यमपुर्व । तह तह पल्हाइ मुणी, नवनवसंवेगसद्धाओ ॥ ११६७ ॥

यथा यथा 'श्रुतंम्' आगममपूर्वमवगाहते, कथम्मूतम् ! 'अतिशयरसप्रसरसंयुतम्' अति-शयाः-अर्थविशेषास्तेषु यो रसः-श्रोतृणामाक्षेपकारीं गुणविशेषस्य यः प्रसरः-अतिरेकस्तेन संयुतं - युक्तम् । यद्वा श्रवणं श्रुतम् , तत् कथम्भृतम् ? अतिशयस्य - अर्थस्य रसः - आस्तादनं तत्र 5 यः प्रसरः-गमनं तेन संयुतम्। अपूर्वं यथा यथाऽनगाहते तथा तथा सुनिः 'प्रहादते' शुभमान-सुलासिकया मोदते । कथम्भूतः ? इत्याह—नवनवः—अपूर्वापूर्वो यः संवेगः—वैराग्यं तद्गर्मा श्रद्धा-मुक्तिमार्गामिलापलक्षणा यस्य स नवनवसंवेगश्रद्धाक इति ॥ ११६७ ॥

गतं नवनवसंवेगद्वारम् । अथ निष्कम्पताद्वारमाह-

णाणाणत्तीऍ पुणो, दंसणतवनियमसंजमे ठिचा।

विहरह विसुज्झमाणो, जावजीवं पि निकंपो ॥ ११६८ ॥

ज्ञानस्य या आज्ञप्ति:--आदेशः ''जाए सद्धाए निक्खंतो तमेवमणुपारुए" ( आचाराङ्ग श्र० १ अ० १ उ० ३ ) इत्यादिकस्तया दर्शनप्रधाने तपोनियमरूपे संयमे स्थित्वा कर्ममलेन विशु-ध्यमानः सन् यावजीवमपि 'निप्कम्पः' स्थिरचित्तवृत्तिः 'विहरति' संयमाध्वनि गच्छतीति ॥ ११६८ ॥ गतं निष्कम्पताद्वारम् । अथ तपोद्वारमाह---15

बारसविहम्मि वि तवे, सर्विभतरवाहिरे क्रसलदिट्टे ।

न वि अत्थि न वि अ होही, सज्झायसमं तवोकम्मं ॥ ११६९ ॥

द्वादशिवधेऽपि तपिस 'साभ्यन्तरवाह्ये' सहाऽऽभ्यन्तरेण यंद् वाह्यं तत् साभ्यन्तरवाह्यस् । तत्राभ्यन्तरं तपः पोढा-

प्रायश्चित्त-ध्याने, वैयावृत्त्य-विनयावशोत्सर्गः ।

20

80

10

स्वाध्याय इति तपः षट्प्रकारमाभ्यन्तरं भवति ॥ (प्रशम० आ० १७६)

बाह्यमपि पोढा--

अनशनमूनोद्रता, कृतेः सह्नेपणं रसत्यागः ।

कायक्केशः संलीनतेति वार्बा तपः प्रोक्तम् ॥ (प्रशम० आ० १७५)

तथा कुशा:-द्रव्यतो दर्भादयो भावतः कर्माणि तान् कर्मरूपान् कुशान् छनन्ति-समूलानुत्पाट-25 यन्तीति कुशलाः, "पृषोदरादयः" (सिद्ध० ३-२-१५५) इति रूपनिप्पत्तिः, तीर्थकरा इत्यर्थः, तैर्दृष्टे—कर्मक्षपणकारणतया केवलदृष्ट्या वीक्षिते, पैरं वाचनादिरूपो यः स्वाध्यायस्त्रत्समं—तन्नुल्यं तपःकर्म नास्ति नापि भविष्यति चशब्दाद् न चामृत्, प्रमृततरकर्मक्षपणहेतुत्वादिति ॥११६९॥

गतं तपोद्वारम् । अथ निर्जराद्वारमाह-

जं अन्नाणी कम्मं, खवेइ महुयाहि वासकोडीहिं। तं नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ ऊसासमेत्रेण ॥ ११७० ॥

यद् अजानी जीवो नैरयिकादिमवेषु वर्त्तमानो बद्दीभिर्वर्पकोटीमिः कर्म क्षपयित 'तत्' कर्म

3/3

ज्ञानी 'त्रिपु' मनोवाक्कायेषु गुप्तः सन् उच्छ्वासमात्रेणापि कालेर्न क्षपयित ॥ ११७० ॥ गतं निर्नेराद्वारम् । अय परदेशकत्वद्वारमाह—

आय-परसम्रुचारो, आणा वच्छछ दीवणा मत्ती । होति परंदसियंत्त, अव्वीच्छित्ती य तित्यस्स ॥ ११७१ ॥

पठितः सन् परेषां देशकृत्वं—मार्गदेशित्वं करोति, तिसन् थात्मनः परस्य च समुचारो भवति । तथाहि—स साबुर्ग्वातेश्चतः सन् अपरान् साधून् अध्यापयन् आत्मनो ज्ञानावरणीयं कर्म उपहिन्त, ते च साववा ज्ञानोपदेशेनाऽचिरादेवापारसंसारमहोद्येक्तरन्ति । एवं च क्ववता तीर्थ-कृतामाज्ञा अध्याप्यमानसाधूनां च वात्मस्यं तथा दीपना—यमावना भक्तिश्च पारमेश्वरप्रवचनस्य एतानि कृतानि भवन्ति, तीर्थस्य चाऽत्र्यविद्यित्तिस्त्रिता भवति । एते गुणाः परदेशकृत्वे । भवन्तिति ॥ ११७१ ॥ गउं परदेशकृत्वे । ततिश्चावित्ति ॥ ११७१ ॥ गउं परदेशकृत्वे । ततिश्चावित्ता "आयहिय" (गा० ११६२) हस्यदि द्वारगाथा । अय पक्तवोननां कुवेशाह—

जिणकिष्यएण परायं, जिणकारे सी उ केन्नर्लाणं ना । सी सणइ एन भणिनी, कत्य अद्दीयं मर्यतीर्ह ॥ ११७२ ॥

अत्र जिनकल्पिकेन प्रकृतम् । 'स तु' जिनकल्पिको नियमाट् जिनस्य—तीर्थकरस्य काले वा 15साद् अपरेषां वा गणवरादीनां केवलिनां काले । ततः 'सः' शिप्यः 'एवं' हेतु-हप्रान्तेः 'मणितः' प्रज्ञापितो मणित—मगवन् । यद्यवं ततः पटाम्यहम् परमाचल्रतां पूज्याः—कुत्र 'मदन्तेः' मगवद्भिरवीतं यसादसी शिज्यो जिनकल्पिको मिन्न्यति स च जिनकाले वा मवत् केवलिकाले वा श ॥ ११७२ ॥ अतः म आचार्यः प्रतित्र्यात्—

अंतरमणंतरे वा, इति उदिए पृहिनायमाहंसु ।

चित्रखंडण य नायं, तम्हा उ वयामि जिणमूलं ॥ ११७३ ॥

अन्तरं-गरम्परंकण मयाऽवीतम् अनन्तरं वा । तत्र यदि म आचार्यां गणधरशिष्यल्याण्या-राद्धा ततः 'पग्म्यरंकणावीतम्' इत्यमिद्व्यात् । अयासा गणधर एव ततः 'अनन्तरं लिनसकाय एव मयाऽवीतम्' इति श्यात् । 'इति' एवम् 'छदितं' आचार्यणाऽमिहिते स शिष्यां धृिस्त्रातं चिक्खस्त्रातं चान्त्रातवान्—यथा घृष्टिरेक्त्र स्थापित्वा तत उद्ध्यान्यत्र यत्रान्द्रायं तत्रावद्यं 25 किश्चित् परिश्रदति, नतोऽष्यन्यत्र प्रसीर्थमाणा म्यस्तरा परिश्रदतिः, यथा वा प्रामादे सिष्यमाने मनुन्यपरम्पर्या चिक्खस्यः प्रसार्यमाणो बहुपरिश्रदितः स्तोक्तमात्रावदोष एव सर्वान्तिसमनुष्यस्य इन्तं प्रामातिः, एवमताविष स्त्रार्यो परम्पर्या गृह्यमाणो परिश्रदतः, तस्मातु 'जिनम्सं'-तीर्थ-क्रोपकण्डमव वज्ञामि, तत्रात्रिनष्टमेव सूत्रं मित्रयतीति ॥ ११७३ ॥

कः पुनन्तत् परिशयति १ इत्याह—

पय-पाय-मक्खरेहिं, मत्ता-बोसेहिं वा वि परिहीणं। अवि य रवि-राय-हत्थीं, परााम सेवा पया चेव ॥ ११७४ ॥ परे: पाँदेरहरेनीत्रया बोरेवी अधिकव्याद् विन्दुना वा परिहीणं मवित परम्पर्या अवीयमानं १ ° धीतः सावृत् दे॰ मो॰ कां॰ ॥ २ सविद्वि मा॰ त॰ है॰ ॥

श्रुतमिति प्रक्रमः । 'अपि च' इत्यभ्युच्चये, भगवतः समीपे अधीयमानानां कारणान्तरमप्यस्तीति भावः । किं यादशो रवेः—आदित्यस्य प्रकाशः ईदृशः किं खद्योतादीनां सम्भवी ? यादशं वा राज्ञः सेवा विधीयमाना फलमुपढौकयति ईदृशं किममात्यादीनां सेवा सम्पादयति ? यादशानि वा महान्ति हस्तिनः पदानि ईदशानि किं कुन्थूनां सम्भवन्ति ? एवं यादशानि महार्थानि भग-वतस्तीर्थकृतो वचनानि ईदृशान्यपरेपां किं कदाचिद् भवन्ति ? इत्यतस्तीर्थकरोपकण्ठमेव वजामि छ ॥ ११७४ ॥ इत्थं शिप्येणोक्ते सूरिराह-

> कोद्वाइबुद्धिणो अत्थि संपयं एरिसाणि मा जंप। अवि य तिहं वाउलणा, विरयाण वि कोउगाईहिं ॥ ११७५ ॥

यथा कोष्ठके धान्यं प्रक्षिप्तं तदवस्थमेव चिरमप्यवतिष्ठते न किमपि कालान्तरेऽपि गलति. एवं येपु सूत्रा-ऽर्थी निक्षिप्ती तदवस्थावेव चिरमप्यवंतिष्ठेते ते कोष्ठवुद्धयः । आदिशब्दात् पदा- 10 नुसारिबुद्धयो वीजबुद्धयश्च गृह्यन्ते । तत्र ये गुरुमुखादेकसूत्रपदमनुस्त्य शेपमश्चतमपि भृयस्तैरं पदनिकुरम्बमवगाहन्ते ते पदानुसारिबुद्धयः, ये त्वेकं वीजमूतमर्थपदमनुस्रत्य शेषमवितथमेव प्रमूततरमर्थपदनिवहमवगाहन्ते ते बीजबुद्धयः, एवंविघाः कोष्ठादिबुद्धयः साम्प्रतमपि सन्ति येपु सूत्रार्थी न परिशटत इति भावः । तद् ईदशानि धूलिज्ञातादीनि 'मा जल्प' मा बृहि । अपि च 'तत्र' भगवतः समीपे अधीयमानानां 'विरतानामपि' साधूनामपि कौतुकादिमिः 'व्याकुलना' 15 व्याकुलीकरणं भवति, सकलस्यापि लोकस्य कौतुकहेतुत्वात् । अकौतुकं-समवसरणम्, आदि-यहणेन भगवतो धर्मदेशनाश्रवणादिपरियहः ॥ ११७५ ॥

अथ किमिदं समवसरणम् १ इति तद्वक्तव्यतां प्रतिपिपादियपुद्वीरगाथामाह-

#### समवसरणवक्तव्यता

समोसरणे केवइया, रूव पुच्छ वागरण सोयपरिणामे । दाणं च देवमले, मल्लाणयणे उवरि तित्थं ॥ ११७६ ॥

समवसरणविपयो विधिर्वक्तव्यः । "केवइय" ति कियतो म्भागाद् अपूर्वसमवसरणे अदृष्ट-पूर्वेण साधुना आगन्तव्यम् ?। "रूवं" ति भगवतो रूपं वर्णनीयम्। "पुच्छ" ति किमुत्कृष्ट-रूपतया भगवतः प्रयोजनम् ² इति प्रच्छा प्रतिवचनं च वाच्यम् । "वागरणं" ति च्याकरणं भगवतो वक्तव्यम् , यथा युगपदेव सह्त्यातीतानामपि प्रच्छतां व्याकरोति । तथा श्रोतृपु परि-25 णामः श्रोतृपरिणामः स वक्तन्यः, यथा मागवती वाणी सर्वेपां खखभापया परिणमते । वृत्ति-दानं प्रीतिदानं वा कियत् प्रयच्छन्ति चक्रवर्त्त्यादयस्तीर्थकरप्रवृत्तिनिवेदकेभ्यः ? । तथा 'देव-माल्यं' विल:, देवा अपि तत्र गन्धादि प्रक्षिपन्तीति कृत्वा तत् कः कथक्कारं करोति ' इति । "मलाणयणे" त्ति तस्य च माल्यस्यानयने यो विषिः । "उवरि तित्यं" ति उपरि प्रथमपौरुप्यां व्यतीतायां 'तीर्थं' प्रथमगणधरो धर्मदेशनां करोति । तदेतत् सर्वमिमधातव्यमिति द्वारगाथा-30 सद्वेपार्थः ॥ ११७६ ॥ अथैनामेव प्रतिद्वार विवरीपुराह—

१ °वितिष्ठते ते है॰ विना॥ २ °स्तरपद॰ त॰ है॰ का॰ ॥

### जत्य अपुट्योमरणं, जन्य व देवो महिद्विओ एइ । बाउद्य पुष्फ बह्छ, पागारितयं च अमिश्रोगा ॥ ११७७ ॥

'धेत्र' क्षेत्रे सम्बस्रणम् 'अपृत्रेम्'—अष्टचपृत्रं यत्र वा मृत्रपृत्रेसमवसर्णेऽपि देवो महर्द्धिको विन्तुम् 'गृति' आगच्छति तत्र नियमतः समवसरणं सवनीति वाक्यरायः, अर्याटापरम् अन्यत्र ४न नियन इति । तच ऋयं ऋविनि १ इत्याह—''वाउदय' इत्यादि । श्रकादेः सम्बन्धिन आमियोन्या देवाः सत्तामिनो नियोगाद् मगवता मनवसरित्यमाणां सुवमागन्य योजनपरिमण्डछं संदर्भवातं विष्टवीन्त, तेन च सबेत प्रसंता रेणु-तृण-काष्टादिकः कचनर्निकरः सर्वोऽपि बहिः क्षिप्यते, ततो साविरेणुनन्ताने।पद्यान्तये उदक्रवें विक्रुव्यं तेन सुरमिगन्योदक्रवर्षे कुर्वन्ति, ततः पुणवदंछं विक्र्यं वानुदर्शनयोनिधिमद्यन्तां पुण्यद्यार्धं निम्ननन्ति, तत्रश्चानी प्राकारवयं 10 हुदीन्ति ॥ ११७७ ॥ क्यम् १ इत्याह—

अर्धिमनर-मञ्झ-चाँहे, निमाण-जोह-मनणाहिनकयाओ । पायाग निम्नि मने, ग्यण क्याने य ग्यए य ॥ ११७८ ॥

आम्यन्तर-मञ्जम-कारा यथाकमं विमान-ज्योति-संबनाधिपकृताः प्राकारावयो मवन्ति । त्रत्राम्यन्तरः प्राकारे। रैंबर्निवृत्तः 'राव '—रवनयः, तं विमानाविषतयः कुर्वन्ति । मव्यमः १४ प्रात्मरः 'नानकः' वनक्रमयः, तं ज्योतिच्या देवाः हुवैन्ति । बाहः प्राकारः 'राहतः' रूप्यमयः, नं भवनाविषद्वयः कुवेन्तीति ॥ ११७८ ॥

मणि-ऱ्यण-हेमया वि य, ऋविसीमा मञ्चरयणिया दान । मञ्जरयणामय चिय, पहाग-सय-तारणा चिना ॥ ११७९ ॥

आम्यन्तरप्राकारस्य मणिमयानि करिकीषंक्राणि, मञ्चमप्राकारस्य रक्षमयानि । अयः मणीनां 29 रहानां च कः प्रतिविदोरः १ उच्चतं—चन्द्रशान्ताद्यो मणयः, इन्द्रनालदीनि रहानिः; अयदा सळसङ्क्रवा नगयः, वळनङ्क्रवानि स्वान्युच्यन्ते । वाद्याकारस्य हेनमणानि—वान्युङ्-वर्गनयानि करिर्धार्थकाणि । एतानि च ययाक्रमं वैमानिक-ज्योतिष्क-मवन्ण्वयः खल्याकरेख ङ्कीन्त । मात्रान्त्रयेऽनि मुत्येकं सर्वेरत्रमयानि चर्तारि चर्तार हाराणि, तथा सर्वरत्रमयान्येव पताका-व्यवप्रवानानि तोर्णानि नवन्ति । कृष्णनानि ? 'चित्राणि' चन्द्रनकृष्ण-सिन्तकन्त्रका-<sup>25</sup>दामदिनिरनेऋताणि अश्चर्यकरीति वा ॥ ११७९ ॥ व्यन्तरकृत्यमाह-

चेद्दुम पेद छंद्रग, आसण छत्तं च चामराओ य । वं चडचं करणिलं, करिति तं वाणमंत्रिया ॥ ११८० ॥

<sup>दि</sup>ल्पृत्तम् अञ्चात्रहरूपम्यन्तरताहारस्य बहुमस्यदेखमाचे मणदतः प्रमागाद् हादछगुणस-चुच्छ्यम् । तृङ्गद्रमृत् पाँठं सर्वरत्मयम् । तृसारि पाँठसोपरि चैन्यवृङ्गसायसाद् देवच्छन्द-<sup>29</sup>कत् । तस्य देवच्छन्दकस्याम्यन्तरं सिद्यस्तम् । तस्योपरि च्छत्रातिच्छत्रम् । 'वः' समुखये । उमयपार्श्वत्रवामरं यहहन्त्राने । चछच्छाद् मगवतः तुरतो वर्मचई एवप्रतिष्टितम् । यच 'अन्यद्' १ "ज्ञय शहुर्व नगरं गर्मे वा ज्ञय दा देशे महिद्दिशों वंदगों एते दन्य विर्यम्ग मनति" इति चूर्णी 🛭

२ विक्रस तेन ने॰ हे॰ ॥ ३ अय्यन्तरहु॰ डे॰ त॰ क्रं॰॥

वातोवकादिकं 'करणीयं' कर्चन्यं कुर्वन्ति तद् वानमन्तरा देवा इति ॥ ११८० ॥ आह किं यद् यत् समवसरणं भवति तत्र तत्रायमित्यं नियोगः ! उत न १ इति, अत्रोच्यते-

> साहारण ओसरणे, एवं जित्थिद्विमं तु ओसरई। एको चिय तं सन्वं, करेइ भयणा उ इयरेसिं ॥ ११८१ ॥

साधारणं-यत्र वहवो देवेन्द्रा आगच्छन्ति तत्र समवसरणे 'एवम्' अनन्तरोक्तो नियोग: 15 यत्र तु 'ऋद्भिमान्' कश्चिदिन्द्रसामानिकादिः 'समवसरति' आगच्छति तत्रैक एवासी 'तत्' प्राकारादिकं सर्वमिप करोति । "भयणा उ इयरेसि" ति यदीन्द्रादयो महर्द्धिका नागच्छन्ति ततः 'इतरे' भवनवास्यादयः कुर्वन्ति वा न वा समवसरणमित्येवं भजना कार्येति ॥

अत्र विशेषचूर्णावित्थं विशेषो दृश्यते—चाउक्कोणा तिन्नि पागारा रइजंति चउदारा । अन्मितरिल्लो लोहियक्लेहि, मज्झिल्लो पीयएहि, वाहिरिल्लो सेयएहि । सबो समोसरणभागो 10 जोयणं । अविंभतर-मजिझमाणं पागाराणं अंतरं जोयणं । मजिझम-वाहिराणं पागाराणं अतरं गाउअं ति ॥

इत्थं देवैः समवसरणे विरचिते सति यथा भगवान् तत्र प्रविश्वति तथाऽभिधातुकाम आह—

स्रुदय पिन्छमाए, ओगाहिंतीएँ पुन्तओ एति । दोहिं पडमेहिं पाया, मग्गेण य होति सत्तऽने ॥ ११८२ ॥

'सूर्योदये' प्रथमायां पौरुप्याम् अपराह्वे तु पश्चिमायाम् 'अवगाहमानायाम्' आगच्छन्त्यामि-त्यर्थः 'पूर्वतः' पूर्वद्वारेण भगवान् 'एति' आगच्छति प्रविशतीत्यर्थः । कथम् १ इत्याह—द्वयोः 'पद्मयोः' सहस्रपत्रयोर्देवपरिकल्पितयोः पादौ स्थापयन्नित्युपस्कारः। "मग्गेण य" ति प्राकृतत्वाद् विमक्तिव्यत्यये 'मार्गतः' पृष्ठतो मगवतः सप्ताऽन्यानि पद्मानि भवन्ति, तेषां च यद् यत् पाश्चात्यं तत् तत् पादन्यासं कुर्वतो भगवतः पुरतिस्तष्टतीति ॥ ११८२ ॥

ततः प्रविश्य किं करोति १ इत्याह—

आयाहिण पुन्वमुहो, तिदिसि पडिरूवया य देवकया। जेट्टगणी अन्नो वा, दाहिणपुन्वे अदूरिम्म ॥ ११८३ ॥

"आयाहिण" त्ति भगवान् चेत्यद्रुमस्य प्रदक्षिणां विधाय पूर्वमुखः सिंहासनमध्यास्ते । यासु च दिक्षु मगवतो मुखं न भवति तासु तिस्प्चिप तीर्थकराकारधारकाणि सिंहासन-चामर-च्छत्र-<sup>25</sup> धर्मचकालंकुतानि प्रतिरूपकाणि देवकृतानि भवन्ति, यथा सर्वोऽपि लोको जानीते 'भगवानसाकं पुरतः कथयति'। भगवतश्च पादमूलं जघन्यत एकेन गणिना-गणधरेणाऽविरहितं भवति, स च ज्येष्ठोऽन्यो वा भवेत् , प्रायो ज्येष्ठ एव । स च ज्येष्ठगणिरन्यो वा पूर्वद्वारेण प्रविस्य दक्षिण-पूर्वे दिग्भागे 'अदूरे' प्रत्यासन एव भगवतो भगवन्तं प्रणिपत्य निपीटंति । दोपा अपि गणधरा एवमेवाभिवन्द्य ज्येष्ठगणधरस्य मार्गतः पार्श्वतश्च निपीवन्तीति ॥ ११८३ ॥ 30

१ °करोति । अत एवाऽऽवश्यकचूर्णिकृताऽभ्यधायि—असोगपायवं जिणउग्रचाओ गरसगुजं सको विडव्वति इत्यादि । "भयणा उ भा॰ पुन्तनं ॥ २ °त्थं पठाते मा॰ ॥ रे °या जिणवरस्स । जेट्ठ° ता॰ ॥ ४ °दित इति कियाध्याहारः । रोपा भा॰॥

प्रविश्य तीर्थकरादीनिमवन्य दक्षिणपश्चिमदिग्मागे यथाक्रममेव तिष्ठन्ति ॥ ११८६ ॥ भवणवई जोइसिया, वोधव्वा वाणमंतरसुरा य । वेमाणिया य मणुया, पयाहिणं जं च निस्साए ॥ ११८७ ॥

भवनपतयो ज्योतिष्का वानमन्तरसुराश्च एँते भगवन्तमियन्च यथोपन्यासमेव पृष्ठतः पृष्ठत उत्तरपश्चिमे दिग्मागे तिष्ठन्तीति वोद्धव्याः । वैमानिका देवा मनुष्याः चशव्दाद् मनुष्यस्त्रियश्चै 5 प्रदक्षिणां कृत्वाः तीर्थकरादीनिभवन्द्योत्तरपूर्वे दिग्मागे यथाक्रममेव तिष्ठन्तीति । "जं च निस्साए" त्ति यः परिवारः 'यं' देवं मनुज वा 'निश्राय' निश्रां कृत्वा आगतः स तस्येव पार्थे तिष्ठति ॥ ११८७ ॥ अत्रान्तरे भाष्यादर्शेषु केषुचिदेता गाथा दृश्यन्ते—

अणगारा वेमाणियवरंगणा साहुणी य पुन्वेणं।
पविसंति विविह्मणि-रयणिकरणिनकरेण दारेणं।। १ ॥ [प्र०]
जोइसिय-भवण-वणयरद्यिता लायन्न-रूवकलियाओ।
पविसंति दक्षिणेणं, पडाय-झयपंतिकलिएणं॥ २ ॥ [प्र०]
जोइसिय भवण वणयर, ससंभमा लिलयकुंडलाहरणा।
पविसंति पच्छिमेणं, वि तुंगदिप्पंतिसहरेणं॥ ३ ॥ [प्र०]
समिहंदा कप्पोवगदेवा राया नरा य नारीओ।
पविसंति उत्तरेणं, पवरमणिमऊह्ओहेणं॥ ४ ॥ [प्र०]

एतांश्च द्वयोरिष चूर्ण्योरगृहीतत्वात् प्रक्षेपगाथाः सम्भाव्यन्ते । उक्तार्थाः सुगमाश्चेति ॥ अभिहितार्थोपसङ्ग्हायाह—

एकेकीऍ दिसाए, तिगं तिगं होइ सिनिविद्धं तु । अइ-चरिमे विमिस्सा, थी-पुरिसा सेम पत्तेयं ॥ ११८८ ॥

एकेकस्यां दिशि त्रिकं त्रिकं 'सिन्निविष्टम्' उपविष्टम् ध्वेस्थितं वा भवति । तथाहि—दक्षिणपूर्वस्यां दिशि संयता वैमानिकाङ्गनाः सयत्यश्चेति त्रयम्, अपरदक्षिणस्यां भवनपति-ज्योतिष्कव्यन्तरदेवीनां त्रयम्, उत्तरापरस्यां भवनपति-ज्योतिष्क-व्यन्तरदेवाना त्रयम्, उत्तरपूर्वस्यां वैमानिकदेव-मनुष्य-मनुष्यीणां त्रयमिति । अत्र चाद्ये चरमे च त्रिके विमिश्राः स्त्री-पुरुपाः, न्त्रियः
पुरुपाश्चोभयेऽपि भवन्तीति भावः । 'शेषयोस्तु' मध्यमयोर्द्वयोत्तिकयो नित्रयः पुरुपाश्च 'प्रत्येक्तिमिति'
विभिन्ना एव भवन्तीति ॥ ११८८ ॥ तेषां चेत्थं स्थिताना सुर-नराणां स्थितिमाह—

इंतं महिद्धियं पणिवयंति ठियमवि वयंति पणमंता । न वि जंतणा न विकहा, न परोप्परमच्छरो न भयं ॥ ११८९ ॥

येऽल्पर्द्धयः पूर्व भगवतः समवसरणे स्थितास्ते आगच्छन्त महर्द्धिक 'प्रणिपतन्ति' नमस्यु-र्चन्ति । अथ महर्द्धिकः प्रथमं स्थितः ततो येऽल्पर्द्धयः पश्चादागच्छन्ति ते महर्द्धिकं पूर्विस्थित-३० मपि प्रणमन्तो-व्रजन्ति यथास्थानम् । तथा नापि तेषां तत्रस्थितानां 'यग्नणा' 'न गन्तन्यं भवता

१ "एते अवरदारेण पवितिना" इलिषकं चूर्णा विद्यापचूर्णां न ॥ २ "उनरेणं पवितिना" इलिषकं चूर्णा विद्यापचूर्णां न ॥

10

20

25

स्रतः स्तानात्' इति स्त्रणा, न 'विकया' स्त्रीकथादिन्द्रमा सामान्यतो वार्चा प्रवन्धात्मका वा, न परस्परं 'मत्सरः' प्रद्वेषः, न 'मयं' सन्नासः कुतोऽपि वस्त्रतो वैरिणः सकाद्यात्, प्रस्तुत मगवतः साम्यस्यासिन्बुपृरेण स्नावितमनसां तेषां विस्तियन्ते विरोधानुवन्धविषोर्मय इति ॥ ११८९ ॥

आह प्राकाराणां बाद्यबोर्द्वयोरन्तरयोः के तिष्ठन्ति ? इत्याह—

विद्यस्मि होंति निरिया, तद्द् पागारमंतरे जाणा । पागारजहे निरिया, वि होंनि पत्तेय मिस्सा वा ॥ ११९० ॥

हिनीय प्राकारान्तरे मवन्ति 'तिर्थेख' सिंह-हस्त्यादयः । तृनीये तु प्राकारान्तरे 'यानानि' बाह्नानि मवन्ति । 'प्राकारलंदे' प्राकाररहिते बहिरित्यर्थः तिर्थेखः, अपिग्रज्दाद् मनुत्य-देवा अपि प्रत्येकं मिश्रा वा मवन्ति ॥ ११९० ॥ एवं समवसरणे विरचिते सित किं मवति ? इत्याह—

> सञ्जं व देसविरहं, सम्मं घेच्छह् व होह् कह्णा उ । इहरा अमृद्दलक्तो, न कहेड् भविस्सह् न तं च ॥ ११९१ ॥

सबैविर्रातं वा देशविर्रातं वा सम्यन्दर्शनं वा कश्चित् ब्रहीप्यतीति ज्ञाला भगवतः 'कथना' धमदेशना भवति । 'इत्रथा' मन्यक्त्वप्रहणस्याप्यमाव मृदं—विपर्ययसुपगतं लक्ष्यं—ज्ञेयवन्तु यस स मृदल्क्ष्यो न तथा अन्दल्क्ष्यो यथावस्थितवन्तुवर्दाति भावः, एवंविधो भगवान् 'न कथयति' १५ करोति वर्मदेशनाम् । आह यद्येवं तर्हि नमवसरणकरणप्रयासो विवुधानामपार्थकः प्राप्तो-तीत्याह—भविष्यति न तच यद् भगवत्यपि धमक्ष्यां कुर्वाणेऽन्यतमोऽप्यन्यतमत् सामायिकं न प्रतिपचते, भगवतः सातिश्रयत्वात् । नविष्यत्कालनिर्देशिक्षकालोपलक्षणार्थः ॥ ११९१ ॥

आह यद्येवं तर्हि कियिन सामायिकानि मनुत्र्यादयः प्रतिपद्यन्ते ? इत्याह— मणुए चडमन्नयरं, तिरिए निम्नि च दुवे च पडिवज्जे । जइ नित्य नियमसो चिय, मुरेमु सम्मत्तपडिवर्त्ती ॥ ११९२ ॥

मनुष्यश्चनुषाँ सामायिकानां सम्यक्त्व-श्चत-देशिवरति-सर्वविरतिन्तपाणामन्यतरत् प्रतिपद्यते । निर्यद्यः 'त्रीणि वा' सम्यक्त्व-श्चत-देशिवरितिकपाणि, हे वा सम्यक्त्व-श्चतसामायिके प्रतिपद्यन्ते । यदि मनुष्य-तिरश्चां मध्ये कश्चित् प्रतिपत्ता नान्ति तनो नियमत एव 'सुरेषु' देवेषु कस्यापि सम्यक्त्वप्रतिपनिर्मवति ॥ ११९२ ॥ स च मगवानित्यं धर्ममाचष्टे—

नित्यपणामं काउं, कहेद साहारणेण सहेणं। नव्येसिं सन्नीणं, जीयणनीहारिणा मगवं॥ ११९३॥

'नमनीयोय' इत्यभिवाय प्रणानं च कृत्वा सर्वेषां सुर-नरादीनां संज्ञिनां जीवानां 'साधारणेन' सम्बन्धपापिरणमनसमर्थेन 'योजननीहारिणा' योजनव्यापिना शब्देन मगवान् धर्म कृथयित । किसुक्तं भवति ?—भगवतो दिव्यव्यनिरद्येषाणानपि समवसरणवर्षिनां मंज्ञिनन्तृनां जिज्ञासि- अनार्थप्रतिपत्तिनिवन्धनसुपत्तायते ॥ ११९३॥

लाह इन्डब्योऽनि नगवान् किमिनि तीर्थमणानं करोति ? इति उच्यते— तप्पुन्तिया अरहया, पृह्यपूया य निणयमृतं च । कयकिचो नि जह कहं, कहेड् नमए तहा तित्यं ॥ ११९४ ॥ 'तीर्थं' श्रुतज्ञानं तत्पूर्विका 'अर्हचा' तीर्थकरता, न खलु भवान्तरेषु श्रुताभ्यासमन्तरेण भग-वत एवमेवाऽऽर्हन्त्यलक्ष्मीरुपढोकते । तथा पूजितस्य पूजा पूजितपूजा, सा च तीर्थस्य कृता भवति, पूजितपूजको हि लोकः, ततो यद्यहं तीर्थं पूज्यामि ततस्तीर्थकरस्यापि पूज्यमिदमिति कृत्वा लोकोऽपि पूजियप्यति । तथा विनयमूलं धर्मं प्ररूपिप्यामि, अतः प्रथमतो विनयं प्रयुक्ते, येन लोकः सर्वोऽपि मद्भचन सुतरां श्रद्दधीत । अथवा कृतकृत्योऽपि भगवान् यथा कथां व कथयति तथा तीर्थमपि नमति । आह नन्वेतद्प्यसमीचीनं यत् कृतकृत्यः सन् धर्मदेशनां करोति, नैवम्, अभिप्रायापरिज्ञानाद्, भगवता हि तीर्थकरनामगोत्रं कर्मावश्यवेदयितन्यम्, तस्य च वेदनेऽयमेवोपायो यद् अग्लान्या धर्मदेशनादिकरणम्, "तं च कहं वेइज्जह ! अगिलाए धम्मदेसणाईहि" ति (आव० नि० गा० १८३) वचनात् ॥ ११९४॥

गतं समवसरणद्वारम् । अथ "केवइय" त्ति द्वारम् । कियतो भूभागादवश्यं समवसरणे 10 आगन्तव्यम् १ इत्याह—

> जत्थ अपुन्वोसरणं, न दिहपुन्वं व जेण समणेणं । बारसहिं जोयणेहिं, सो एइ अणागमे लहुगा ॥ ११९५ ॥

यत्र नगरादौ 'अपूर्व समवसरणं' विवक्षिततीर्थकरापेक्षया अमृतपूर्व येन वा श्रमणेन न दृष्ट-पूर्व स द्वादशभ्यो योजनेभ्यो नियमतः 'एति' आगच्छति । यदि त्ववज्ञया नागच्छति तदा 15 चत्वारो रूघवः प्रायश्चित्तम् ॥ ११९५ ॥ अथ रूपद्वारमाह—

सन्वसुरा जइ रूवं, अंगुद्धपमाणयं विउन्त्रिजा । जिणपायंगुद्धं पद्द, न सोहए तं जिंहगालो ॥ ११९६ ॥

कीदृग् भगवतो रूपम् ' इत्याह—'सर्वसुराः' वैमानिकादयः सम्भूय यदि सार-सारतर-सारतमान् पुद्गरुान् गृहीत्वा अङ्गुष्ठप्रमाणकं रूपं विकुर्वेयः (विकुर्युः) तथापि जिनपादा ग्रुष्टं 20 प्रति उपमीयमान तद् न गोभते, यथाऽङ्गार इति ॥ ११९६॥

साम्प्रतं विनेयजनानुप्रहाय प्रसङ्गतो गणधरादीनामपि रूपसम्पदिभिषित्सयाऽऽह-

गणहर आहार अणुत्तरा य जाव वण-चिक-वासु-वला। मंडलिया जा हीणा, छट्टाणगया भवे सेसा ॥ ११९७॥

तीर्थकररूपसम्पदः सकाशाद् अनन्तगुणहीना गणधरा रूपतो भवन्ति । गणधररूपाद् अन-25 न्तगुणहीनाः खल्वाहारकदेहाः । आहारकदेहरूपाद् अनन्तगुणहीना अनुत्तरोपपातिनां देहाः । ततोऽप्यनन्तगुणहीना उपरितनोपरितनभेवेयकदेवदेहाः । एवं यावदीभानकल्पदेवरूपाद् अनन्तगुणहीनाः सोधर्मकल्पदेवदेहाः । ततो भवनपति-ज्योतिष्क-वनचर-चक्रवर्ति-वामुदेव-वलदेव-महामण्डलिका अपि रूपतो यथाक्रममनन्तगुणहीना द्रष्टव्याः । ततः रोपराजानो जनपदलोकाश्य पह्स्थानगताः परस्परं भवन्ति । तद्यथा—अनन्तभागहीना वा १ असत्रनेयभागहीना वा २ ३० सत्रवेयभागहीना वा ३ संख्येयगुणहीना वा ४ असत्रनेयगुणहीना वा ५ अनन्तगुणहीना वा ६

१ यदि नाग° भा॰ त॰ विना॥ २ गतं केवस्य सि द्वारम्, अथ डे॰ ॥ ३ उपनीयमानं भा॰ विना॥

25

श्री ११९७ ॥ अय मृत्वत एव क्रायेन्ट्यिनदन्यनं महनतादिकं द्रियवाह—
 संघयण-स्व-संद्राण-यस-गह-मन-मान-ऊमामा ।
 एमाद्र्रणुत्तगई, इवैनि नामोद्या नस्म ॥ ११९८ ॥

'मंहत्तं' वज्रक्षरमतागच्छ, 'त्रानं' अनन्तरोक्तत्याच, 'संखातं' समचतुरस्य, 'वर्तः' वेद्वस्त्राणा, 'गितः' महर्गतेन्द्रातुर्जारांगां मुक्रियता, 'सन्त्यं' वेद्यस् , सार्गा द्विया—वाध आस्य-न्तरश्च, वाह्यो गुरुवसः यास्यन्तरे ज्ञान-वर्धत-वार्त्रिक्षणः, ' क्यास'' ति उच्छ्यास-तिश्वास-वेर्गस्यम्, एवमाद्गीति वस्तृति तस्य सगवतः 'अनुवर्गानं' अतत्यसामान्याति सवन्ति, आदि-श्रक्ताद् गोक्षीरगीरं सविग-उऽसिषं चर्मचश्चणसगोत्तरगवाद्या-र्नादारेग द्वस्यादि । एटानि च 'तासे-द्याद्' नामनाष्टः कर्नानः गुमन्तरस्योदयात् 'तस्य' सगवनोऽनुत्रगनि सदन्ति ॥११९८॥ किञ्च— पर्याद्यारं अन्नासऽविः पसन्य उदया अण्यनग होति ।

पयद्वां अन्नामञ्जि, पमन्य उद्गा अणुत्तम होंति । चयउत्रममे वि य नहा, खर्याम्म अविगप्यमाहंसु ॥ ११९९ ॥

प्रकृतिनम् 'अन्यानमानं' नामकितिरिकानां गोज्यत्तां प्रयुक्तां उन्न्या देवर्गीवनात्ये भवित । अपिष्ठकात् नामोऽपि ये उक्तव्यतिरिकाः नेपान्य-मीन्त्यं-यक्षःक्षीर्तिप्रमुख्यनेऽपि यिरगुक्ते । एते च क्षिनिज्ञतनसेव प्रकृताः ? उत्त न ? इत्यत् आह—'अनुद्धनः' अत्ययम् ध्वाः । ''स्वयव्यपने वि य उह्' ति कर्मगां क्ष्योत्कानेऽपि सि य जान-क्ष्मात्यः क्ष्यितिशे- यनेऽपि त्रेष्व मगवतोऽनुत्ताः । 'क्ष्ये' क्षायिके पुत्रमीवे वर्षमानक्ष्यः स्वयक्ष्मातिर्वे गुप्तस्तुत्वम् 'अविक्ष्यं' वर्मनादित्वक्ष्यानीतं सर्वेज्यम् "आहंमु" ति आस्याव्यनः श्वत्वमा इति ॥ ११९९ ॥ आहं क्षेत्रक्षित्रक्ष्यमात्वाः प्रकृत्यो नामो वा व्यक्षमानाः क्षये जन्य द्वानदा न महन्ति ? इति अशेक्यने—

अम्मायमाह्याको, जा वि य अनुहा ह्वंति पराडीको । निवरमञ्जु का पए, न होति ता अनुह्या तस्म ॥ १२०० ॥

'यसानायाः' यसात्रेवर्तायद्ये या अपि नासुमा महन्ति प्रकृतयना अपि निम्हास्त्रम् इत्र 'न्यमि' द्वाये न महन्ति असुमदा असुमदा वा तस मगन्त इति ॥ १२०० ॥ अय द्व्याद्वारम् । यह स्कृत्यान्यम् मगन्तः विः प्रयोजनम् १ इति अत्रोच्यते—

वस्पेद्रिण कवं, क्लेंनि कवस्मिणी वि वह वस्ते । गन्दवको य सुक्वा, पर्तनिमा स्वमेवं तु ॥ १२०१ ॥

व्यस्त नुम्यद्वातिक स्थाद्वेत का सहतीति योग्मान्य क्षेत्र गेठीत वर्षे प्रहातेते । तथा कुर्वेति 'कावितोऽपि' कारकोऽपि वर्षे वर्षे ततः वेशेः सुत्तां क्टेन्य इति क्षेत्रहान्निः पर-चैते । 'प्राव्यक्ष च' कार्यस्वात्यः सुन्य पुल्यो महित्, च्याक्त्यसुक्त स्वार्थक स्वार्थक प्रश्नितः अस्यायमिन तारहारी च । कारः प्रशंसामा वर्षे मगवतो कार्यविति ॥ १२०१ ॥

गते सम्बन्धाहरे,। अय स्थालागहरूम्। म्यान् देवन्मरित्रकां प्रमृतपंक्षिमां स्थालतं कुर्वत् स्था पंच्यव्यक्तिकांत्रं स्थापितं । इत्युत्यते—सुगरदेकेन्त्रः निर्वचनेन । स्था यहेकेन् १ वस्य संदार देव कांवरः सैंकेकं संगयं परिपाट्या व्यवच्छिन्द्यात् ततः को दोपः स्यात् ? इत्याह— कालेण असंखेण वि, संखाईयाण संसईणं तु । मा संसयवोच्छित्ती, न होज कमवागरणदोसा ॥ १२०२॥

कालेन 'असद्येयेनापि' पल्योपमादिना सद्यातीतानां सग्गयिनां संशयव्यवच्छित्तिः कमव्या-करणदोपाद् न भवेत्, अंत एतद् मा मृदिति भगवान् युगपद् व्यागृणातीति ॥ १२०२ ॥ इ अथ युगपद्याकरणे गुणानाह—

> सन्वत्थ अविसमत्तं, रिद्धिविसेसी अकालहरणं च सन्वन्तुपचओ वि य, अचिंतगुणभृह्ओ जुगवं ॥ १२०३॥

'सर्वत्र' सर्वसत्त्वेषु 'अविषमत्त्वं' युगपित्रर्वचनेन तुल्यत्वं भगवतो भवति, राग-द्वेषरिहतस्य तुल्यकालसंशियनां युगपिजज्ञासतां कालमेदेन कथने राग-द्वेषगोचरिचतृत्तिसम्भावनाप्रसङ्गात् । 10 ऋद्धिविशेषश्चाय भगवतः, यद् युगपत् सर्वस्थ्ययिनामशेषसंशयन्यविच्छित्तं करोति । तथा परिपाट्या कथने कस्यापि सशियनोऽनिवृत्तस्थयसेव कालेन—मृत्युना हरणं स्यात्, अतोऽकाल्हरणं युगपित्रर्वचने भवति । तथा सर्वज्ञप्रत्ययोऽपि च तेषामित्थमेव भवति, कमव्याकरणे तु कस्यचिदनपनीतसंशयस्य सर्वज्ञप्रतीतिरिप न स्यात् । तथा अचिन्त्या—अप्रमेया गुणभृतिः—गुण-सम्पदियं भगवतः, यदेकहेल्यैव सर्वेषामिप सशयव्यपनयनम् । एतेः कारणभगवान् युगपत् । कथयतीति ॥ १२०३ ॥ गतं व्याकरणद्वारम् । अथ श्रोतृपरिणामद्वारम् । तत्र यथा सा पार-मेश्वरी वाग् अशेषसञ्योन्मूलनेन परिणमते तथा प्रतिपादयन्नाह—

वासोदगस्स व जहा, वन्नादी होंति भायणविसेसा । सन्वेसिं पि सभासं, जिणभासा परिणमे एवं ॥ १२०४ ॥

'वर्षोदकस्य' वृष्टिपानीयस्य वाशव्दाद् अन्यस्य वा यथेकरूपस्य सतः 'वर्णादयः' वर्ण-गन्ध-20 रस-स्पर्शाः 'भाजनिवशेपाद्' मृमिकाद्याधारिवशेपाद् विचित्रा भवन्ति । यथा कृष्ण-सुरिभमृति-कायां वर्षोदकं पतितं खच्छ सुगन्धं सरस च भवति, ऊपरमृमिकायां विपरीतम्; एवं सर्वेपा-मिप श्रोतृणा खखमापां प्रति 'जिनमापा' जैनी वाणी परिणमते । उक्तव्व परमिपिभिः—

सा वि य ण भगवओ अद्धमागहा भासा भासिज्ञमाणी तेसिं सन्वेसिं आयरियमणायरियाणं द्रुपय-चउप्पय-मिय-पसु-पिक्ति-सिरीसिवाणं अप्पप्पणो भासत्ताए परिणमः ॥ (समवायाः २४ 25 समवाये)॥ ॥ १२०४॥ भगवद्वाच एव साभाग्यगुणप्रतिपादनायाह—

साहारणा-ऽसवत्ते, तओवओगो उ गाहगगिराए।

न य निन्विज्ञइ सोया, किढिवाणियदासिआहरणा ॥ १२०५ ॥
'साधारणा' सर्वसिज्ञनां भाषामु सामान्या; यद्वा क्षीर-खण्डाटीनि मधुरद्रव्याण्येकत्र मीलितानि
यथा मुखादुतया साधारणानि भवन्ति एवमसावप्यतीवमुखादुतया साधारणा; नरकाटा पततो वा 30
जन्तून् या सम्यग् धारयति साधारं—परित्राणं करोतीति साधारणा । 'अमपत्रा' अनन्यमदर्शा,
यस्या वा अपरवामिर्व्याघातो न कियते । श्राहिका—अर्थपरिच्छेटकारिणी ना चाराँ। गीश्र

१ अतो भग° भा॰ ॥ २ °यति सा साधारणा भा॰ त॰ उँ॰ पा॰ ॥

आहकर्गाः । एवंविधायां तसास्पर्यागः-एकाप्रता तसुपर्यागः, तुश्रव्यस्यविधारणार्थसात् तसुपर्यागः एव श्रोत्तर्भवति, नानुपर्यागो न चान्यक्रोपयोग इति । उपयोगे मन्यय्यस्यत्र निर्वेददर्शनात् तस्यानि निर्वेदः स्यादित्याह्—न च निर्विधते श्रोता सागवर्गी वाचं श्रुष्वन् । इतः नक्ष्वयस्यां धांडवगन्तव्यः । इत्याह्—क्रिहिवाणिजदास्युदाहरणानः—

ग्रास्त वाणियगस्य किंदी दानी दिखी थेरी । मा गोमे कहाणे गया । तम्हा-छुहाकिन्द्रता मज्जम्हे आगता । 'अतिथेवा कहा आणिय' ति विहित्ता अक्तिय-तिमिया पुणो पहितया । मा य बहुं कहमारं गहाय ओगाहंनीए पिट्टिमाए पोरिसीए आगच्छह । को कालो ? जेहा-मूल्यामो । अह ताए य थेरीए कहमाराओ एगं कहं पिट्टियं । ताए ओणिमता तं गिह्यं । तं-समयं च नगवं तिखारोग धम्मं अहियाहओं लोयणर्नाहारिणा सरेणं। सा थेरी तं सदं सुणेती १० तहेव ओणया सोजनाहत्ता । उन्हं खुई पित्रामं परिस्पमं च न विदृह । सुग्त्यमणे तित्ययरो धम्मं कहेवसुहिनो । थेरी गता ॥

मञ्त्राउत्रं पि सोया, झविज जह हु सययं जिणो कहए । सी-उज्ह-खु-प्रिवासा-परिम्मम-भए अविगर्णितो ॥ १२०६ ॥

श्रेनेव द्यान्तेन यदि 'हुः' निश्चितं स्ततं 'जिनः' नीयेङ्करः क्रथ्येत्, ततः श्रोता 'द्यंतोष्ण-१६ श्रुतियामार्यारश्चममयान्यविगणयन्' द्यांतं—हिमम् उप्यम्—आत्यः श्रुतियाम प्रनीते परिश्रमः— मार्गगमनादिसहरूषः सर्थ-प्रतिण्यादिज्ञनितम् एतान्यविन्द्रमानौ सगवतो धर्मदेशनां श्रुष्ट्यत् सर्वोद्युष्ट्रम्भित श्रायेदिनि ॥ १२०६॥

गतं श्रोतृप्तिपानहारम् । अय वानहारम् । मगवान् येषु नगग-ऽऽक्रमदिषु विहरित तैम्ये दिव्सदेविक्षेत्रं वार्णे ये सख्वानयन्ति यथा 'मगवान अद्यास्त्र क्षेत्रे विहरित' इति तेगं यद् १०भगविक्तिवदन्तीनिवदनहोत्रक्रसं परिमापितं संदन्यगीनयनं दानं द्यायते तद् इतिदानम्, यद् भुनः सनगरे मगददागमनिवदक्षय नियुक्तायानियुक्ताय वा हर्षप्रकर्माविक्रदमानसदीयने तद् भीतिदानम्, एतद् हयमि यथा सक्ष्वस्थिद्यः प्रयच्छन्ति तथा प्रतिपादयन्नाह—

विची उ सुत्रत्रस्मा, बारस अहं च नयमहस्माई । चारहर्यं चिय कोडी, पीईदाणं तु चैकीणं ॥ १२०७॥

25 इचित्रलं सुनगेस 'हाद्य अर्ढ च स्वत्यहत्वानि' अर्द्धत्रयोद्य सुनगेल्या इत्यर्थः । 'वादत्य एव' अर्द्धत्योद्यमाणा एव सुनगेस कोट्यः प्रानिदानम् । केमान् १ इत्याह—चन्नवीर्चनाम् ॥ १२००॥

> एतं चेव पमाणं, नवरं रययं तु केसवा दिनि । मंडलियाण सहस्ता, वित्तां पीई सयमहस्ता ॥ १२०८॥

हैं। एनदेव जनानं द्योग-प्रांतिशनयोः, 'नवां' केवलं 'न्हनं' क्ष्यं 'केशवाः' वागुदेवा दृवति । 'मन्डलिक नां' सन्नां स्टलान्यक्षेत्रणे दश्यस्माजानि कष्यस्म द्योग्यानम्, प्रीतिदानं पुनर्ग्द्रवयो-दश्यत्वदृष्ट्याति इति ॥ १२०८ ॥

१ चक्रिस्त ८०॥

25

30

किमेत एव महापुरुषाः प्रयच्छन्ति श्वाहोश्चिद्न्येऽपि श्रह्याह— भत्ति-विभवाणुरूवं, अने वि य दिंति इच्ममाईया । सोऊण जिणागमणं, निउत्तमनिओइएसुं वा ॥ १२०९ ॥

'भक्ति-विभवानुरूपं' यावती यस्य भगवद्विपया भक्तिः यावती च यस्य विभृति स तदनुमाने-नेत्यर्थः, अन्येऽपि च ददति 'इभ्यादयः' इममर्हतीति इभ्यः, यस्य सत्कसुवर्णादिद्रव्यपुक्तेनान्त- 5 रितो हस्त्यपि न दृश्यते सः, अभ्यधिकद्रव्यो वेत्यर्थः, आदिशव्दाद् नगर-प्रामभोगिकादयः। कदा १ इत्याह—श्रुत्वा 'जिनस्य' तीर्थकृत आगमनं नियुक्तेभ्योऽनियुक्तेभ्यो वा ॥ १२०९॥

आह तेपामित्थं वृत्ति-प्रीतिदाने प्रयच्छतां के गुणाः ? इति उच्यते—

देवाणुवित्ति भत्ती, पूया थिरकरण सत्तअणुकंपा । साओदय दाणगुणा, पभावणा चेव तित्थस्स ॥ १२१०॥

साआद्य दाणगुणा, पभावणा चेव तित्थस्स ॥ १२१०॥ 10 चक्रवर्त्यादिभिरित्थं प्रयच्छद्भिर्देवानामनुवृत्तिः कृता भवति, देवा अपि भगवतः पृजां कुर्व-न्तीति कृत्वा भगवति पूज्यमाने तेपामपि महान् परितोषो भवतीत्यर्थः । तथा भक्तिभगवतः कृता भवति । तीर्थकरपृजायां च स्थिरीकरणमभिनवश्राद्धानां भवति । सत्त्वानां भगवत्प्रवृत्तिनिवे-

दकानामनुकम्पा विहिता भवति । 'सातोदयं' सातवेदनीयं कर्म विशिष्टदिव्य-मानुप्यसुखोपभोग-फैलं वध्यते । एतेऽनन्तरोक्ता दानगुणाः । प्रभावना चैव तीर्थस्य कृता भवति—अहो । 15 अमीपां धर्मः श्रेयान् यत्र खदेव-गुरुभक्तिसम्भारसुभगमीदृशमौदार्यमिति ॥ १२१०॥

गतं दानद्वारम् । अथ देवमाल्यद्वारम् । भगवान् प्रथमां सम्पूर्णपौरुपीं धर्ममाचष्टे । अत्रान्तरे देवमाल्य प्रविगति, वलिरित्यर्थः । आह कस्तं करोति ! इत्याह—

> राया व रायमचो, तस्सासइ पउर जणवओ वा वि । दुव्वलिकंडिय वलिछडिय तंदुलाणाढगं कलमा ॥ १२११ ॥

'राजा वा' चक्रवर्ति-माण्डलिकादिः, 'राजामात्यो वा' राजो मन्नी। 'तस्य' राजो राजामात्यस्य वा 'असित' अभावे 'पोरं' नगरनिवासिविशिष्टलोकसमुदायः 'जनपदो वा' ग्रामादिवास्तव्यजनसमु-दायो दुर्वलिकया कण्डितानां खण्डीकर्त्तुमशक्तत्वाद् वरुवत्या च्छिटितानां निःशेपतुपापनयनात् तन्दुलानाम् 'आढकम्'

दो अंसईओ पसई, दो पसईओ य सेइआ होड । चडसेइओ ड कुडवो, चडकुडवो पत्थओ नेओ ॥

ण्वंविधेश्चतुर्भिः प्रस्थेरेक आढको निप्पद्यते, एवंपरिमाणं 'कलमं' नि आर्पत्याद् विभक्तित्र्यत्यये 'कलमाना' गालिविद्योपाणा विलं करोति ॥ १२११ ॥ किविशिष्टानाम् १ इत्याह—

भाइयपुणाणियाणं, अखंड-ऽफ़िडियाण फलगमरियाणं । कीरइ बली सुरा वि य, तत्थेव छुहंति गंधाई ॥ १२१२ ॥

भाजिताध्य ते पुनरानीताध्य भाजितपुनरानीताम्तेपाम् । तत्र भाजनम्-ईश्वरादिगृहेपु वीनना-र्धमर्पणम् , तेभ्यः प्रत्यानयनं पुनरानयनम् । तथा 'अखण्डा-ऽम्फुटितानाम्' अखण्डा.-सम्पूर्णा-

१ फलं तद् य° गा॰॥

त्ते च्या चारणा वृष्ट

15

वयवाः अस्फुटिताः—राजीरहिताः, "फलकसरिताणं" फलकवीनितानाम् , एवम्मृतानां तन्दुलानां विलः क्रियते । सुरा अपि च 'तत्रैव' वला प्रक्षिपन्ति गन्यादीनिति ॥ १२१२ ॥

गतं देवमाल्यद्वारम् । अय माल्यानयनद्वारम् । तिमत्यं तन्दुलादकपिरमाणं सिद्धं बलिमुपादाय राजादिखिद्यगणपरिवृतो महता पदुपटहादितृर्यनिनादेन सक्तलमपि दिष्णण्डलमापृरयन्नागत्य ४ पूर्वद्वारेण प्रवेशयति । आह च चृणिकृत्—

तं आहर्ग तंदुछाणं सिद्धं देवनहं राया व रायमचो वा पडरं वा गामो वा जणवओ वा गहाय महया तृरियरवेणं देवपरिवुडो पुरच्छिमिङ्गणं ढारेणं पविमइ ति ।

तसिंश्च प्रवेश्यनाने मगवानिष धर्मदेशनासुपसंहरतीति । आह च-

वित्यविनणसमकालं, पुत्र्वहारेण ठाइ परिकहणा । तिगुणं पुरुषो पाडण, तस्सद्धं अवडियं देवा ॥ १२१३ ॥

पृत्रेद्वारेण विष्यवेद्यनसमझालं 'तिष्ठति' उपरमने 'परिकथना' वर्मकथा। नतश्च स राजादिः प्रविद्य बल्टिन्यप्रहस्तो सगवन्तं त्रि.प्रदक्षिणीकृत्य वर्षि तत्याद्यान्तिके पुरनः पानयति। तन्य चार्द्वमपतितमेव देवा गृहन्ति॥ १२१२॥

अद्धं अहिवइणो, तर्द्ध मो होइ पागयजणस्य । सच्चामयप्पसमर्णा, कुप्पइ नऽन्नो य छम्मासे ॥ १२१४ ॥

देवगृहीतोद्वरितसार्द्वसार्द्वसविपनेर्भवति, राजादेविल्लामिन इत्यर्थः । 'तद्रद्वै' चतुर्मोगल्क्षणं 'मो' पादपूर्ण यद् बलेरान्ते तद् भवति 'प्राङ्कतजनस्य' प्रकृतिषु भवः प्राङ्कतो जनसस्य, इतर-लोकस्येत्यर्थः । तन्य चायं प्रभावः—यदि तत एक्नाप्ति सिन्यं शिरसि प्रक्षिप्यते तनः पूर्वोत्यक्षो रोगः सपदि विलीयते, अपूर्वेश्च प्रमासान् यावत्र प्राहुर्भवनीति । आह च—'सर्वोमयप्रशमनः' 20सर्वरोगोपश्चननोऽयं वालः, गाथायां प्राङ्कतत्वान् जीत्वन्, कृष्यति न 'अन्यश्च' अपूर्वो रोगः पण्मानान् यावदिति ॥ १२१२॥

गतं मान्यानयनद्वारम् । अपरे सनन्तरोक्तं द्वारद्वयमध्येकद्वारीकृत्य व्याचक्षते नयाध्यविरोधः । इत्यं बला प्रक्षिप्ते मगवानुत्याय प्रथमप्राक्षारान्तरादुत्तग्द्वारेण निर्गन्य पृथ्न्यां दिशि स्कृटिकमये देवच्छन्त्रके यथायुत्तं समाधिना व्यवतिष्ठते । अध 'उपरि तीर्थम्' इति द्वारम्—मगवत्यु- 25 त्यिते उपरि-द्विनीयपारच्यां तीर्थ-प्रथमगणघरोऽतरा वा धर्ममाचष्ट । आह मगवानेव किमिति नाचष्ट ! किं तत्व्वयने केऽपि गुणाः मन्ति ! उच्छतं, सन्तीति वृतः । के पुनते ! इत्याह—

खेयविणोओ सीसगुणदीवणा पत्रओ उमयओ वि ।

सीसा-ऽऽयरियक्रमो वि य, गणहरकहण गुणा होति ॥ १२१५ ॥

मगदत खेदिविनोदो मवति. परिश्रनिवशम इत्ययेः । तथा 'अहो ! अस्य मगदतः शिया २० अप्येविषय्यान्यानस्त्रिवमन्तः' इति शिय्यगुणदीपना कृता मवति । पैत्ययश्चोमयतोऽि श्रोतृ-णासुपतायते, यथा सगदताऽस्यवायि तथा गगवरोऽत्यमिषते, न श्चित्र्या-ऽऽचार्ययोः परस्यरं

र 'प्रस्थो उमयते हैं नि निरूषाण च प्रवृत्याण य, वार्त्सणे तित्ययो क्षेत्रे तरिसं हिस्से वि क्षेत्रि; अवगपद्यो उमयते हि निन रिष्णवादयोः परसर्थिन्द्धं वचनम्' इति सूर्यों विदेशपसुर्यों व॥

वचनविरोध इति; गणधरे वा तद्नन्तरं भगवदुक्तानुवादिनि प्रत्ययो भवति भगविद्वपयः श्रोतृणां यथा नान्यथावादीति । तथा शिष्या-ऽऽचार्यक्रमोऽपि च दर्शितो भवति, आचार्यादुप-श्रुत्य योग्यशिष्येण तदुक्तार्थव्याख्यानं कर्त्तव्यम् । एते 'गणधरकथने' गणभृतो धर्मदेशनायां गुणा भवन्तीति ॥ १२१५ ॥ आह स गणधरः क निपण्णः कथयति ? इखुच्यते—

राओवणीय सीहार्सणोवविद्वी व पायवीहम्म ।

Ū

जिट्ठो अन्नयरो वा, गणहारि कहेइ वीयाए ॥ १२१६ ॥

राज्ञा उपनीते—ढोिकते सिंहासने वा तदमावे भगवतः पादपीठे वा उपविष्टः 'ज्येष्टः' प्रथमो गौतमस्वाम्यादिस्तदभावेऽन्यतरो वा गणं—साध्वादिसमुदायं गुणसमुद्रयं वा धारियतुं शीलमस्येति गणधारी कथयति द्वितीयायां पोरुप्यामिति ॥ १२१६ ॥

आह स कथयन् कथं कथयति ? इत्युच्यते---

10

संखाईए वि भवे, साहइ जं वा परो उ पुच्छिजा।
न य णं अणाइसेसी, वियाणई एस छउमत्थो।। १२१७॥

भगवान् गणधरः सद्यातीतानिष भवान् ''साहर्'' ति कथयति । इदमुक्त भवति— असद्येयेषु भवेषु यद् वभृव भविष्यति वा तत् सर्वमिष कथयति । 'यद् वा' वस्तुजातं दुर-वगममिष परः प्रच्छेत् तदशेषमिष कथयतीति, अनेनाऽशेषाभिलाप्यपदार्थप्रतिपादनशक्तिमाह । 15 कि वहुना ? 'न च' नेव ''णं'' इति तं गणधरम् 'अनितश्यी' अवधि-मन पर्यायाद्यतिशयर-हितो विजानाति यथा 'एपः' गणधरः छद्मस्यः, किन्तु नि शेषप्रश्लोत्तरदानसमर्थतया सर्वज्ञोऽय-मिति मन्यत इति भावः ॥ १२१७॥

एवं तावत् समवसरणवक्तव्यता प्रसद्गत उक्ता । अथ प्रकृतयोजनामाह—

तित्थयरस्त समीवे, वक्खेवो तत्थ एवमाईहिं। सुत्तग्गहणं ताहे, करेइ सो वारस समाओ ॥ १२१८॥

20

तीर्थकरस्य समीपे 'तत्र' समयसरणे एवमादिभिः प्रकारेरध्ययनस्य व्याक्षेपो भवतीत्यक्तं स शिष्यः प्राह—'भगवन् ! सत्यमेवेतद् यद् आदिशत यृयं अत इहेव पठामि' इत्युक्ता सृत्रप्र-हणं द्वादश 'समाः' वर्पाणि करोति, द्वादशमिवेपैः सकल्सापि सृत्रस्याध्ययनं विद्धातीत्यर्धः ॥ १२१८॥ गतं शिक्षापदद्वारम् । अथार्थप्रहणद्वारं विवरीपुराह—

25

सुत्तम्मि य गहियम्मी, दिइंतो गोण-सालिकरणेणं । उवभोगफला साली, मुत्तं पुण अत्थकरणफलं ॥ १२१९ ॥

क्षंप्रदण हारम्

स्त्रे गृहीते सति अवस्यं तस्यार्थः श्रोतन्यः । कि कारणम् <sup>१</sup> इति चेद् उच्यते—हप्टान्तोऽत्र 'गवा' वलीवर्देन 'गालिकरणेन च' गालिक्षेत्रेण ।

तत्र गोद्दशन्तो यथा—कश्चिद् वलीवर्षः सकलमपि दिवतं वाह्यित्वा हलाद् अरघटाद् ३० <sub>गोद्दशन्यः</sub> वा मुक्तः सन् सुन्दरामसुन्दरां वा चारि यां प्राप्तोति ता सर्वामनालाद्यन् चरत्येव । पश्चाद् भ्रातः सनुपविस्य प्राक् चीणा रोमन्थायते. रोमन्थायमानश्च तदा स्वादमुपलमते, तनोऽमी

१ °सणे च विद्वो गो॰ है॰ ॥

नीरमं अचवरं परित्यज्ञि । एवनयमीर गृह्वासारवहाद् सुक्तः प्रथमं यन् किसीप सृत्रं चारि-कृत्यं गुम्मकाशाद्यिगच्छिति तन् सर्थनयीखादनिवरिहतं गृहाति । ततः स्त्रे गृहीतेऽयंत्र-हणं करोति । यदि पुनर्थं न गृहीयान् तदा तत् मृत्रं निरान्वादमेव सङ्घायते । अर्थे तु श्रुते सम्यक् नद्र्यनववृज्यमानः सक्षमा ज्यावदाचरस्युपदेखम्, परिहरित विन्दु-मात्रामदादिद्रोपदु-कृतान् क्रववरकस्यानिमञ्जपानिति ॥

धार्ग्यकरण-इयन्तः

ज्ञालिकरणहष्टान्तः पुनर्यम् यथा कर्षकः शार्छान् महता परिश्रमेण निष्याच ततो छवन-मन्न-पवनादिपिकियापुरम्परं कोष्टागारं प्रक्षिप्य यदि तेः शान्तिमः लाच-पेयादीनासुप-भोगं न करोति ततः शान्तिसङ्खलासाकः मन्यचते । अथामा करोति तः शान्तिमः यथाया-गस्त्रमेगं ततः शान्तिमङ्खः मक्ते ज्ञायते । एवं द्वादश्वापिके मृत्राच्ययनपरिश्रमे कृतेऽि । व्यदि तदीयम्थे न श्णुयान् तता स सर्वोऽिप परिश्रमो निष्कल एव मदेन् । अर्थे त श्रुते सम्यगवर्थारिने च नक्तः स्थान् ॥

अत एबाह्—उपमोनकाः जाल्यः, मृत्रं युनः 'अर्थकरणकलं' चरण-करणादित्रपद्यार्था-चरणकलम्, तच मृत्रोक्तार्थाचरणं श्रुत एबार्थे मदनि नान्यथा ॥ १२१९ ॥ अतः—

नइ वारस वासाइं, सुनं गहियं सुणाहि से अहुणा।

15

वारम चेत्र समाओं, अन्यं तो नाहिनि न वा णं 11 १२२० ॥ यदि द्वादश वर्राणि त्या नृतं गृहीतम्, अन् 'तस्त्र' सुत्रसार्थमधुना द्वादशेव 'समाः' वर्राणि शृणु । दनोऽयं श्रुष्ट्रत् सङ्गानावारक्षकर्मक्षयोपश्चमानुसारण ज्ञास्त्रसि वा न वा "णं" इति 'तं' विवक्षित्रमर्थस् ॥ १२२० ॥ किञ्च—

सन्नाह्मुन नम्मय, परसमय उस्पनामेव अववाए।

20

भुष्टासु-

য়াইছা. মুরুস্ছানুং हीणा-ऽहिय-जिण-थेरे, अझा काले य वयणाई ॥ १२२१ ॥
इह मैनिन्द्रप्रवचेरुनेकचा सुत्राणि मवन्ति । तत्र किञ्चित् मंज्ञास्त्रम्, यया—''के छेए से मार्गार्यं न मेवे ।' (आचा० छ० १ अ० ५ उ० १) य. 'छेकः' पण्डितः सः 'मागा-रिकं' मेछुनं न मेवेत । अध्वा—''सञ्जामगंबं परिकाय निरामगंबो परिकाए ।'' (आचा० छ० १ अ० २ ३० ५) आमम्-अविद्योविकोटिः, गम्बं-विद्योविकोटिः । तया—''आरं

25 हुनुगणं पारं एगनुणणं ।" 'आरं' संमारतं 'हिनुणन' गग-हेषयुगलन् 'णरं' निर्वाणं तर् 'एकतुगन' गग-हेपर्वारहार-ऋणेन जीवः प्राप्तांति गन्यते । आदिश्रहणाद् देशीसाप्तानियतं सूत्रं गृह्यने, यथा—''दिगिंडाण्निमहे'' (उत्त० अ० २ गद्यमृत्रम्) । 'दिगिंडा' इति बुसुसा ॥ स्त्रमयसूत्रं यथा—' करिन संते ! सामाद्ये'' (सामायित्राध्ययनम् ) इत्यादि ॥

जनवर्त्रं वर्णाः करान मनः मानाद्वः ( सामायकाद प्रमनवर्गृतं वर्णाः

धंच रुचे वर्यनेने, वास ट समजोट्नो । (मृत्रकृट श्रुट १ स्वट १ स्टट १)
 स्पर्गमृत्रं यथा—"अभिक्तमं निज्ञिनई गया य" (दस्रट कृट २ नाट ७) इत्यादि।
 स्वत्रमृत्रं यथा—

निष्हमत्रयगगम्य, निमिज्ञा जन्म कृष्यई । जराण अभिमृयम्य, बाहियम्या तबस्मिणा ॥ (हज्ज० २००६ गा० ५९) 'हीनम्' इति हीनाक्षरं येरक्षेरिर्विना सृत्रस्यार्थो न पूर्यते, 'अधिकम्' इत्यधिकाक्षरम् , एव-विधं यत् पूर्वमजानता सृत्रमधीतं तस्यार्थं सम्यगवगम्य हीनं प्रतिपूर्यित अधिकं परित्यजित ॥ जिनकल्पिकसृतं यथा—

तेगिच्छं नाभिनंदिजा, संचिक्खऽत्तगवेसए।

एवं खु तस्स सामन्नं, जं न कुज्ञा न कारवे ॥ (उत्त० अ०२ गा० ३३) क स्थविरकिल्पकसूत्रं यथा—भिक्खू अ इच्छिज्ञा अन्नयिरं तेगिच्छि आउंटिर्त्तए। अथवा जिनकैल्पिक-स्थविरकिल्पकयोः सामान्यसूत्रमिदम्—

"संसद्दकप्पे ण चरिज्ज भिक्खू" (दश० चू० २ गा० ६)। आर्यासूत्रं यथा—"कप्पइ निग्गंथीणं अतोलित्तं घडिमत्तयं धारित्तए" (उ० १ स्० १६)॥ "कालि" ति कालविषयं किमपि सूत्रं भवति, यथा अनागत कालमङ्गीकृत्य— । "न या लमेज्जा निउणं सहायं, गुणाहियं वा गुणओ सम वा।

(दश० चृ० २ गा० १०) इत्यादि॥

''वयणाई'' ति 'वचनम्' एक-द्वि-बहुवचनादिकं पोडशधा यथा पीठिकायाम् (गा० १६४), तत्प्रतिपादकं सूत्रं यथा आचाराङ्गे भाषाध्ययने—

एगवयणं वयमाणे एगवयणं वएज्ञा, दुवयणं वयमाणे दुवयणं वएज्ञा, वहुवयण वयमाणे १५ बहुवयणं वएज्ञा, इत्थीवयणं वयमाणे इत्थीवयणं वएज्ञा । (पत्र ३८६-१) इत्यादि ॥

आदिशब्दाद् भयसूत्रादिपरिग्रहः । इत्थमनेकधा सूत्राणा सम्भवे तदर्थश्रवणमन्तरेण न शक्यते "कीदृशम् " इति विवेकः कर्न्तुमिति कर्त्तव्यमर्थग्रहणम् ॥ १२२१ ॥

अथ ते जिप्या ब्र्युः—'यः कण्ठतः स्त्रे निवद्धोऽर्थस्तेनेव वय तुष्टाः किमसाकं दुरिध-गमत्वाद् वहुपरिक्षेत्रेन ''मज्जण निसिज्ज अक्सा'' (गा० ७७९) इत्यादिप्रिक्तयापुरस्सरमर्थ- २० महणप्रयासेन ?' इति, ते इत्थंब्रुवाणाः प्रज्ञापयितन्याः । कथम् ? इत्याह—

जे सुत्तगुणा खलु लक्खणिम्म कहिया उ सुत्तमाईया। अत्थग्गहणमराला, तेहिं चिय पन्नविजंति॥ १२२२॥

पीठिकायां रुक्षणद्वारे ये स्त्रस्य गुणाः "निद्दोस सारवत च" (गा० २८२) इत्यादिना कथिताः, यद्वा "सुत्तमाईय" ति "मृत तु मुत्तमेव उ" (गा० ३१०) इत्यादिना प्रतिपा- 25 दिताः, 'तरेव' हेतुभिरर्थप्रहणे मराला.—अरुमाः शिष्या प्रजाप्यन्ते । यथा—भो भद्राः ! निर्दा-प-सारवद्-विश्वतोमुखादयः स्त्रस्य गुणा भवन्ति, ते च यथाविधि गुरुमुखादर्थं श्रृयमाण एव प्रकटीभवन्ति । किञ्च यथा द्वासप्ततिकरूपण्डितो मनुष्यः प्रसुप्तः सन्न किञ्चित् तासा कराना जानीते एवं स्त्रमप्यर्थेनाऽवोधितं मुप्तमिव द्रष्टत्र्यम् । विचित्रार्थनिवद्वानि मोपस्काराणि च स्त्राणि भवन्ति, अतो गुरुसम्प्रदायादेव यथावदवसंयन्ते न यतस्तनः । इत्यं गुक्तिगुक्तवेचोभि ३० प्रज्ञापितास्ते विनेयाः प्रतिपद्यन्ते गुरुणामुपदेशम् । गृहन्ति द्वादश वर्षाणि विधिवदर्थमिति ॥ १२२२ ॥ गतमर्थप्रहणद्वारम् । अथानियतवासद्वारम्—तत्रार्थप्रहणं समापिने नित यो

१ °कल्पस्य° त॰ दे॰॥

विनेय आचार्यपद्याग्यः स नियमाद् द्वाद्य वर्षाणि देशदर्शनं कार्यितन्त्रः । शिष्यः पृच्छति—तेन द्वादश वर्षाणि स्त्रप्रहणं कृतं द्वादशिमवेषेर्यः नमग्रे।ऽपि गृहीतः, अतो देश-दर्शनेन विना किमिवास्य न सिम्यति ? इति उच्यते—

थनियत-वास्ट्रारम् <sub>वृ</sub> जइ वि पगानोऽहिगओ, देसीमासाजुओ तहा वि राहु । उंदुय सिया य वीमुं, एरगमाई य पचक्खं ॥ १२२३ ॥

यद्यपि तेन 'प्रकाञ' अर्थः मृत्रस 'अविगतः' सम्यग् विज्ञातस्त्रथापि 'खल्ढ' निश्चयेनासा विनेयो देशदर्शनेन देशीमाषायुतः कर्तव्यः । कुतः ! इत्याह—"उंदुय" इत्यादि । 'उन्दुकम्' इति स्थानम् । ''सिय'' ति स्थात्शव्दा भवत्यर्थं आग्रद्धायां भवनायां वा । तत्र भवत्यर्थं सुमित्रः । आग्रङ्काया यथा—"दव्यथ्ये भावय्यो दव्यय्यो वहुगुण ति वृद्धि सिया ।" (आव० १० ६ पत्र १९२ ) भवनायां यथा—"सिय तिमाने सिय तिमानिमाने" (प्रज्ञा० प० ६ पत्र ११६—२) इत्यादि । "वांसुं" ति विष्वक् पृथगित्यर्थः । 'एरका' गुन्हा महमुस्तक इत्यर्थ एते आदिप्रहणात् पयः पित्रं नीरिमत्याद्यश्च शास्त्रप्रसिद्धाः शब्दानेतु तेषु देशेषु होकेन तथात्रया व्यवहित्यमाणा देशदर्शनं कुर्यता 'प्रन्यक्षन्' इति प्रत्यक्षत उपलभ्यन्ते ॥ १२२३ ॥

आह यद्यसा तान् प्रत्यक्षतो नोपङमेत ततः का नाम न्यूनता मवेत्? उच्यते—

15

जो वि पगासो बहुमा, गुणिओ पचक्खओ न उवलढो । जर्बयस्स व चंदो, फुढो वि संता तहा स खलु ॥ १२२४ ॥

योऽपि 'प्रकाशः' अयों बहुद्यः 'गुणितः' सम्यन्तिकृतः परं न प्रत्यक्षत उपल्टघ स जात्यन्यस्येव चन्द्रः स्फुटोऽपि सन् 'खलुः' अवधारणे त्रेथवास्फुट एव मन्त्रच्यः । इदमत्र हद-यम्—यथा चन्द्रः प्रकटोऽपि साक्षाइग्रेनं विना जात्यन्यस्य न परिस्फुटाकारः प्रतिमासते एव-20मस्यापि शाल्वानुमारत प्रकटा अपि प्रत्यक्षद्रग्रीनमन्तरेण न परिस्फुटा व्यवहारोपयोगिनोऽथीः प्रतिमासन्ते ॥ १२२४ ॥ यत्रेथवं ततः—

> आयरियत्तअभविष, भयणा भविओ परीइ नियमणं । अप्यतद्देशो जहने, उमयं कि चाऽऽरियं खेत्तं ॥ १२२५ ॥

आचार्यन्त-आचार्यपद्स अमन्यः-अयोग्यन्तिस्त 'मजना' अर्थब्रहणानन्तरं देशदर्शनं 25 कार्यते वा न वा, यस्तु 'मन्त्रः' आचार्यपदयोग्यः स नियमन 'पर्यति' देशदर्शनाय पर्यदित । स चाऽऽत्मतृतीयो जनन्येनावक्यन्त्रया कृत्वा प्रेषणीयः । किन्न 'उमयम्' इति किं ऋतुवद्ध-कालप्रायोग्यमिदं क्षेत्रम् १ उत्त वर्षावासयोग्यम् १ तथा किनेतद् 'आर्थं' माद्धेपत्रविद्यतिजनपद्म- ध्यवित् श्राहोश्चिद्नार्यम् १ एतत् सर्वमित् देशदर्शनं विद्यानो जानाति ॥ १२२५ ॥ अथ देशदर्शनक्षेत्र गुणान्तरामिधित्सया द्वार्गायामाह-

१ 'कागः' स्त्रार्थः 'अ' मा॰ ॥ २ यथा जात्मन्यस्य चक्षुप्पदुपदेशेन 'छोचनानन्द्र-दायी सीम्यः शशी मनति इत्यादिकं सहपं जानवाऽपि द्शंनमन्तरेण न परिस्कृटा-कारखन्द्रः प्रतिमासने एत्रमसापि शुक्षपदेशानुसारतः शास्त्रार्थमननुष्यमानसापि प्रत्यस्द्र्शनमन्तरेण ना॰ शुनकं ॥

दंसणसोही थिरकरण देस अइसेस जणवयपरिच्छा। काउ सुयं दायच्यं, अविणीयाणं विवेगो य॥ १२२६॥

वेशदर्शने गुणा

देशदर्शनं कुर्वतो दर्शनशुद्धिरात्मनः स्थिरीकरणं चान्येपां भवति, "देम" ति नानादेश-भाषासु कोशरूम् 'अतिशेषाः' अतिशयाः जनपद्परीक्षा च जायन्ते । तत एतानि दर्शनशुः-द्धादीनि कृत्वा विनीतेभ्यः श्चुत दातव्यम् , अविनीतानां 'विवेकः' परित्यागः कर्तत्र्य इति इ द्वारगाथासमासार्थः ॥ १२२६ ॥ अथ विस्तरार्थ विभणिपुराह—

जम्मण-निक्खमणेसु य, तित्थयराणं महाणुभावाणं । इत्थ किर जिणवराणं, आगाढं दंसणं होड् ॥ १२२७ ॥

जन्म-निष्क्रमणशब्दाभ्यां तदाधारम्ता भ्मयो गृह्यन्ते । जन्मभृमिषु अयोध्यादिषु, निष्क-मणभृमिषु उज्जयन्तादिषु, चशब्दाद् ज्ञानोत्पित्तभृमिषु पुरिमतालादिषु, निर्वाणभृमिषु मम्मे-10 तर्शल-चम्पादिषु तीर्थकराणां 'महानुभावानां' सातिशया-ऽचिन्त्यप्रभावाणां सम्बन्धिनीषु विह-रतः 'अत्र किल भगवतां जिनवराणां जन्म जजे, अत्र तु भगवन्तो दीक्षां प्रतिपत्राः, इह क्व-लज्ञानमासादितवन्तः, इह पुनः परिनिर्शृताः' एवं वहुजनमुखेन श्रुत्वा स्वयं च हृष्ट्वा नि शक्ति-तत्वभावाद् 'आगादम्' अतीवविशुद्धं 'दर्शनं' सम्यक्त भवतीति ॥ १२२०॥

गतं द्रशेनशुद्धिद्वारम् । अथ स्थिरीकरणद्वारमाह—

15

संवेगं संविग्गाण जणयए सुविहिओ सुविहियाणं। आउत्तो जुत्ताणं, विसुद्धलेसो सुलेस्साणं॥ १२२८॥

'संविद्यानां' साधूनां संवेगं जनयति, 'अहो ! अयं मन्याचार्योऽवगाहितसमस्तिद्धान्तिस-न्धुरभ्यस्तचरणकरणसामाचारीक इत्यं देशदर्शनं करोति' इति भावनया स्थिरीकरणं करोती-त्यर्थः । स्वयं 'सुविहितः' शोभनविहितानुष्ठानस्तेपामि सुविहितानाम्, स्वयम् 'आयुक्तः' 20 विकथा-निद्वादिप्रमावेरप्रमचस्तेपामि 'युक्तानाम्' अप्रमादिनाम् . स्वयं विशुद्धरेद्दयः तेपामि सुलेद्दयानामिति ॥ १२२८ ॥

गतं स्थिरीकरणद्वारम् । अथ देशद्वारम् । अत्र च विशेषचिणिकृता दर्शनशुद्धिद्वारमेव विवृण्वतेयं गाथा गृहीता, संवेगस्य सम्यग्दर्शनलक्षणत्वात् सर्वगजनने दर्शनशुद्धिः कृता भव-तीति कृत्वाः स्थिरीकरणद्वारं तु मूलत एव नोपाचम् । द्वारगाथायागपि ''दसणमोद्दी देमप्पवेस 25 अइसेस जणवयपरिच्छा'' इत्येप एव पाठो गृहीतः, अतम्नदभिष्रायेण गतं दर्शनशुद्धिद्वारम् , अथ देशप्रवेशद्वारं व्याचष्टे—

नाणादेसीकुमलो, नाणादेसीकयस्म मुत्तस्य । अमिलावअत्यकुसलो, होइ तओ णेण गंतव्यं ॥ १२२९ ॥ कहयति अभासियाण वि, अभासिए आवि पव्चयावेद् । सब्वे वि तत्य पीइं, बंधंति सभासिओ ण ति ॥ १२३० ॥

30

१ "सुपेगं स्विमाण गाहा। एन किर आयारियो होहिति नि नो वेनामर्थ वरेड । न माप्तापुनापार निव्यमदास्त्रासं पानित्ता शक्षेति पि निविमाणं निव्यतर्थ गद्ध उन्हेड ॥ व्यप्यपोदि ति गर्भ । इप्रति वेनप्रिति ति दारे—नाणाक्रेसीपुनलो गाहाओ निश्चि ।" इति विदेशपचूर्णां ॥

25

20

## पियधम्मऽवज्ञभीरु, साहम्मियवच्छलो अस्टभावो । संविग्गावेह परं, परदेसपवेमण साह ॥ १२३१ ॥

नानापकारा—मगध-मास्त्र-महागष्ट्र-साट-कर्णाट-द्रविद्ध-गोड-विद्मीदिदेश्वमदा या देशीमारा दस्यां क्ष्यकः सन् 'नानादेशीकृतस्य' नानादेशमापानिवदस्य स्त्रस्य अमिलापे—उद्यारो र अयोक्तयने च कुशलो सबति, यत एवं ततोऽनेन देशदर्शनार्थं गन्तस्यम् ॥ १२२९ ॥ तथा—

नत्रः कृत्सार्यसात् कुन्सिना-अञ्चक्तवर्गविमागा मात्रा वेषां तेऽमापिकान्त्रतामप्यसा धर्मे कृष्यति, निःश्रेषदेश्चमापानिज्ञादसात् । अमापिकाँश्चापि दृहेशमाप्या प्रतिवेशेच्य प्रवास्थिति । सर्वेऽपि च शिष्याः 'तत्र' आचार्ये प्रांति चन्नन्ति, स्वमापिकः 'ण' अन्नाकन्, अयमिनि कृत्वा ॥ १२३० ॥ तथा—

10 'नियवनो' घनेश्रद्धानुः, अवर्ध-पापक्षमे तसाद् मील्पवधर्मारः, साधर्मिकाः-साध्कतेनौ दल्तको द्रव्यतो मक्त-धानादिना साध्वत्तु स्वलितादिषु मारणादिना, 'अश्रद्धमावः' नातृसान-रहितः, एवंविबोऽसा माष्टुः परदेशप्रवेशने वर्तमानः 'परम्' अन्यं मंयनयोगेषु मीदन्तर्नाम 'संविश्यति' सहुपदेशकानादिना मविशं करोतीति ॥ १२३१ ॥

गतं देशहारं देशपदेशहारं वा । अयातिशयहारनाह—

सुन-ऽन्यथिनीकरणं, अइसेसाणं च होइ उवलर्दा । आयरियदंसणेणं, तम्हा सेविज आयरिए ॥ १२३२ ॥

आचार्याणां दर्शनेनं—सेंबनेनेति यावत् सुत्राथिसिरीक्रतानतिययानां च अपूर्वाणान् 'उपचिवः' प्राप्तिमेवति । यन एवं तन्मान् 'सेवेन' प्रयुपानीताऽऽचार्यान्॥ १२३**२**॥ एतदेव व्याक्यानयनि—

उमए ति मंकियाई, पुट्चि वाई सि पुच्छमाणस्य ।

होद्द जओ सुचन्थे, बहुन्सुए नेवमाणस्य ॥ १२३३ ॥

'उन्य' मुन्नेड्यें च यानि पूर्व 'से' तस द्याहितानि पदानि तानि आचार्यामां सनीपें प्रच्छतो निःशहितानि नायने । एवं च बहुष्टतान् सेवनानस 'जयः' सुनार्यविषयोऽम्यांस-तिशयो मदति, अतो बहुष्टतरहीरासनं विषेयम् ॥ १२३३ ॥ अति च—

मित्रयाद्दिको देनाण दंनणं हुणद् एन द्य सोउं।

असे वि उज्जर्मने, विणिक्छमेने य से पासे ॥ १२३४ ॥
'नव्याचार्य एम देखानां दर्धनं क्योति' इति श्रुत्य 'अस्येऽदि' एग्रेगस्यानाचार्यसम्बन्धिनः क्रियाः 'उच्चक्रने' स्वार्थप्रद्यादे। उच्चं क्विनि । ग्रीह्रपोऽदि च तहुपाणमरक्षितमनसः 'विनिकानिन' दीक्षां प्रतिरचने सिं तस मित्रिकाचार्यस पार्थे इति ॥ १२३४ ॥ अतिदयानस्व ग्राह्मे क्रियानस्व क्

सुकृत्ये अह्मेना, मामायानं य विज-जोगाई । विज्ञा जोगा य सुए, विमंति दुविहा अञो होति ॥ १२३५ ॥ इहतिष्ठणत्रिकाः, तद्यहा—मुक्रादीनिष्ठणः १ सनाकार्यनिक्रणः २ विष्ठ-योगाः

१ कारमग<sup>्टे</sup> र॰ ॥ २ बीझा-क्षोगाइ सुप टा॰ <sup>दिना</sup> ॥

आदिशब्दाद् मन्नाध्य ३ इति त्रयोऽतिशयाः । तत्र विद्या सीदेवतािषष्टिता पूर्वसेवािदप्रक्रिया-साध्या वा, योगाः पादलेपप्रभृतयो गगनगमनादिफलाः, मन्नाः पुरुपदेवताधिष्ठिताः पठित-सिद्धा वा । यद्वा विद्या योगाः चयव्दाद् मन्नाश्च श्रुते एव 'वियन्ति' अन्तर्भवन्ति, अतो द्विविधा अतिशया भवन्ति—सूत्रार्थातिशयाः सामाचार्यतिशयाश्चेति। प्रेपामतिशयानामुप्रहिध-रपूर्वाचार्यपर्युपासनायां भवति ॥ १२३५ ॥ अथ सामाचार्या अतिशयं विभावियपुराह---

निक्खमणे य पवेसे, आयरियाणं महाणुभावाणं । सामायारीकुसलो, अ होइ गणसंपवेसेणं ॥ १२३६ ॥

स देशदर्शनं कुर्वाणस्तेषु तेषु नगरादिषु वहुश्रुतानामाचार्याणां महानुभावानां सम्बन्धी यो गणः-गच्छस्तन्मध्ये यः सम्यग्-एकीभावेन एकत्रावस्थानलक्षणेन प्रवेशस्तेन बहुशो गणान्तरेषु निप्कमणे प्रवेशे च सामाचारीकुगलो भवति ॥ १२३६ ॥ कथम् १ इत्याह— 10

आगंतुसाहुभाविम अविदिए धन्नसालमाइठिया। उप्पत्तियाउ थेरा, सामायारीउ ठाविति ॥ १२३७॥

आगन्तुकाः-प्राष्टुणका उपसम्पन्ना वा तेषां साधूनां भावे 'अविदिते' 'कीहरोनाभिपायेणाऽऽ-गताः ? के वाऽमी ?" इत्यपरिज्ञाते केचित् 'स्वविराः' आचार्या धान्यशास्यम् आदिशब्दाद् घृतशालादिपु च स्थिताः 'औत्पत्तिकीः' अनुत्पन्नपूर्वाः सामाचारीः स्थापयन्ति ॥ १२३७ ॥ 15 कथम् ? इत्याह---

> सन्वे वि पिंडगाहए, दंसेउं नीह पिंडवायद्वा । अहिमरमायासंका, पिहलेहेडं व पिवसंति ॥ १२३८ ॥

ते आचार्याः 'पिण्डपातार्थं' भिक्षानिमित्तं साधून् निर्गच्छतो भणन्ति—आर्याः ! सर्वेऽपि मतिमहान् दर्शयित्वा निर्गच्छत्, अदर्शितप्रतिग्रहेर्न गन्तन्यम् । कुत इत्थं कुर्वन्ति ! इत्याह— 20 'अभिमराचाराङ्कया' मा कश्चिदमिमर उदायिनृपमारकवत् श्रमणवेषेणाऽऽगतो भवेत्, आदिश-हणेन चौरो वा मा धान्यादिमोपणायाऽऽगतो भवेदित्याचायद्भयाऽपूर्वी सामाचारी स्थापयन्ति । भिक्षाप्रतिनिष्टता अपि च गुरूणां पुरतः सर्व प्रत्युपेक्ष्य ततः प्रविशन्ति, तरेवाभिगरादिभिः कारणेरिति ॥ १२३८ ॥ गतमतिशयद्वारम् । अथ जनपदपरीक्षाहारमाह-

> अवभे नदी तलाए, कृवे अइप्रूए य नाय वणी । मंस-फल-पुष्फभोगी, वित्थिने रोत्त कष्प विही ॥ १२३९ ॥

स देशदर्शनं कुर्वन् जनपदानां परीक्षा करोति-कस्मिन् देशे कथं धान्यनिप्पत्तिः ?। तत्र फचिद् देशेऽभैः सस्य निष्पद्यते वृष्टिपानीयेरित्यर्थः, यथा लाटविषये । कापि नदीपानीये., यथा सिन्धुदेशे । कचित्तु तडागजले , यथा द्रविद्विषये । कापि कूपपानीयः , यथा उँत्तरापथे । फचिढतिप्रकेण, यथा वन्नासायां प्राटवरिच्यमानाया तत्प्रपानीयभावितायां क्षेत्रभूमा १० धान्यानि मकीर्यन्ते; 🗠 यथा वा डिम्भरेलके महिरावणपूरेण धान्यानि वपन्ति । 🗻 "नाव"

१ पतेषा विक्षा के भार के मार के मार के प्राची के प्राची के निर्माण के प्राची के प्राच **४ "उत्तरापघे** अरफोल" इति स्वूर्णी ॥ ५ न्य ३० एककितमध्यवत पाठ मो० छे० पुरास तैरेत रापने ॥

इति यत्र नावमारोप्य धान्यमानीतम्रपस्तव्यते, यथा क्राननद्वीपे । "विणि" ति यत्र वाणि व्यतेव इतिरुपनायते न कर्षणन, यथा मयुगयान् । "मंमै" ति यत्र दुर्भिक्षे समापतिने मसिन कालोऽतिवाद्यते । तथा यत्र पुत्प-कलमोगी प्राचुर्येण लोकः, यथा कोङ्कणादिषु । तथा कानि विम्नीणीनि क्षेत्राणि ! कानि वा महिनानि ! । "कप्पे" नि कस्मिन् क्षेत्रे कः कल्पः !, यथा धिनस्त्रुविषयेऽनिमित्राणहागेऽगिह्नः । "विहि" ति कस्मिन् देशे कीह्यः समाचारः ! यथा सिन्युषु रज्ञकाः सम्मोज्याः, महाराष्ट्रविषये कल्प्याका अपि सम्मोज्या इति ॥ १२३९॥ अपि च—

> सञ्जाय-मंजमहिए, दाणाइममाउते मुलमवित्ती । कालुमयहिए खेते, जाणइ पडणीयरहिए य ॥ १२४० ॥

ग्वाञ्यायिहतं—यत्रात्रण्ट मृत्राऽर्थपे। स्या मनतः । नंयमिहतं — इति। परिहत्तमस्य वित्त न्हिरतादि या। "दाणाद्द" ति दानथाद्धः आदि अहणादि भगमश्राद्धे समाकुष्टम् । अत एव मुलमा—सुप्रापा इतिः —प्राणवर्षने ने हेत् गद्दारमस्य ति व्य तत् मुल्मवृत्ति कत् , तथा कि मिद्रमागन्तु क्रमद्रक्तम् १ दत् वान्त्र व्यवक्रमद्रक्तम् १ इत्याग्च पर्यक्षमाद्द्र द्रष्टव्यम् । "कान्त्र मयिद्द्र ए देते" ति अमृति वर्षावासप्रायोग्याणि अमृति ऋतु बद्धकाल्योग्यानी त्यु मयकाल्यिताति । १२० ॥

गतं जनपरपरिष्णहारम् । यसादिने गुणान्तसाद्वस्यं देशदर्शनं कर्तस्यम् । गतं "पत्रज्ञा सिक्सावयं" (गा० ११६२) इत्यादिम्ब्द्वारगाथाप्रतिबद्धमनियतवासहारम् । अथ निष्पति- हारम् । तज्ञानन्तरोक्तेदिनयतवासहारं, वक्ष्यमाणे विद्यास्हारं च सम्भवति । तत्रानियतवासहारं तावद् तर्स्यते—इत्यं तेन देशदर्शनं हृत्यंता शिष्याः प्रतीच्छकाश्च मामाचार्यं सुत्राऽर्थप्राहणायां १०च निष्याद्यितस्या इत्यत्रान्तरं यदुकं प्रतिहारगाथायां "काउ सुयं दायवं, अविणीयाणं विवेगो य ।" (गा० १२२६) तदिदानीमिधिल्क्ष्ट्वारगाथामाह—

निष्मनि-हारम्

# उनमंपज्ञ थिरनं, पहिच्छणा वायणाङ्ख्याण य । घट्टण-क्रंचण-यनं, दुद्दामें निर्हे गए राया ॥ १२४१ ॥

प्रथमं प्रतीच्छका यथा तमुपरस्ययनं तथा वक्तव्यम । तत आरमनः प्रतीच्छकानां च यथा थः स्थित्वं तुक्तया करोति । तत्वेषां प्रतीच्छना वाचना च यथा भवति । ततः प्रमायतां आर्द्र-च्छगणदृष्टान्तो यहना रुद्धना पत्रदृष्टानाश्च यथाऽभिवीयन्ते । दुष्टाश्वविषयं दृष्टान्तं यथा सावव आचार्यानुद्द्स्य दृश्यिति । "तिहं गण्" नि यत्राऽऽचार्यानिष्टान्ति तत्र गतानां यथा राजदृष्टान्तः सूर्गिमस्दाद्वियने । तदेतन् सर्वे वक्तव्यमिति द्वारगायामनासार्थः ॥ १२७१ ॥

१ "मंत्र ति जत्य संगेम दुध्यिक्तं स्वीत्वति काले, जवा सिंघूण् सुनिक्तं वि । पुण्य ति ज्या पृष्ठिकाणं विचा मर्गत, एतं क्लिक्कण् विः अवता पुष्ठकरूमोवणं उत्य, जवा तोसिक्तिकोद्ध-पासु" इति सूर्णो ॥ २ "विद्धि ति काम्म देने केन्स्ति आयागे ! जया सिंघूण् तिदेवणा संमोदण" इति सूर्णो । "किहि ति काम्म देने को जांग्यो आयागे, जया सिंघुक्तिण् विव्यमाणेस पाण्यं अगरिहतं भाति, कच्छित्रण् विव्यमण्डे वि क्रमण्डे विक्रमण्डे विक्रमण्डे

अथ विस्तरार्थं विभाणिपुः प्रथमद्वारमधिकृत्याह---

काहिइ अन्वोच्छित्तं, सुत्त-ऽत्थाणं ति 'सो तदद्वाए । अभिगम्मइ णेगेहिं, पिडच्छएहिं विहरमाणो ॥ १२४२ ॥

उपनम्पत्

एप महाभागः सूत्रार्थयोरव्यवच्छित्तं करिप्यतीतिबुद्धा 'स.' मव्याचार्यः 'तदर्थ' सूत्रार्थ-प्रहणनिमित्तमभगम्यतेऽनेकेः प्रतीच्छकेः 'विहरमाण' देशदर्शनं कुर्वन्निति ॥ १२४२॥ छ

आह किमसो डिण्डिमाडम्बरेण घोपयित यथा 'अहं बहुश्रुतोऽहं बहुश्रुत' इति यदेव-मनेकेः प्रतीच्छकेरभिगम्यते ', नेवग्, न खलु सिद्धवेकसुधाधाराधातचेतसः सन्तः सन्तः कदाचनापि खगुणविकत्थने प्रवृत्तिमातन्वते, मिथ्याभिमानास्यप्रवहतमतमस्तिरम्कृतसञ्ज्ञान-होचनप्रसराणामितरजन्तूनामेव तत्र प्रवृत्तिसम्भवात् । उक्तञ्च—

मोहस्य तदपि विलिसितमभिमानो यः परप्रीणितायाः ।

10

तत् तमसोऽपि तमिस्र, याऽऽत्मस्तुतिरात्मना क्रियते ॥

यद्येवं ततः कथमिवासावेवमेव प्रसिद्धिमारोहित ? इति इत्युच्यते—

वासावजनिहारी, जड़ वि य न विकंथए गुणे नियए। अभणंतो वि मुणिजड़, पगड़ चिय सा गुणगणाणं॥ १२४३॥

भविष्यश-चार्यस्य प्रतिस

वर्षावर्जिविहारी, वर्षासु चतुरो मासानेकत्रस्थायी अन्यटा पुनरिनयतिवहारीत्युक्त भवति । स 15 एवंविधो यद्यपि न विकत्थते 'निजकान्' आत्मीयान् गुणान् तथापि 'अभणत्रपि' खगुणान् अकीर्त्तयत्रपि ज्ञायते । कुतः १ इत्याह—प्रकृतिरेव सा 'गुणगणाना' ज्ञानादिगुणसम्हानाम् ।

तदुक्तम्—

अभणंता वि हु नजंति सुपुरिसा गुणगणेहिँ नियएहि । कि बोलंति मणीओ, जाओ रुक्लेहिं घिप्पंति ! ॥ ॥ १२४३ ॥ २० एतदेवान्योक्तिदृष्टान्तेन द्रदयति—

> भमरेहिं महुयरीहिं य, खड्जड् अप्पणी य गंधेणं। पाउसकालकलंबी, जड् वि निगृहो वणनिगुंजे॥ १२४४॥

इह किल कदम्बकबृक्षाः प्रावृषि जलधरधाराभिहताः पुष्पन्ति । ननः प्रावृद्काले यः कदम्बः स यदापि वननिकुञ्जे 'निगृदः' गुप्तन्तिष्ठिति तथापि अमर्रमधुक्तरीभिध्यात्मन सम्बन्धिना गन्धेन 25 च प्रमरता 'स्ट्यते' ज्ञाप्यते यथा 'अत्र कदम्बवृद्धासिष्ठति' । एवमयमपि अगर-मथुक्रीकल्याभिः साधु-साध्वीभिः परिमलकल्पन च निजगुणनिकुरम्बेन प्रसर्पता कदम्बवद् उद्यानाव्यत्यन्तनि-गृहोऽपि तिष्ठन् स्ट्यते ॥ १२४४॥ यदि वा—

कत्थ व न जलइ अग्गी, कन्थ व चंदो न पायडो होड । कत्थ वरलक्खणधरा, न पायडा होति मप्पुरिमा ॥ १२४५ ॥

फुत्र वा 'न ज्वलति' न दीप्यतेऽशि. ' कुत्र वा चन्द्र उदयप्राप प्रस्टो न भवति ' कुप वा वर्गाण-उत्तमानि लक्षणानि-अभ्यन्तरतो ज्ञानादीनि दायन वरीरकै।न्दर्यादीनि वात्-नगदीनि

१ सो य उद्गाप ? गा ॥

वा धाग्यन्तीति वग्रुक्षणवराः मन्युक्ता प्रकटा न मवन्ति ।। १२४५॥ अत्र परे।ऽनुपपत्तिमुद्भावयन्नाह—

> उद्र न नलइ अन्ती, अव्भच्छन्नो न दीमई चंदी। मुक्खेस महामाना, विजापुरिसा न मायंति ॥ १२४६॥

5 उडके न ज्वल्यिमः किन्तु विच्यायति, अश्रच्छन्नश्चन्द्रो न दृश्यते, 'मृर्खेषु' मृर्खाणां पुरते महामागा विद्यानधानाः पुरुष विद्यापुरुषान्तेऽपि 'न मान्ति' न द्योमन्तेः, ततः ''कृत्य व न बल्ड् अग्गी'' (गा० १२७५) इत्यादि नोपप्रचते, तद्युक्तम्, अमिप्रायापरिज्ञानात्, इह हि स्वविपय एवामि-चन्द्र-मसुरुपाणां ज्वल्नादि सामध्य चिन्त्यते न स्वविषये ॥ १२७६॥

कः पुनरमीयां स्तविषयः १ इत्याह—

10 सुक्षियणिम दिप्पड, अग्गी मेहरहिकी मसी माइ। निव्यह्तण य निउण, विजापुरिसा वि मायंति॥ १२४७॥

'ग्रुन्केन्यने' ग्रुन्ककाण्याँ दीप्यनेऽभिः, 'सवरहितः' ग्रार्गदिकालेऽस्रेरच्छकः ग्रग्नी 'मानि' नकाग्रने, 'तिष्ठपत्रने च' नाहरे सहदयलोके 'निप्रणे' व्याकरण-प्रमाणादिशालकुग्रले विद्या- पुरुग अपि 'मान्ति' शोमां लमन्ते । एष त्रयाणामन्यनीषां स्वविषयः, अत्र च सर्वत्राप्यमी । १२०७ ॥ अत्रवारं हृष्टान्त्रमाह—

इमुजायर्त्ममुद्धा, किं न विवाहिति पुंडरीयाहं। स्रिकरणा मिम्म व, इम्रुयाणि अपंकयर्सन्ता ॥ १२४८॥ न य अप्यगासगत्तं, चंदा-ऽऽह्चाण मविसए होह्। ह्य दिप्यंति गुणहा, मुक्खेसु हिन्जमाणा वि ॥ १२४९॥

20 इ.स.च.स.च.मांग इ.स.च.च.मांग ते स्थान सकान ते तिस्ता स्थान स्था

द्वणास्त्रद्व. प्रवास मो चरणमुहिचया, नाणपरे महुओ अ माहृहि । दवमंपया य नेमि, पहिच्छणा चेव साहृणं ॥ १२५० ॥

20 'म' इति भविष्णदाचार्यः चर्णमुखिताता तथा 'मानगरः' मूत्रा-ऽवंषीनर्गकरणं प्रति दह्यतः एगं नित्रां प्राता दा, दर्शनाविनामाविन्दाद् मानस्य दर्शनगर इत्यति दृष्टव्यन्, स च मानुमि न्दारिक रहाँचिक्तरेणं साव्नां पुरतः 'सुन्तितः' श्ववित नदनेगां साव्नां तसानिके र तदः 'तिम्' इति काबा प्रके, किं स्व मान्। द 'मूर्सः' पशुप्रार्थः इस्य मन्॥ उपसम्पद् भवति, तेन च तेपां यथाविधि प्रतीच्छना कर्तव्या इति । एप एक उपसम्पदः प्रकार उक्तः ॥ १२५० ॥ अथ द्वितीयं प्रकारमाह—

ण्हाणाइ समोसरणे, परियद्वितं सुणितु सो साहुं। अद्विति पडिचोयण, उवसंपय दीवणा अत्थे ॥ १२५१ ॥

स्नानादों आदिशन्दाद् रथयात्रादों 'समवसरणे' साधुमीलके "अट्टे लोए" इति व्यजनमे- इ दद्षितं स्त्रं परिवर्त्तयन्तं साधुं कमि श्रुत्वा स प्रतिनोदनां करोति—"अट्टे लोए" (आवा-रांग श्रु० १ अ० १ उ० २ ) इति पठ । स प्राह—किम् ! इति । गीतार्थों मृते—"अट्टे" इति अर्थों न मिलति । इतरः प्राह—किम् अस्यार्थों ऽप्यस्ति ! [ गीतार्थः प्राह—] वाहम् नमस्कारमादिं कृत्वा सर्वस्थापि श्रुतस्थार्थों विद्यते । स आह—यद्येवं तर्हि "अट्टि" ति परन्य कोऽर्थः ! उच्यते—"आर्तश्रुद्धां नाम-स्थापना-द्रव्य-भावमेदात् , नाम-स्थापने सुगमे, द्रव्यत 10 सिचत्तादिद्रव्येरप्राप्तेः प्राप्तिवयुक्तेर्वा य आर्तः स द्रव्यात्तः, क्रोधादिभिरभिम्ततं भावार्तः, एवं प्रकारद्वयेनायं लोक आर्त्तों वर्तते। इत्याकर्ण्य प्रमुदितः स साधुश्चिन्तयति—"अहो! अस्य गृत्र-लवस्थापीहग् हृदयक्तमोऽर्थस्ततो यदि सर्वस्थापीतस्थार्थमववुध्ये ततः सुन्दरं भवति' इत्यभिसन्धा-याऽर्थम्रहणार्थ तस्थेव पार्थे उपसम्पदं प्रतिपद्यते । ततोऽसो विधिना तस्थार्थे दीपनं करोति, अर्थ कथयतीत्यर्थः । एप द्वितीयः प्रकारः ॥ १२५१ ॥ अथ तृतीयमपि प्रकारमाह—

अंहवा वि गुरुसमीवं, उवागए देसदंसणम्मि कए । उवसंपय साहणं, होइ कयम्मी दिसावंधे ॥ १२५२ ॥

अथवा देशदर्शने कृते सति यदाऽसो गुरूणां समीपमुपागतो भवति तटा गुरुभिरानार्थपदे प्रतिष्ठाप्य दिग्वन्धे 'कृते' अनुज्ञाते सति विहारं कुर्वतोऽम्य पार्थे प्रतीच्छकमाध्नाग्रुपमग्पन् भवतीति ॥१२५२॥ व्याख्यातं त्रिभिः प्रकारेरुपसम्पद्वारम्। अथ स्विरत्वद्वारमभिधातुकाम आह— 20

आयपरीभयतुलणा, चउन्त्रिहा सुत्तसारणित्तरिया। तिण्हऽहा संविग्गे, इयरे चरणेहरा नेच्छे ॥ १२५३॥

उपगम्प-पानी भिग्नसम्

तत्रासावारमपरीभयविषयां तुरुनां करोति । सा च प्रत्येकं चतुर्विधा वक्तन्या । तथा ये केचित् तद्भुणावर्जिता अगारिणः प्रव्रजन्ति तेपामुपमण्यताां चानौ सृत्रसारणा करोति, सृतं पाठयतीत्यर्थः; उपरक्षणं चेतत्, तेनाऽऽसेवनाशिक्षामपि ब्राह्यति । नथा तेपामुगयेपामप्यना ३३ इत्वरां दिशं वधाति, यथा—यावदाचार्याणां मकाशं ब्रजामन्तावद्रहमेवाचार्योऽत्मेवोपाध्यायः, तत्रगतानामाचार्या ज्ञायका इति । "तिण्टुहा संविध्याः" ति ये सविद्याः नायपन्ते 'त्रयाणां' ज्ञान-दर्शनचारित्राणामर्थाय उपसम्पयमाना प्रत्येष्ट्याः । "उयरे चरणि" नि 'इतरे' पार्यरपादयो यदि चरणार्थमुपसम्पयन्ते तत्तत्तेऽपि मद्वाद्याः "इहरा नेच्छे" पि इतर्या ज्ञान-दर्शनिभित्तमः स्त्रार्थमहण-दर्शनप्रमावकञास्ताध्ययनार्थमिति भावः, यगुपमन्त्यपन्ते ततः 'नेच्छेन्' नोपमन्तदं उप प्राह्येदित्यर्थः ॥ १२५३ ॥

अथ यदुक्तम् ''आतमपरोभयनुरुना ननुर्विधा'' इति नत्रात्मनुरुनां तावद् भावयनि— ६ 'स्यार्थदी' त॰ ४० पा० ॥ २ पुणरिव गुरुस्तमीयं ता॰ । चूर्णिष्टनाऽयनेय पाठ 'नर' ॥ हपसम्य-ज्ञानां न्य-परनाम-ध्यावदनम् आहाराई दृष्ये, उप्पाएउं स्यं जह ममन्थो । खेत्तओं विहारजारगा, खेत्ता विहतारणाईया ॥ १२५४ ॥ फालम्मि ओममाई, मावे अतरंत्रयाह्पाउरगं । कोहाइतिरगई या, जं कारण सारणा वा वि ॥ १२५५ ॥

- 5 इहाऽऽमनुरुना चर्नावंण—(यन्यायम्-५५००) द्रव्यतः क्षेत्रतः कारुनो मावनश्च । तत्र द्रव्यतः प्यासुपसम्पन्नानां यद्यपणीयान्याहाराटीनि स्वयसुराद्यिनुं समर्थः, आद्यहणाद् उपिक् हाय्यापरित्रहः । क्षेत्रत ऋतुवद्धविद्याग्योग्यानि वर्षावामयोग्यानि वा क्षेत्राण्युत्पाद्यिनुं द्यक्रीमि न वा, "विद्रं" इत्यव्या तन्मान् ताग्णं—पारनयनम्, आद्यिक्ताद् राजद्विष्टादिनारणानि कर्त्तु- महं समर्थां न वति ॥ १२५४ ॥
- 10 काल अवमं—हर्मिशं तत्र आदिग्रहणाद् अधिव-भयादे। निर्वाहियतुं शक्तोऽसि न वेति । भाव "अतरंत" ति ग्लानीमृतानाम् आदिशक्दाद् वाष्ट-बृद्धादीनां या एपां प्रायोग्यमुसादियतुं समर्थोऽहं न वेति, अथवा शक्तोमि कोयनिग्रहं कृतुं न वेति आदिग्रहणाद् मान-माया-लेमिन-श्रहपरिग्रहः, यहा यन् 'कारणं' ज्ञानादिकं निमिचमुहिस्येने उपसम्यद्यन्ते तस्याहं सारणां कर्तु-मीशो न वेति ॥ १२५५ ॥
- 15 गनमात्मनुख्नाद्वारम् । अथ परनुख्नाद्वारमाह—

आहाराइ अनियक्षो, रुंमो सो विग्ममाइ निक्कृ । उच्मामग खुलखेत्ता, अग्डिहियाक्षो अ वमहीक्षो ॥ १२५६ ॥ रुणाइरित्त वासो, अकाल मिक्ख पुरिमह क्षोमाई । भावे कमायनिग्गह, चोयण न य पोरुसी नियया ॥ १२५७ ॥

20 ते प्रतीच्छकाः प्रथममेवाच्यन्ते—इत्यन आहागर्दानां लामः 'अनियतः' कहाचिद् सविति कहाचित्रेति, योऽपि भवित मोऽपि विरमः-पुराणीदनादिः, आदिखळाद् अरसस्य हिङ्का-धनंम्हृतस्य मक्षस्य च वक्र-चणकादेर्धहणम्, मोऽपि 'निर्ळ्युदः' उज्ञितप्रायः । क्षेत्रत उद्धा-मक्तिमक्षाचिर्यया गन्तव्यम्, बिह्मीमेषु मिक्षार्थं यत् पर्यटनं ना उद्धामक्रमिक्षाचर्याः; तथा 'खुळ-क्षेत्राणि' नाम यत्रास्यो स्रोको मिक्षापदाता, मोऽपि च मोक्रमेव ददाति तत्र विहर्त्तव्यम्; अन्न-

25 तुहिनाश्च पायो वस्त्रयः प्राप्यन्ते, यो यदा ऋतुर्वर्तते तस्य तदाऽनतुकृषा इन्यर्थः ॥ १२५६ ॥ काष्ट्रतः कटाचिद् मारकरुपसाने वर्षावासस्याने वा ऊनमतिरिक्तं वा कालं कारणे वासः— अवसानं मवन्, कापि क्षेत्र 'अकालं' सुत्रपारया अर्थपारया वा वैलायां मिक्षा प्राप्येत, वतः सुत्रार्थहानिरिप माविनी, कुत्रापि पूर्वार्टेऽित पूर्णे अवसं—स्रोदरपृर्काहारमात्राया न्यृनं

रुम्येत, शाहिप्रहणात् पानमीत सम्पद्येत । 'सावे' सावतः कपायितमहः खरपरपनीहनायामिष २० कर्तव्यः । न च 'नियता' अवस्यम्माविनी मृत्रार्थयोः पार्त्या, कहाचिद्रसाकं धर्मकथादिव्य-प्रतया सुत्रार्थयोत्र्याचातोऽपि सवतां सबैदित्यर्थः । तदेतत् सबैमित यद्यक्तीकर्तृमुत्सहय ततः -प्रतिपद्यव्यसुपसम्पर्वमिति ॥ १२५७ ॥

१ °चर्यायां गुन्तु° मा॰ विना ॥

अत्तणि य परे चेवं, तुलणा उभय थिरकारणे चृता। पडिवजंते सन्वं, करिंति सुण्हाए दिइंतं॥ १२५८॥

आत्मविषया परविषया च तुल्ना उभयोगि 'स्विरनाकारणे' स्विरीकरणार्थमेवमुक्ता । गतं स्विरत्वद्वारम्, अथ प्रतीच्छनाद्वारमाह—''पडिवर्ज्ञते'' इत्यायुत्तगर्द्धम् । 'सर्वम्' अनन्त-रोक्तमर्थं यदि प्रतीच्छकाः प्रतिपद्यन्ते तदा 'स्रुपया' वध्वा दृष्टान्तमाचार्याः कुर्वन्ति ॥१२५८॥ ह तमेवाह—

आस-रहाई ओलोयणाइ भीया-ऽऽउले अ पहेंनी । सकुलघरपैरिचएणं, वारिज्जइ ससुरमाईहिं ॥ १२५९ ॥ खिसिज्जइ हम्मइ वा, नीणिज्जइ वा घरा अठाइंती । नीया पुण से दोसे, छायंति न निच्छुमंने य ॥ १२६० ॥

यथा काचिद् वध् संकुलगृहस्य—संकीयिषतृगृहस्य सम्बन्धी यः परिचयः—रमणीयवम्तुदर्शन-हेवाकसेन अश्व-रथान् आदिश्रहणेन हम्त्यादीन्, अवलोकनं—गवाधम्नेन आदिशक्याद् अपरेण या जालकादिना भीतान् आकुलाँश्च जनान् प्रेक्षमाणा सती 'वार्यते' 'पृत्रि ! माऽवलोकिष्ठाः' इति प्रतिनिषिध्यते श्वसुरादिभिः, मा भृद् अस्याः प्रसन्ननः परपुरुपविषयोऽप्यवलोकनहेवाक इति ॥ १२५०॥

यदि वारिता सती नोपरमते ततः "सिंसिज्जइ" ति निन्धते 'आः कुल्पासने । किमेवं करोपि?' इत्यादि । तथापि यदि न निवर्तते ततः 'हन्यते' कशादिभिग्नाट्यते । एवपपि यदि न तिष्ठति ततोऽतिष्ठन्ती गृहान्निप्काञ्यते, मा भृद्परासामपि गृहमहेत्यनामन्या प्रमहजनित एवं-विध एव कुहेवाक इति कृत्या । ये तु तस्याः 'निजकाः' पितृगृह्सम्बद्धाः स्वजनाम्ने 'से' तन्या वोपाँ श्लादयन्ति, कथिंबदुपालम्भप्रदानादिनाऽनाच्छादयन्तोऽपि न गृहाद् निष्काशयन्ति, २० गौरवाईत्यात् तत्र तस्याः ॥ १२६० ॥ एप मुवाइष्टान्तः । अथार्थीपनयमाह—

मरिसिज्जइ अप्पो वा, सगणे दंडो न यावि निच्छुभणं । अम्हे पुण न यहामो, ससुरकुरुं चेव सुण्हाए ॥ १२६१ ॥

े १ °ते चेवं पा° तार शिता ॥ २ प्रायम गाँ गार ॥ ३ मा विल्हें भी के के हैं है । ४ बार्डाप समनो शार किया ॥

15

टपसम्ब-

द्यानमा-छोडना

न्द्रजामा-

হার্যন্ত-

यनं च

संबंगानप्येषां विविनाह—

पामन्याईमुंडिएँ, आकोयण होइ दिक्खपिनईओ । संविग्गपुराण पृण, जप्यमिई चेव खोमको ॥ १२६२ ॥ समणुक्तमसम्प्रके, जप्यभिई चेव निग्गओ गच्छा। सोहिं पडिच्छिऊणं, सामायिं पर्यमंति ॥ १२६३ ॥

यः पार्श्वसादिः पार्थसादिमिरेव मुण्डिननस्य 'दीक्षायमृति' दीक्षादिनादारम्य आछोचना भवति । यन्तु मविम्नमुण्डितन्वात् पृवै सविमः पश्चाद् अवसर्वामृतः म पुगणमंत्रिम उच्यते, गाथायां प्राकृतन्वाद् व्यस्यानेन पृंत्रीपर्गतपानः, मः 'यसमृति' यहिनावारम्याञ्यसतः सङ्जात- स्वस्मृतेवालोचनां दान्यते ॥ १२६२ ॥

10 यन्तु नविमः न हिषा—'यमनोज्ः' नाम्मोगिकः 'असमनोज्ः' असाम्मोगिकः । स हिवि-धोऽपि यस्रमृति स्वच्छान्निर्वतन्त्रत एव दिनादारम्याङोचनां दापयित्रव्यः । ततः 'द्योघिन्' आलोचनां प्रतीच्छ्य यो यन् तपः छेदं मुखं वा पायश्चित्तमाप्त्रस्तस्य तद् दत्त्वा स्वकीयां सामा-चाग्रीमाचार्याः पद्य्यन्ति ॥ १२६३ ॥ किं कारणम् १ इति चेदित्याह्—

अति गीय-सुयहगणं, चोह्रजंताण मा हु अचियत्तं।

मेरासु य पत्तेयं, माठमंखड पुट्यकर्णणं ॥ १२६४ ॥

ये गीताणीः श्रुत्वगः, वहुश्चता गणि-वाचकादिश्वकामियेया इत्यर्थः, तेषामित, किं पुर्नारतरेपान्? इत्यपिश्वकार्थः, वित्यसामाचार्गकरेण नोधमानानां 'मेवं मामाचार्गमन्ययाकारं कार्षाः'
इत्यादिवचनमां मृद् ''अचियनं' अर्थानिकमः यनोऽन्योऽन्यं गच्छानां काश्चिद्रनीहस्यः सामाचार्यन्तः 'प्रत्येकं' पृथक पृथम् 'मर्थादान्नं' सामाचार्गषु वर्तमानाषु प्रवाहतः पूर्वाम्यस्ताया एव
20सानाचार्याः क्रणेन प्रतिनोदितानां मा 'असंवर्दं' क्रुह्ये मवेदित्यात्मीया चक्रवाद्यसामाचारी
क्रययित्यया ॥ १२६२ ॥ आह् क्रयं पुनरमिवीयमानेऽप्रीतिकं मवेद् श्रुट्यने—

गच्छइ वियारभृमाइ वायओं देह किप्पयारं से । तम्हा उ चक्कवालं, कहिंनि अणहिंहिय निर्सि वा ॥ १२६५ ॥

ष्यं वाचको विचारमृत्याम् आदिशकात् मक्त-पानप्रहणादो गळाति अतो दृद्व 'क्रियारं' श्रुक्तारि क्रियकं माहु 'सं' तस वाचकस्य येन स सामाचार्ग दृश्यति । तत प्रमिर्मिवीयमाने तस वाचकस्य महद्गीतिकं मत्रति. यया—अहो ! स्तर्ण विक्तक्य प्रगणस्पस्यता वयपप्यंतं परिम्यामहं हति । यत प्तं तमान् चक्रवाकसामाचार्ग-प्रतिदिनिक्रियाककारकां तपां पुरत आचार्याः क्रय्यति यथा ते क्रियका मवन्ति । यावच सा तेषां प्रकृत्यने तावन् "अणहिंहय' ति ते मिलार्थ न हिण्डाप्यन्ते. ना मृत् तेषां सामाचार्तिशिक्षणक्यावातः । अय न संन्तरित ततः 30 'निशि' रात्रो ने सामाचार्ति आह्यितक्या हति ॥ १२६५ ॥

गर्ने प्रतीच्छनद्धारम् । अथ वाजनाद्धारम् । तथां गृहीतमामाचार्गकाणां सूत्रायवाचना वातव्या।वाच्यमानानां च नेतां सामाचारीकरणे प्रमाद्यतां यो विविद्यममिवित्सुद्वीर्ग्छोकमाह—

१ पृत्रेपर॰ २० दे०॥ २ पुत्रपत्तेणं टा०॥ ३ °रणेनोद्यन्त्रमाना॰ त० दे०॥

उवएसी सारणा चेव, तह्या पडिसारणा । छंदे अवद्यमाणं, अप्पछंदेण वजेजा ॥ १२६६ ॥

उपदेशः सारणा चेव तृतीया प्रतिसारणा, ततः 'छन्दे' उपदेशेऽवर्त्तमानं विनेयं गुररिष 'आत्मच्छन्देन' आत्मामिप्रायेण 'वर्जयेत्' परित्यजेदिति निर्युक्तिश्रोकसमासार्थः ॥ १२६६॥ अथ विस्तरार्थः, तत्र गुरुमिस्तान् प्रति वक्तव्यम्—अस्माकमेषा सामाचारी थद् निद्रा- ध

विकथादयः प्रमादाः परिहर्त्तव्याः, एप उपदेशः । अथ स्नारणामाह—

निद्दायमायमाइसु, सई तु खलियस्स सारणा होइ। नणु कहिय ते पमाया, मा सीयसु तेसु जाणंतो ॥ १२६७॥

निद्रेव प्रमादो निद्राप्रमादः, आदिजन्दाद् अप्रत्युपेक्षित-दुप्प्रत्युपेक्षितादिपरिग्रहः, तेषु 'सर्ह्रद्' एकवारं स्लिकितस्य स्मारणा कर्त्तन्या भवति । यथा—भो महाभाग ! नन्त्रेते पृत्रेमेवासाभितार 10 प्रमादाः कथिताः ततो जानन्नपि 'तेषु' प्रमादेषु मा सीदेत्येपा स्मारणा ॥ १२६७॥

अथ प्रतिसारणामाह--

फुड-रुक्से अचियत्तं, गोणो तुदिओ व मा हु पेछेजा। सज्जं अओ न भन्नड, धुव सारण तं वयं मणिमो ॥ १२६८॥

स्फुटं नाम—यस्तेन प्रमादः कृतः स परिस्फुटं नाभिधीयते किन्त्वन्यव्यपदेशेन भणितव्यम्, 16 रूक्षं नाम—निष्पिपासम्, यथा—'निर्धर्म ! निरक्षर ! निःशुक !' इत्यादि तदपि न वक्तव्यम्, यतः स्फुट-रूक्षेडभिधीयमानेडपीतिकं भवति ।

अत्र च गोदृष्टान्तः—यथा 'गोः' वलीवदों महता भारेण रुद्दितो हुलं वा वहमानः प्रती-देनाऽतितोदितः सन् कूर्दियत्वा भारं पातयित हुलं वा भनिक्तः, एवमयमपि स्फुटाक्षरं रुहा-भणित्या वा भणितः कपायितत्वाद् असङ्घडं कृत्वा गच्छान्निर्गच्छेत्।

र्जंत एवाह—गोरिव, वाशव्यस्योपमानार्थस्याऽत्र सम्बन्धाद् . असाविष 'तुदितः' लर-परुष-मणनप्रतोदेन व्यथितः सन् मा 'हुः' निश्चितं 'प्रेरयेत्' सयमभारं वलादपह्न्य पातयेत् , अत एव च 'सद्यः' तत्कालं यदा प्रमादः कृतस्तदेव न भण्यते । ''धुव सारण'' ति स वक्तत्र्यः— वस्त ! ध्रुवा—अवश्यं कर्तव्या सयमयोगपु सीवतां सारणा, तथा च मीनीन्द्रवचनम्—

द्रसड वा परो मा वा, विस वा परियत्तड । भासियद्या हिया भामाः नपम्तगुणकारिया ॥ (महानि॰ ४० २ )॥ 'तत्' तसाद् जिनाजाराधनाय वयं भवन्तमेवं भणामः, न पुनर्मलार-प्रद्वेपादिना ॥ १२६८ ॥ अध ''सज्ज अतो न भन्नदः'' ति पदन्यास्थानार्थमाह—

> तहिचसं चिड्ए वा, सीयंती युचए पुणी तह्यं । एगीऽचराही ने मोही, वीयं पुण ने न विसहामी ॥ १२६९ ॥

'संदिन्' मामाचार्या प्रमाद्यन निसंसेन दिवसेऽन्यस्यां वेळायां द्वितीये वा दिवसे पुनर्योऽ-प्युच्यने 'तृतीयों' प्रनिग्माग्णा, एक उपदेशों द्वितीया न्माग्णा नृतीया प्रतिसारणिति इत्ता । कथम् श्टर्याह्—एकम्न महानपगयः 'मोदः' तितिक्षितोऽस्माभिः, यदि पुनर्द्वितीयं सरमप्य-पराधं करिप्यसि ननो वयं ने "न विसहामो" न सिहप्यामः ॥ १२६९ ॥

तथा चात्रार्द्रच्छगणकदृशन्तः क्रियंत—

गोणाद्द्रणगहिओ, मुक्का य पुणी सदोद गहिओ उ । उद्धोद्घराणहारी, न मुचए जायमाणी वि ॥ १२७० ॥

यथा कश्चित् चारो गवादिहरणं कुर्वचारक्षंकगृद्दीतः ततः, 'मुखत मामकवारम्, नाहं भ्यः सहस्पमिष चार्यं करित्यामि' इन्युक्तं द्यान्यत्वाद् अपरोपरोधाद्वा तेर्म्यकः पुनर्हितीयवेद्यायं १० पृत्तीय्यायवद्याद् यद्याद्वर्द्वर्ष्यायं मवति, सहयचीर्यकार्गति मावः, तथापि 'सहोदः' सद्योष्त्रो गृद्दीतः तत् याचमानोऽपि मोक्षणं न मुच्यते । एवं भवतोऽप्येकवारं महद्पि प्रमाद्पदं तिति- क्षितमन्याभिः, इत उन्द्रे तु न्तोकमिप न नितिक्षामहे । हत्यमुक्तोऽपि यदि प्रमाद्यति तदा मास- एषु दण्डं दन्त्वा हितीयं घडुनादृष्टान्तं कुर्वन्ति ॥ १२७० ॥ नमेवाह—

यद्धिजंतं युच्छं, इति उदिए दंडणा पृणा विदयं । पासाणो मंयुत्ता, अदमंचिय कुंकुमं तद्दए ॥ १२७१ ॥

यथा हुग्यमाहिहतं सद् बळ्यमानं चाल्यमानमिष "बुच्छं" ति देशीपदत्वाद् अवदायं विन-ष्टमिति यायद्, एवं भवानप्यमाभिरित्यं स्पारणादिना घळ्यमानोऽपि प्रमादमेवाऽऽसेवितवान्,-'इति' एवष् 'उदितं' कथिने सिन यदि भृयः प्रमाद्यति तदा पुनर्षि 'दण्डना' मासल्खुप्राय-श्चित्रपा कर्षच्या । "बीय" नि एतद् हितीयसुदाहरणम् । इत्यं दण्डितोऽपि यदि प्रमादाद्-२०नोपरमते तदा रुखनादृष्टान्तो वक्तव्यः—"पीसाणो" इत्यादि । अति—अतीव रुखितं—पिष्टं सुद्धुमं कि पापाणः संवृत्तः १ । एवं भवानिष महना प्रयासेन प्रतिनोद्यमानः किमप्रमत्तः [किं प्रमतः ] संवृत्तः १ इति । एतन तृतीयसुदाहरणं कृत्या तथेव मासल्खु दीयते ॥ १२७१ ॥

अथ यहुक्तं प्राक्त ''अविणीयाणं विवेगो य'' ति (गा० १२२६) तिहदानी मान्यते— अविनीता नाम ये वहुग्रोऽपि प्रतिनोद्यमानाः प्रमायन्ति, ते च च्छन्देवर्तमाना मण्यन्ते, ताँश्च 25सुन्य आन्मच्छन्देन वर्त्रयेष्ठः । कः पुनसर्त्सायच्छन्दे। येन ते परिद्वियन्ते १ इति उच्यते—

नेण पर्न निच्छुमणा, आउड़ो प्रण सर्व परेहिं वा । तंत्रोलपत्तनार्य, नामहिमि मज्य अने वि ॥ १२७२ ॥

१ °तीयां' प्रतिन्पारणाम्, एक शे॰ छ॰ । °तीयाम्' इति प्रतिस्पारणाम्, एक भा॰ ॥
२ °म इति ॥ १२६९ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातमाईच्छगणदृष्टान्तमाद्द्—गोणादृ भा॰ ॥
३ °ति प्रतिसारणानन्तरिमद् घट्टनादृष्टान्तछश्रणं हितीयं पदं प्रयोक्तस्यम् । इत्यं भा॰ ।
"पीयं ति परिणणाते श्रीय एवं । एवं देदियो सुणा पि उद पमाएद ताह भगाद नेवण ति" इति चूणां
विद्यापत्रुणीं न ॥ ४ पागाने पच्छदं अद्गितित्रमानं शृंद्धमं कि पामाणीमृतं १, एवं कि तुमं पि पिर्विनेहिन्मानो चेन पमाणित् १। इति चूणां विद्यापत्रुणीं न ॥ ५ एनत् प्रतिस्मारणास्त्रिसन्त्यमानं
तृतीयपद्मिति ॥ १०३१॥ अथ मा॰ । "पदिसाग्णाको एवं तित्र्यं" इति चूणां, विद्यापन्तुणीं न ॥

'ततः परं' वारत्रयादूर्द्धे यदि न निवर्त्तते तदा निष्काशना कर्त्तव्या, निर्गच्छ मदीयगच्छा-दिति । अथासो खयं परेण वा प्रज्ञापितः सन् 'आवृत्तः' प्रमाटात् प्रतिनिवृत्तः प्रतिभणति 'भग-वन् ! क्षमध्वं मदीयमपराधनिकुरम्वम् , न पुनरेवं करिष्यामि' इति, ततो यद् द्वारगाथायां पत्रज्ञातं सूचितं तदुपवर्ण्यते—"तंत्रोलपत्तनायं" ति, यथा तम्त्रोलपत्रं कुथितं सद् यदि न परित्यज्यते ततः शेपाण्यपि पत्राणि कोथयति । एवं त्वमपि खयं विनष्टो ममाऽन्यानपि साधून् उ विनाशयिप्यसीति कृत्वा निष्काशितोऽसाभिः । सम्प्रत्यप्रमत्तेन भवितव्यं मासगुरु च ते प्राय-श्चित्तम् ॥ १२७२ ॥ अथ निष्काशनस्येव विधिमाह—

> सुहमेगो निच्छुन्भइ, णेगा भणिया उ जइ न वचंति । अन्नावएस उवहिं, जग्गावण सारिकह गमणं ॥ १२७३ ॥

ते पुनः प्रमाद्यन्त एको वाऽनेके वा । यद्येकरततः सुखेनैव 'निर्गच्छ मद्गच्छात्' इत्यमिधाय 10 निप्काश्यते । अथानेके-बहवस्ततस्ते यदि 'निर्गच्छत' इति भणिता अपि 'वयं बहवस्तिष्ठामः' इत्यवष्टम्भं कृत्वा न वजन्ति ततः शेपसाधून् रहस्यं ज्ञापयित्वाऽन्येन केनापि अपदेशेन-मिपेण यथा न तेपां शक्का भवति तथोपिं विहारयोग्य कारियत्वा अन्यव्यपदेशेनैव ते रात्री चिरं जागरणं कारापणीया यथा न प्रातः शीघ्रमुत्तिष्ठन्ति । "सारिकह" ति सागारिकः-शय्यातरस्त-स्यामतो रहिस कथनीयम्, यथा—वयं मैगात एवामुकं माम व्रजिप्यामः, यदि कोऽपि महता 15 निर्वन्धेन युप्मान् प्रश्नयेत्, यथा-आचार्याः क गताः १ इति ततो भवद्भिस्तस्य यथावद् निवे-दनीयम् । "गमणं" ति ततो गमनं कर्त्तव्यम् ॥ १२७३ ॥ गतेषु चाचार्येषु यदि ते ब्र्युः-

मुका मी दंडरुइणी, भणंति इइ जे न तेसु अहिगारी। सेजायरनिव्यंथे, कहियाऽऽगय न निणए हाणी ॥ १२७४ ॥

'अहो! सुन्दरं समजिन यद् 'दण्डरुचेः' उग्रदण्डस्यसिन आचार्याद् मुक्ता वयम्' इति ये 20 भणन्ति न तेप्वधिकारः । ये पुनः परित्यक्ताः सन्तो गाढं परितप्यन्ते 'आः ! कप्टम् , उज्झिता वयं वराका निःसम्बन्धवन्धुभिस्तैर्भगवद्भिः, अतः कथमिव भविष्यामः ?' इति ते शय्यातरं महता निर्वन्धेन प्रच्छन्ति—कथय कुत्रासान् विमुच्य गताः क्षमाश्रमणाः र । स प्राह—अमुकं प्रामम् । ततस्तेन कथिते त्वरितमागतानां तेपां न विनयहानिः कर्त्तव्या, किन्तु प्राम्बदेवाऽभ्यु-स्थानं दण्डकादिग्रहणं च कर्त्तव्यम् । तताते बद्धाञ्जलिपुटाः पाटपतिताश्चित्रमुक्तावलिप्रकाशान्य-25 श्रृणि विसुञ्चन्तो विज्ञपयन्ति—भगवन् ! क्षमध्वमसादीयमपराधम् , विलोकयताऽसान् प्रसादम-न्थरया दशा, प्रतिपद्यध्वं भूयः स्वप्रतीच्छकतया, कुरुतानुग्रहं सारणादिना, प्रणिपातपर्यवसित-प्रकोपा हि भवन्ति महात्मानः, इत ऊर्छ्व वयं प्रमादं प्रयत्नतः परिहरिप्याम इति । ततो गच्छ-सत्काः साधवः सूरीन् कृताञ्जरुयः प्रसादयन्ति ॥ १२७४ ॥ गुरवो ब्रुवते—आर्थाः ! अरुं मम दुष्टाश्वसारथित्वकल्पेनामून् प्रति आचार्यककरणेन, एवमुक्ते साधवो भणन्ति— 30

को नाम सारहीणं, स होइ जो भइवाइणो दमए। दुट्ठे वि उ जो आसे, दमेइ तं आसियं विति ॥ १२७५ ॥ Ľ

को नाम नार्यानां मध्ये स भवति यः 'मद्रवाजिन<sup>ः</sup>' विनीताश्वान् दमयेत् ? न कश्चिद्मी, धामानिरेखेल्यर्थः । 'दुष्टान्' अत्रिनीतानिष योज्धान् 'दमयिन' शिक्षा शहयित तम् 'आधि-रुग्' गश्चदमं हुवते ठाँकिकाः ॥ १२७५ ॥ अपि च—

होंति हु पमाय-खिलया, पुत्रवन्मामा य दुचया भेने !। न चिरं च जंनणेयं, हिया य अचंनियं अने ॥ १२७६ ॥

'सदन्त !' परमक्त्याणयोगिन् ! 'पूर्वाभ्यामादृ' अनादिमदास्यम्ननया दुम्यज्ञानि प्रमाद-स्म-लितानि भवन्ति पायो नन्त्नाम् । प्रमादाः-निद्रा-विकथादयः, म्लिलिन-अनुपयुक्तगमन-भाषणादीनि । न चैयं नगरणादिरूपा यत्रणा 'चिरं' चिरकालं भाविनी, सात्मीमावसुपगते द्यमीपामप्रमादे को नाम न्नारणादिकं करिष्यति <sup>१</sup> इति भावः । न चयमापातवत् परिणामेऽपि 10 हुस्तहा किन्तु 'हिना च' पथ्या 'आत्यन्तिकम्' अतिययेन 'अन्ते' अवसाने परिणामे इत्यर्थः । यद्य परिणामसुन्द्ररं तदापातकहुकमप्युपांदेयस् ॥ १२७६ ॥ अत्रान्तरं सुरयस्तेषां प्रमादिसाधृनां र्तानदरं संवेगमबगम्य नानेव सिरीकर्तुं राजदृष्टान्तं छुवन्नि—

अच्छिमपालु निरंदो, आगंतुअविज्ञगुलियमंगणया । विसहामि नि य भणिए, अंजण वियणा सुई पच्छा ॥ १२७७ ॥

एगो गया । तस्त अच्छिरुया जाया । वस्यज्ञविज्ञिहं न यदिओ तिगिच्छिउं । अस्रो अ 15 चार्गहुओं विज्ञो आगंतुं भणट—मम अस्य गुलियाओं अच्छितृत्वपसमणीओं, ताहिं अंजिएसु अर्च्छातु तिवतरा दुरहियाता वेयणा नवह मुहुत्तं, जह न वि मे मारणाण नदिसाहि तो अंनेमि ते अच्छीणि । 'न मार्मि' नि अव्युवगण् अंजिण्नु अच्छीनु निवतग वेयणा जाया । ताहे रन्ना मणिय— अर्च्छाणि मे पडियाणि, मारह नं वेज । तहिं अब्सुवर्गतुं न मारियो । 

अय गायाक्षरार्थः--- अङ्ग -चक्षुपो या म्म्-गेगन्तद्वान् कश्चित्तरेन्द्रः । तस्य चागन्तुकवैद्येन र्शुदिकानां शंसना-खरूपकथना । नना गज्ञा 'विषद्यम्यहं वेदनाम्' इति भणिते वैद्येन चक्रुपो-र्रीटिकामिरञ्जनम् । तना वेदना । पश्चान् क्रमेण मुखं सञ्चानमः, प्रगुणीमृनं अञ्चिणी इति । एम दशन्त्रोज्यमयौपनय'—यया तम्य गज्ञलन्त्राल्डुम्मह्मपि गुटिकाञ्चनं क्रमेण चञ्जपोः प्रगु-28 णीकरणान् परिणामञ्जन्दरं समजनि, एवं सवनामपि न्मारणादिकं खर-प्रस्वाद् बद्यव्यापातकरुकं नयापि परिषायसुन्तरमेव इष्टच्यम् , इह् पर्त्र च सक्छक्च्याणपरम्यगकारणत्वादिति ॥१२७७॥

च्कानुकविविसङ्ग्ह्माह-

इय अविर्णायविवेगो, विर्गिचियाणं च मंगहो भूओ । जे उ निमग्गविणीया, साम्णया केवलं तेमि ॥ १२७८ ॥

"इय" एवनविनीतानां विवेकः-परित्यागः । "विगिचियाणं च" ति परित्यक्तानां पुनरा-29 वृत्तानां मृयः सङ्घहो विषेयः । ये तु निसर्गण-न्यमावेन विनीनानेषां न्यार्णव केवलं क्रिक्या, यथा 'इटमित्यं कर्तत्र्यम्' इति ॥ १२७८ ॥ उपमहग्नाह्-

एवं पडिच्छिङ्गां, निष्कत्ति कुणद् बाग्स समाद्धी ।

एसो चेव विहारो, सीसे निष्फाययंतस्स ॥ १२७९ ॥

'एवं' देशदर्शनं कुर्वन् शिष्य-प्रतीच्छचकान् प्रतीच्छच निप्पत्तिं स्त्रार्थग्रीहणादिना द्वादश 'समाः' संवत्सराणि करोति । गतं निप्पत्तिद्वारम् । अथ विहारद्वारं व्याख्यायते—"एसो चेव" इत्यादि । एप एव विहारः जिप्यान् निप्पादयतो वेदितव्यः । इयमत्र भावना—तस्य देशदर्शनं कृत्वा गुरुपादम्लमागतस्य गुरुमिराचार्यपदमध्यारोप्य दिग्वन्धानुज्ञायां विहितायां नव-5 करुपविधिना विहरतो यः शिप्यनिप्पादनविधिः सं एवमेव द्वादश वर्पाणि यावद् विज्ञेयः, तुल्यवक्तन्यत्वादिति ॥ १२७९ ॥

अथेतदेव विहारद्वारमावृत्त्या जिनकल्पिकमाश्रित्य व्याचिख्यायुद्वीरगाथामाह-

अन्त्रोच्छित्ती मण पंचतुलण उत्रगरणमेव परिकम्मे । तवसुत्तसुएगत्ते, उवसग्गसहे य वडरुक्खे ॥ १२८० ॥

िपकानां 10 विहार

अव्यवच्छित्तिविपयं मनः प्रयुक्ते । पञ्चानाम्-आचार्यादीनां तुलना-खयोग्यताविपया भवति, उपकरणं जिनकल्पोचितमेव गृहाति । 'परिकर्म' इन्द्रियादिजयरूपं करोति । तपः-सत्त्व-श्रुतैकत्वानि उपसर्गसहश्चेति पञ्च भावना भवन्ति । 'वटवृक्षे' इति जिनकैल्पं तीर्थकरादीनामभावे वटवृक्षस्या-धस्तात् प्रतिपद्यते इति द्वारगाथासमासार्थः ॥ १२८० ॥ अथेनामेव विवरीपुराह —

> अणुपालिओ य दीहो, परियाओ वायणा वि मे दिना। निष्फाइया य सीसा, सेयं खु महऽष्पणी काउं ॥ १२८१ ॥

15

तेनाचार्येण सूत्रार्थयोरव्यवच्छित्तं कृत्वा पर्यन्ते-पूर्वापररात्रकालसमये धर्मजागरिकां जाय-तेरथं चिन्तनीयम् , यथा--अनुपालितो मया टीर्घः 'पर्यायः' प्रवज्यारूपः, वाचनाऽपि मया दत्ता उचितेभ्यः प्रतीच्छकादिभ्यः, निप्पादिताश्च भूयासः गिप्याः, तदेव कृता तीर्थस्याव्यवच्छित्तिः, तत्करणेन विहितमात्मनः ऋणमोक्षणम्, अत ऊर्ट्धं 'श्रेयः' प्रशस्यतरं ममात्मनो हितं कर्त्तुम् 20 ॥ १२८१ ॥ किं नाम हितम् <sup>१</sup> इति चेद् उच्यते-

किन्न विहारेणऽव्भुज्जएण विहरामऽणुत्तरगुणेणं। आओ अव्भुजयसासणेण चिहिणा अणुमरामि ॥ १२८२ ॥

'किन्नु' इति वितर्क, 'अभ्युद्यतविहारेण' जिनकल्पादिना 'अनुत्तरगुणेन' अनुत्तराः-अन-न्यसामान्या गुणाः-निर्ममत्वादयो यस्मिन् स तथा तेन अहं विहरामि 2 "आउ" ति उताहो 25 "अञ्भुज्जयसासणेणं" ति सूचकत्वात् सूत्रस्याऽभ्युद्यतमरणविषयेण शासनोक्तेन विधिना 'अनु-ब्रिये' अनु-पश्चात् सलेखनायुत्तरकालं मरणं प्रतिपद्येऽहम् <sup>2</sup> इति ॥ १२८२ ॥

अभ्युचतविहार-मरणयोः खरूपमाह-

जिण सुद्ध अहालंदे, तिविहो अन्धुजओ अह विहारो । अव्भुज्जयमरणं पुण, पाओवग-इंगिणि-परिना ॥ १२८३॥

30

जिनकल्पः शुद्धपरिहारकल्पो यथालन्दकल्पश्चेति त्रिविघोऽभ्युचतोऽथेप विहारो मन्तव्यः ।

१ °ग्रहणा ॰ गो॰ छे॰ विना ॥ २ सः 'एप एव' अनन्तरोक्तो विद्ययः, तुल्य ॰ भा॰ ॥ ३ °कल्पमपवादतो वद° भा॰ ॥ ; ŭ

अम्युद्यनमरणं प्रनिव्यन्—पाद्पापगमनम् इङ्गिनीमरणं 'परिज्ञा' इति मक्तप्रसाहयानम् ॥ १२८३ ॥ स्याद् बुद्धिः—द्वे अप्येते अम्युद्यतस्त्रपत्रया क्षेत्रमं, अतः कतरदनयोः प्रतिपत्त- व्यम् १ दच्यते—

सयमेव आउकार्छ, नाउं पोच्छित् वा बहुं सेसं । मुबहुगुणलामकंखी, विहारमञ्ज्ञुखयं भज्ञ ॥ १२८४ ॥

स्वयंत्रायुःकारं सानिश्यश्रुतापयोगाद् 'बहु' द्वि 'शेषम्' अवशिष्यमाणं ज्ञाला पृष्ठा वाऽन्यं श्रुतायतिश्ययुक्तमाचायं बहुदोषमवत्रुच्य ततः स्वन्दुगुणलामकाङ्की सन् विहारमस्युवतं 'मलति' प्रनिपयत इत्यर्थः । इह चायं विधिः—यदि स्तोक्तमवायुरविशय्यते ततः पाद्रपेप-गमाद्रीनामेकतरमस्युवत्रमणं प्रतिपयतं, अथ प्रज्ञुरमायुः परं लङ्कावल्परिक्षीणस्ततो बृद्धात्राम-१० मच्यान्ते, अथाऽऽयुद्धिये न च लङ्कावल्परिक्षीणस्तदाऽस्युवतिवहारं प्रतिपयत इति ॥ १२८२ ॥ गतम्व्यविल्लिकानाहारम् । अथ पञ्चतुल्लेनि हारम्—पञ्चानाम्—आचार्योपाच्याय-प्रवर्तक-स्विर्-गणावच्लेदकानां तुल्ना मवित, यथा—त्रयाणामस्युवत् मरण-बृद्धावासा-ऽस्युवत् विद्धाराणां कत्रं प्रतिपद्यानहे । इह चन एव प्रायोऽस्युवतिवहारस्यविकारिण इति कृत्वा पञ्चति सद्यानियमः कृतः । इत्यमात्मानं त्रोलियता यदि जिनकल्यं प्रतिषिल्यन्तत इत्यं विधि करोति— राणिन्यत्वित्वतिक्तियोः स्तिणान्य लो व द्विश्रो लिटि द्वाणे ।

गणनिक्खेविचरिश्रो, गणिम्म जो व ठविश्रो जहिं ठाणे। डवहिं च अहागडयं, गिण्हह् जावऽन्न णुष्पाए॥ १२८५॥

'गणिनः' आचार्यस्य गणिनक्षेषः 'इत्तरः' परिभिनकाछीना मत्रति, यो वा उपाध्यायादिर्यत्र 'साने' पढे म्यापितः स तरादमान्त्रत्रयगुण माधावित्तरिनक्षेषेण निक्षिपति । आह किमर्थम-सावित्तरं गणादिनिक्षेपं विद्यानि ! न यावर्ज्ञाविकम् ! उच्यते—हृह चकाष्टकविवरगामिना <sup>20</sup>िछछीस्तेन वामछोचने पुत्रिकाया वेधनमित्र दुष्करं गणाद्यनुगाञ्चम्, अतः पस्यामन्तावत्— 'प्तेऽभिनवाचार्यप्रसूत्रयः किमस्य गणादेर्नुपाञ्चनं कर्तुं यथावदीछते वा ! न वा !, यदि नेधते तत्रो सया न प्रतिपत्त्रयो जिनकस्यः, यतो जिनकस्यानुपाञ्चनादिप अष्टतरिमत्रस्य तथाविषस्यामात्रे एत्रोक्तनीत्या गणाद्यनुपाञ्चम्, बहुतर्गनजिग्रश्चमकारणत्वान्, न च बहुगुणपरित्यागेन न्यंग्रशोषायानं विद्यां कर्तुमुचित्रम्, स्थितिष्टक्तार्थारमक्त्वात् तेषाम्' इत्यिममन्याय म १० मगवानिन्तरं गणादिनिक्षेपं विद्यानीति ।

टक्क पञ्चवस्तुक्यांके इंदेव प्रक्रमे श्रीहरिमद्रस्रिपृज्यैः— पिच्छास ताव एए, केरिसगा होति अस्य टाणस्स १ ।

नोगाण त्रि पाण्णं, निबहणं हुक्करं होइ॥(गा० १३८०)

न य बहुनुगचाण्णं, येवसुणपसाहणं बुहुजणाणं ।

इहं क्याह कर्ज, इसका गुपहहियारंगा ॥ (गा० १३८१)

अथोपकरणहारमार्—''टबर्हि च'' इत्यादि । यावद् 'अन्यं' जिनकल्पपायोन्यं गुढेपणा-युक्तं प्रमाणोपेनं च 'टप्विं' वस्त्रादि नोत्यादयित तावद् ययाकृतमेव गृहाति । ततः सकल्प-

39

१ व्यवरापादा भागा

प्रायोग्ये उपकरणे रुठ्ये सति प्राक्तनमुपकरणं न्युत्सृजतीति ॥ १२८५ ॥

गतमुपकरणद्वारम् । अथ परिकर्मद्वारम्—परिकर्मेति वा भावनेति वा एकार्थम् । ततोऽयमात्मानं भावनाभिः सम्यग् भावयति । आहः सर्वेऽपि साधवस्तावद् भावितान्तरात्मानो भवन्ति अतः किं पुनर्भावयितव्यम् ? उच्यते—

इंदिय-कसाय-जोगा, विणियमिया जइ वि सन्त्रसाहृहिं। तह वि जओ कायन्त्रो, तज्जयसिद्धिं गणितेणं॥ १२८६॥

यद्यपि सर्वसाधुभिरिन्द्रिय-कपाय-योगा विविधेः प्रकारिनियमिताः—जितास्तथापि जिनकरुपं प्रतिपत्तुकामेन पुनरेतेषां जयः कर्त्तव्यः । तत्रेहिका-ऽऽमुिष्मकापायपरिभावनादिना इन्द्रियाणां जयस्तथा कर्त्तव्यो यथेष्टा-ऽनिष्टविपयेषु गोचरमुपागतेषु राग-द्वेपयोरुत्पत्तिरेव न भवति । कपा-याणामपि जये तथा यत्र आखेयो यथा दुर्वचनश्रवणादि वाद्यं कारणमवाप्यापि तेपामुद्रय एव 10 नाविभवति । योगानामपि मनःप्रभृतीनां जये तथा यतितव्यं यथा तेपामार्त्तघ्यानादिकं दुप्पणि-धानमेव नोद्यमासादयति । अथ किमर्थमित्थिमिन्द्रिय-कपाय-योगानां जयः कर्त्तव्यः १ इत्याह—तेपाम्—इन्द्रियादीनां जयस्तज्जयः तज्जयेन सिद्धिः—जिनकरुपपारप्राप्तिस्तां 'गणयता' मन्यमानेने-निद्रयादीनां जयः कर्रणीयः ॥ १२८६ ॥ अत्रेव विशेषमाह—

जोगिंदिएहिं न तहा, अहिगारो निक्जिएहिं न हु ताई। कल्लसेहिं विरहियाई, दुक्खसईवीयभूयाई।। १२८७।।

योगैरिन्द्रियेश्च निर्जितेर्न तथा 'अधिकारः' प्रयोजनम्, यतो नैव 'तानि' योगेन्द्रियाणि 'कछुपैः' कपायैर्विरहितानि दुःखसस्यवीजम्तानि भवन्ति किन्तु कपाया एव दुःखपरम्पराया मूल्वीजमिति भावः ॥ १२८७॥ आह यद्येवं योगा इन्द्रियाणि च न जेतन्यानि, तेपां कपा-यविरहितानां दुःखहेतुत्वायोगात्, उच्यते—

जेण उ आयाणेहिं, न विणा कल्लसाण होइ उप्पत्ती । तो तज्जयं ववसिमी, कल्लसजयं चेव इच्छंता ॥ १२८८ ॥

आदीयन्ते—गृह्यन्ते शब्दादयोऽर्था एभिरित्यादानानि—इन्द्रियाण्युच्यन्ते तैः, उपलक्षणत्वाद् योगैश्च विना येन हेतुना 'कल्लपाणां' कपायाणामुत्पत्तिनं भवति । कथम् १ इति चेद् उच्यते— इह माया-लोमौ रागः क्रोध-मानौ तु द्वेप इत्यभिधीयते, तौ च राग-द्वेपाविष्टा-ऽनिष्टविषयान् 25 प्राप्य सङ्घायेते, ते च विषया इन्द्रियगोचरा इति कृत्वा इन्द्रियविना न कपायाणामुत्पत्तिरावि-रित्त । योगानिष मनोवाक्षायरूपानन्तरेण न कापि कपाया उदीयमाना दृश्यन्त इति तैरिष सह कपायाणामविनाभावो द्रष्टव्यः । यत्रश्चेवमतः 'तज्जयम्' इन्द्रिय-योगजयं 'व्यवस्थामः' इच्छामः 'कल्लपजयं' कपायजयमेव इच्छन्त इति ॥ १२८८ ॥

आह के पुनर्गुणा भावनाभावितान्तरात्मनो भवन्ति ? इति उच्यते---

खेयविणोओ सीहसजओ य लहुया तवी असंगी अ । सद्धाजणणं च परे, कालनाणं च नऽन्नत्ती ॥ १२८९ ॥

१ साहसे जयो भवति । साहस णाम भयं तं ण उप्पज्जति । इति च्यूणौं विशेपचूणौं च ॥

30

15

त्रोमावनामावित्रस 'देहिविनोदः' परिश्रमज्ञयो मविन, चनुर्थादितपमा न परिश्राम्यनीत्यर्थः । सस्त्वनावनामावित्रस माज्ञनं—मयं तन्य ज्ञयो मवित । एकत्वमावनामावित्रस 'रुह्ता'
'एक एवाह्म्' इतिहुद्धा रुहुमानो मवित । श्रुतमाननामावित्रस तपो मवित, ''न वि अस्यि
न वि य होही, मज्जायनमं ननोकन्ये ।'' (गा० ११६९) इति वचनात् । ष्ट्रतिमावनामाकृषितस्य स्वननादिषु 'श्रमक्तः' निमेग्न्तं मविन । अन्यज्ञ श्रुतमावनां मावयन् अन्येपानि।
श्रुहाजननं करोति, यथा—वयनप्येवं कहा विधासामः १ इति । कारुहानं च पारुत्यादिषु
नान्यतः सक्षाधाद्वगन्तव्यं मवित किन्तु श्रुतपरावर्तनानुसारण स्वयमवास्थ्रास्त्रस्थक्तरस्थक्तः
रुननः पौक्र्यादिमानं कानाति । यत्र एन गुणान्तत्रो मावर्नाय आन्ना मावनया ॥ १२८९ ॥

सा च हिया—इत्यना नावन्ध । तत्र इत्यननावराह—

मरवेह-आन-हन्थी-पवर्गार्था उ मावणा दन्वे । अन्मान मावण नि य, एगहुं नन्थिमा मावे ॥ १२९० ॥

इह घानुको यह अन्यामिक्येषात् प्रयमे स्युख्द्रव्यं ततो बाक्यद्वां क्यांद्रंकां ततः सुनि-मीतः स्रोरणापि व्य्यन्य वेषं व्यमितः, यहाऽश्वः श्रीत्रं श्रीव्रत्तरं धावमानः विद्याविद्योपाद् मह-द्यपं गलोदिकं व्रह्मयति, हर्ना वा शिन्यनापः प्रयमं क्राष्टानि ततः क्षुष्टकान् पापाणान् ततो । १६ गोलिकां तद्यु बद्राणि तदनन्तरं सिद्धार्थानप्यस्थासानिक्याद् सृह्यति. स्वको वा प्रयमं वेरो विक्यः पन् स्वनं ततः पश्चाद्रन्यसन् आकारोऽपि तानि तानि करणानि करोतिः, आदिश-व्यक्तिकरादिणस्वदः । एताः सर्वा व्यप्यमावनौः । अस्यास इति वा मावनेति वा एक-यम् । तेत्रता व्यप्यमाणस्थाणाः 'मावं' मावतो सावना मन्तव्याः ॥ १२९० ॥ ता एवाह—

द्विहाओं भावणाओ, अमंकिलिहा य मंकिलिहा य । मुक्ण मंकिलिहा, असंकिलिहाहि मार्वित ॥ १२९१ ॥

हिनिघाश्च मानतो मानताः । 'अपंक्तियाः' शुमाः 'मेक्कियश्च' अशुमाः । तत्र मुक्ता मेक्कियमानता अमेकियामिमीनतामिमीनयन्ति जिनकृत्यं प्रतिपित्सन इति ॥ १२९१ ॥

थय कन्ता. निष्क्रियगाच्याः १ इत्याग्रहापनात्त्रय तन्त्रकामिषित्तुराह्— मंग्रा य पत्त्रयणया, होह विवेगो च अप्यस्त्यासु ।

मधा य पन्यणया, हाह विवेगी य अव्ययस्थास । एसेव पमन्यास वि, जन्य विवेगी गुणा तन्य ॥ १२९२ ॥

अर्थनभावनानां सङ्घा पत्रिति न्यूणा निकार्गाया । प्रकृषणा च नासां व्यक्तिया । तासां व्यक्तिया । तासां व्यक्तिया । तासां व्यक्तिया । पत्रित्ते । प्रविद्या । प्रविद

20

10

वैद्रिष्ट-भावता-

ना फलम

र नातिनि भावः। यत मानः॥ २ पात् पद्धां सुवमस्पृद्धान् सह मानः॥ २ पात् । १ व्या न प्रशासः दिते। 'तशं इति प्रशासनावनानु साव्ययानानु गुणा स्वानिः, ते च 'स्वेद्विणोशो' (गा० १२८९) इत्यादिना प्रानेव भाविता इति चूर्ण्यस्प्रिययेण व्याल्यानम्। अथ विशेषचूर्ण्यसिप्रायेण व्याप्यायेने—'ज्ञाय विवेगो' नि यत्र प्रशासेऽपि वस्तुनि नाः॥

तासु भान्यमानासु गुणाः—खेद-विनोदांदयः प्रागुक्ता भवन्तीति चूँण्येभिप्रायेण व्याख्यानम् । विशेषचूण्येभिप्रायः पुनरयम्—यत्रे च प्रशस्तेऽपि वस्तुनि विवेकः—परित्यागोऽस्य घटते तत्र गुणा एव भवन्ति । यथा——आचार्यादीनामवर्णभापण-श्रवणे औदासीन्यमवरुम्बमानस्याप्यस्य गुण एव भवति, न पुनः स्थविरकल्पिकस्येव यथाशक्ति तिश्रवारणमकुर्वतो दोप इति ॥ १२९२ ॥

अथाप्रशस्तभावनानां नामग्राहं गृहीत्वा सक्त्यामाह—

कंदप्प देविकिन्त्रिस, अभिओगा आसुरा य सम्मोहा । एसा य संकिलिद्वा, पंचिवहा भावणा भणिया ॥ १२९३ ॥

अप्रशस्ता भावनाः

कन्दर्पः —कामस्तत्यधानाः पिद्गप्राया देवविशेषाः कन्दर्पा उच्यन्ते तेषामियं कान्दर्पा । एवं देवानां मध्ये किल्विपाः —पापा अत एवास्पृश्यादिधर्माणश्चण्डालप्रायास्तेषामियं दैविकिल्विपी । आ—समन्ताद् आभिमुख्येन [वा] युज्यन्ते —प्रेप्यकर्मणि व्यापार्यन्त इत्याभियोग्याः — किङ्करस्थानीया 10 देविवशेषास्तेषामियमाभियोगी । असुराः — भवनपतिदेविवशेषास्तेषामियमाभ्वरी । सम्मुखन्तीति सम्मोहाः — मूढात्मानो देविवशेषास्तेषामियं साम्मोही । गाथायां पाकृतत्वाद् आप्रत्ययः । एषा अप्रशस्ता पञ्चविधा मावना तत्तत्वभावाभ्यासस्त्रपा मणिता ॥ १२९३॥ अथासामेव फलमाह —

जो संजओ वि एआसु अप्पसत्थासु भावणं कुणइ। सो तन्त्रिहेसु गच्छइ, सुरेसु भइओ चरणहीणो॥ १२९४॥ अप्रशस्त-भावना-15 ना फलम्

यः 'संयतोऽपि' व्यवहारतः साधुरप्येतामिरमशस्तामिभीवनाभिः, गाथायां तृतीयार्थे सप्तमी, 'भावनम्' आत्मनो वासनं करोति सः 'तेंद्विधेषु' तादृशेषु कान्दर्पिकादिषु सुरेषु गच्छति । यस्तु 'चेरणरहितः' सर्वथा चारित्रसत्ताविकलो द्रव्यचरणहीनो वा सः 'भाज्यः' तद्विधेषु वा देवेषू-रपद्यते नरक-तिर्यङ्ग-मनुप्येषु वा ॥ १२९४॥

अथासामेव प्ररूपणां चिकीर्पुः प्रथमतः कन्दर्पभावनां प्ररूपयति---

कंदप्पे कुकुइए, दवसीले यावि हासणकरे य । विम्हावितो य परं, कंदप्पं भावणं कुणइ ॥ १२९५ ॥ , कन्दर्प-भावना

इह कन्दर्पशन्देन कन्दर्पवानुच्यते, एवं कीत्कच्यवान् द्रवशील्ध्यापि हासनकरश्च विस्माप-यश्च परं कान्दर्पी भावनां करोतीति सङ्ग्रहगाथासमासार्थः ॥ १२९५॥ अथ विस्तरार्थमाह—

कहकहकहस्स हसणं, कंदप्पो अनिहुया य संलावा । कंदप्पकहाकहणं, कंदप्पुवएस संसा य ॥ १२९६ ॥

25 कन्दर्पः

१ "पत्र इति सङ्क्या एकादिपद्मादिप्रतिषेघार्थम् । ताओ भावणाओ जाणिता अप्पसत्थाणं विवेगो कातव्यो, परिवर्जनिमित्यर्थः । 'एवमेव' अवधारणे । किमवधारियतव्यम् १ उच्यते—'सदा त परूवणता' जघा अप्यस्त्थाणं तथा पसत्थाणं वि । णवर 'जत्य विवेगो' ति वाक्यं अप्पसत्थाणं, 'गुणा तत्य' ति पसत्थाणं प्रेत्तव्या इति वाक्यशेप । ते च गुणास्तप -सत्वादय ।" इति च्यूणों ॥ २ "प्रश्चास्थापि विवेक एव कार्यः, यथा आचार्याः दीनामवर्णभाषण-अवणे माध्यस्थ्यं भावयतो गुण एव भवति, न स्थविरकत्पवद् दोषः ।" इति विशेषच्यूणों ॥ ३ उ ता० ॥ ४ 'तिद्विषयेषु' ताद्दि भा० विना ॥ ५ टीकाकृता "चरणरिक्षो" इतिपाठानुसारेण व्याख्यातम्, न चासौ पाठ क्रचनाप्युपलभ्यते । च्यूणों विशेषच्यूणों च "चरणहीणो" इति पाठ आद्दत्तोऽस्ति । तथाहि—"वरणहीणो ति जो चरणविद्दणों सो" इति ॥ ६ 'ति विशेष्त्रगास्थां मो० हे० ॥

"कहकहकहस्स" ति तृतीयार्थं पष्टी, 'कहकहकहैन' उच्चेःस्ररेण विद्यतवदनस्य यद् हस-नम्-अट्टह्हास इत्यर्थः, यश्च 'कन्दर्पः' स्वानुरूपेण सह परिहासः, ये च 'अनिभृताः' निष्ठुरव-क्रोत्तयादिरुपा गुर्वादिनाऽपि समं संद्यापाः, यच कन्दर्पकथायाः—कामसम्बद्धायाः कथायाः कथनम्, यश्च कन्दर्पस्रोपदेदाः—'इत्यमित्यं कुरु' इति विधानद्वारेण कामोपदेवाः, या च 'शंसा' क्रांसा कामविषया, एष सर्वोऽपि कन्दर्प उच्यते ॥ १२९६ ॥

गतं कन्दर्पद्वारम् । अथ केंाकुच्यद्वारमाह—

कीरङ्खम्

भुम-नयण-त्रयण-द्रसणच्छदेहिँ कर-पाद-क्रण्णमाईहिं। तं तं करेइ जह हस्सण परो अत्तणा अहसं ॥ १२९७ ॥ वायाकोक्टइओ पुण, तं जंपइ जेण हस्सण अनो । नाणाविहजीवरुण, कुट्यइ ग्रहतूरण चेव ॥ १२९८ ॥

10

कुत्कुच:—मण्डचेष्टः तस्य भावः काञ्कच्यं तद् विद्यते यस्य स काञ्कच्यवान् । स च द्वेषा—कायेन वाचा च । तत्र श्र-नयन-यटन-दशनच्छ्टेः कर-चरण-कर्णादिभिश्च देहावये-स्तां तां चेष्टामात्मना अहसकेव करोति यथा परो हसित एप कायकाञ्कच्यवानुच्यते ॥१२९७॥ वाचा काञ्कच्यवान् पुनम्नत् किमिप परिहासप्रधानं वचनं जल्पित येनाऽन्यो हसित, नाना-विधानां वा मयूर्-मार्जार-काकिलादीनां जीवानां रुतानि—कृजितानि 'मुखतूर्याणि वा' मुखेनातो-चवादनलक्षणानि तथा करोति यथा परस्य हास्यमायाति ॥ १२९८ ॥ अथ द्वर्यालमाह—

इवर्शाल

भासइ दुयं दुयं गच्छए अ दरिंड व्य गोविसो सरए। सन्बहुयदुयकारी, फुट्टइ व ठिओ वि दप्पेणं॥ १२९९॥

'हुतं हुतम्' अगमीक्ष्यं सम्भगावेशवशाद् यो भाषते । यश्च हुतं हुतं गच्छति, क इव श्र 20 इत्याह—शरदि 'दर्षित द्वय' दर्षोद्धर इव 'गोष्ट्रपः' वळीवर्दे विशेषः । शरदि हि प्रचुरचारि- भाणतया मिक्षकाञ्चपद्ववरहिततया च गोष्ट्रपो मदोद्रकाहुच्छृह्युटः पर्थटनीति, एवमसाविष निर- द्धुशस्त्वरितं त्वरितं गच्छति । यश्च 'सर्वेहुतहुतकारी' प्रत्युपेश्चणादीनां सर्वामामिष कियाणा- मितित्वरितकारी । यश्च दर्पेण तीत्रोद्रकवशान् स्फुटतीव 'खितोऽपि' स्वमावस्थोऽपि सन्, गम- नादिकियामकुर्वेन्नपीत्यर्थः । एष द्वर्शान् उच्यते ॥ १२९९ ॥ अथ हासकरमाह—

हासकर्

25

वेस-वयणहिँ हासं, जणयंत्री अप्पणी परेसिं च ।

अह हासणो ति मनह, त्रयणो व्य छले नियच्छंतो ॥ १३०० ॥
"वयणो व्य' भाण्ड इव परेषां 'छिद्राणि' विरूपवेष-भाषाविषययाणि ''नियच्छंतो'' ति
निरन्तरमन्वेषयन् ताहंशरेव वेष-त्रचंनविंचित्रेगुत्सनः 'परेषां च' प्रेष्टकाणां हास्यं 'जनयन'
उत्पादयन् अथपः 'हासनः' हास्यकर इति भण्यते ॥ १३०० ॥ अथ परविस्मापकमाह—

पर्गास्या- <sup>30</sup> पक

मुरजालमाइएहिं, तु विम्हयं कुणइ तिन्वहजणस्म । तेमु न विम्हयइ सयं, आहड्ड-कुहेडएहिं च ॥ १३०१॥

्र गुरजायम् - इन्डनायम् आदिशब्दाद् अपरकौतुकपरिग्रह्ः न , तथा आहत्तीः - प्रहेलिकाः इहेटकाः - यकोक्तिविदेषकृत्रासाध्य तथाविधशाम्यलोकपसिद्धयेत् 'तद्विधननस्य' तादशस्य यालिशप्रायलोकस्य 'विस्मयं' चित्तविश्रमं करोति स्वयं पुनस्तेषु न विस्मयते एप परविसा-पकः ॥ १३०१ ॥ उक्ता कान्दर्पा भावना । अथ देवकिल्विषकीं विभावयिषुराह—

नाणस्स केन्नलीणं, धम्मायरियाण सन्नसाहूणं । माई अवन्नवाई, किन्निसियं भावणं कुणह् ॥ १३०२ ॥ दैवकिल्वि-पिकी भा-वना

ज्ञानस्य केविलनां धर्माचार्याणां सर्वसाधूनाम् एतेपामवर्णवादी, तथा 'मायी' स्वभावनिग्- ह हनादिना मायावान् एप क्रिल्विपिकीं भावनां करोतीति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥ १३०२॥ अथ व्यासार्थमाह—

काया वया य ते चिय, ते चेव पमाय अप्पमाया य । मोक्खाहिगारिगाणं, जोइसजोणीहिं किं च पुणो ॥ १३०३ ॥

ज्ञानावर्ण• वादः

इह केचिद् दुर्विद्ग्धाः प्रवचनाशातनापातकमगणयन्त इत्थं श्रुतस्यावणं ह्रवते, यथा—पद्-10 जीवनिकायामपि पट् कायाः प्ररूप्यन्ते, शस्त्रपरिज्ञायामपि त एव, अन्येष्वप्यध्ययनेषु बहुशस्त एवोपवर्ण्यन्ते; एवं व्रतान्यपि पुनः पुनस्तान्येव प्रतिपाद्यन्ते; तथा त एव प्रमादाः-ऽप्रमादाः पुनः पुनर्वर्ण्यन्ते, यथा—उत्तराध्ययनेषु आचाराङ्गे वा; एवं च पुनरुक्तदोषः । किञ्च यदि केवलस्येव मोक्षस्य साधनार्थमयं प्रयासस्तर्हि 'मोक्षाधिकारिणां' साधूनां सूर्यप्रज्ञस्यादिना ज्योतिपशास्त्रण योनिप्राभृतेन वा कि पुनः कार्यम् ? न किञ्चिदित्यर्थः । तेषामित्थं ब्रुवाणाना-15 मिद्रमुत्तरम्—इह प्रवचने यत एव कायादयो भूयो भूयः प्रकृष्यन्ते तद् महता यत्नेनाऽमी परिपालनीयाः, इदमेव धर्मरहस्यमित्यादरातिशयस्यापनार्थत्वाद् न पुनरुक्तम् । यत उक्तम्—

अनुवादा-ऽऽदर-वीप्ता-भृशार्थ-विनियोग-हेत्वसूयासु । ईषत्तम्त्रम-विसाय-गणना-सारणेष्वपुनरुक्तम् ॥

ज्योतिःशास्त्रादि च शिप्यप्रव्राजनादिशुभकार्योपयोगफलत्वात् परम्परया मुक्तिफलमेवेति न 20 कश्चिद् दोपः ॥ १३०३ ॥ गतो ज्ञानावर्णवादः । अथ केवल्यवर्णवादमाह—

एगंतरमुप्पाए, अन्नोन्नावरणया दुवेण्हं पि । केवलदंसण-णाणाणमेगकाले व एगत्तं ॥ १३०४ ॥

केवल्य-वर्णवाद,

इह केविलनामवर्णवादो यथा—िकमेषां ज्ञान-दर्शनोपयोगो क्रमेण भवतः १ उत युगपत् १। यद्याद्यः पक्षस्ततो यं समयं जानाति तं समयं न पश्यित य समयं पश्यित तं समयं न जानाती-25 त्येवमेकान्तरिते उत्पादे 'द्वयोरिप' केवलज्ञान-दर्शनयोरन्योन्यावरणता भवेत् , ज्ञानावरण-दर्शना-वरणयोः समूलकाषं किवतत्वाद् अपरस्य चाऽऽवारकस्याऽभावात् परस्परावारकतैवानयोः प्राप्तो-तीति मावः । अथ युगपदिति द्वितीयः पक्षः कक्षीिकयते सोऽपि न क्षोदक्षमः, कुतः १ इत्याह—'एककाले' युगपद् उपयोगद्वयेऽङ्गीिकयमाणे वाशब्दः पक्षान्तरचोतनार्थः 'द्वयोरिप' साकारा-ऽनाकारोपयोगयोरेकत्वं प्राप्तोति, तुल्यकाल्यावित्वादिति । अत्रोत्तरम्—इह त्थाजीव-30 स्वामाव्यादेव सर्वस्थापि केविलन एकस्मिन् समये एकतर एवोपयोगो भवित न द्वी, ''सबस्स

१ खशक्तिनिगू° भा॰ विना ॥ २ °ित्वर्षी भाव° भा॰ ॥ ३ °भावित्वेन परस्परं संङ्घ-लितत्वादिति भा॰ ॥

केवित्सा, जुगर्व दो नित्य उवश्रोगा" (विद्रो० गा० २०९६) इति वचनान् । यंथा चायमेक एवकसमये उपयोग उपपद्यते तथा विद्रोपावञ्यकादिपु (गाथा २०८८-२१२४) श्रीजिनभद्रक्षमाश्रमणादिभिः प्वेस्रिमः सप्रपञ्चमुपद्यित इति नेहोपदर्स्यते, अन्यगारव-गयात् । द्वितीयपत्रानुपपत्तिनोदना त्वनभ्युपगतोपार्टम्भत्वादाकारागमन्थनिव केवलं भवतः व्ययसकारिणीति ॥ १२०४ ॥ अथ धमीचायीवर्णवादमाह—

धर्माचार्याः चणेवादः

जचाईहिँ अवन्नं, मासइ वहुद् न यावि उववाए । अहितो छिद्प्येही, पगासवादी अणणुक्तलो ॥ १२०५ ॥

नात्या थादिशच्दात् कुछादिमिश्च सद्धिरसद्धिर्वा दापरवर्ण भाषते, यथा—नेतं विश्वद-नाति-कुछोत्पन्नाः, न वा छोकव्यवहारकुश्चाः, नाप्येतं शाचित्यं विदन्तीत्यादि । न चापि 10 वर्चतं 'उपपाते' गुरूणां सेवावृच्चां, 'श्रह्ताः' अनुचित्तविधायी, 'छिद्रप्रश्चा' मत्परितया गुगे-दापस्थानिरित्यणश्चीतः, 'प्रकाशवादी' सर्वसमश्चं गुरुदोषमापी, 'श्रननुकृत्यः' गुरूणामेव प्रत्य-नीकः कुछवालक्षवन्, एष धर्माचार्यावणेवादः ॥ १२०५॥

अथ सर्वेसावृतामवर्णवादमाह—

द्याप्तवर्णे-वाद. <sub>15</sub> अविसहणाऽतुरियगई, अणाणुवर्ता य अवि गुरुणं पि । खणमित्तपीह-रोसा, गिहिबच्छलकाऽहसंचहआ ॥ १३०६ ॥

अहो । अभी साधवः 'अविषहणाः' न कस्यापि परामवं सहन्ते, अपि तु स्वपक्ष-परपक्षापमाने सञ्चाते सित देशान्तरं गच्छन्ति, "तुरियगहं' ित अकारप्रेश्चणाह् 'अत्वरितगतयः'
मायया छोकावजनाय मन्दगामिनः, 'अन्तुवर्त्तनः' प्रकृत्येव निष्ठुगः 'गुरूणामपि' महतामपि,
आतां सामान्यछोकस्थेत्यपिशञ्चार्थः, द्वित्योऽिषशञ्दः सम्मावनायाम , सम्माञ्यन्त एवंविषा
20 अपि साधव इति, 'शणमात्रप्रीति-रोषाः' तद्व रुष्टाम्बद्धंव च तुष्टा अन्वस्थितिच्चा इत्यर्थः, 'गृहिवत्सछाः' तेल्बशाह्यचनरान्मानं गृहस्थस्य रोचयन्ति, 'अत्मिञ्चियनः' मुबहुवन्न-क्रम्बख्यादिसङ्गहर्शालः छोमबहुला इति भावः । अत्र निर्वचनानि—इह साधवः स्वपक्षाद्यपमाने यद् वैद्यान्तरं
गच्छन्ति तद् अपीतिक-परोपतापादिमीरुतया न पराभवासहिष्णुतया, अत्वरितगतयोऽिष स्थावरत्रसजन्तुपीद्यपरिद्यार्थं न तु छोकरञ्जनार्थम् , अन्तुवर्त्तनोऽिष संयमवाधाविधायिन्या अनुवर्त25 नाया अकरणात् न प्रकृतिनिष्ठुरतया, शणमात्रपीति-रोषा अपि प्रतनुकृषायतया नानवस्थितिकचत्तया, गृहिवत्सला अपि 'क्यं नु नामामी धर्मदेशनादिना यथाऽनुरूपोपायेन धर्म प्रतिपयरन् १'
हित बुद्धा न पुनश्चाहुकारितया, सञ्चयवन्तोऽिष 'मा भृद् इपकरणामावे संयम-प्रवचना-ऽऽसविरावना' इति बुद्धा न तु छोमबहुल्द्रयेति ॥ १३०६॥ अथ मायिद्वारमाह—

मायी

30

गृहरू आयसमार्व, घाएर गुणे परस्स संते वि । चारो च्य सच्यसंकी, गृहायाने वितहमासी ॥ १२०७॥

'गृहिन' संबूणोति 'आल्पसमावम' आत्मनः सम्बन्धिनं दुष्टपरिणामं बहिर्वक्रवृत्त्या, तथा परस्य सम्बन्धिनः 'गुणान्' ज्ञानादीन् सत्तोऽप्यमिनिवधादिना घानयति, चार इव 'सर्वधक्री' प्रच्छन्तपापकारितया 'अमुकोऽमुक्तश्च मत्समक्षमित्यं मणिप्यति' इति सर्वस्थापि शक्कां करोति, गृहः- गायामन्भियुषिल जानारः- प्रश्तिर्यस्य स गृहानारः, 'वितथभाषी' भैषाभाषणशीलः, एष गायी द्रष्टव्य इति ॥ १२०७ ॥ उत्ता धिलियी भावना । जथाभियोगीमाह----

> फोडअ भूई पसिणे, परिणापसिणे निमित्तमाजीयी । इक्ति-रस-सायगुरुतो, अभिओमं भावणं फ़ुणह ॥ १३०८ ॥

છાનિયોમી ગાવના

भारति-रस-सातग्रुरुकः सन् यः कोद्यकाजीनी भृतिकर्माजीनी प्रधाजीनी प्रधापक्षाजीनी वि निमित्ताजीनी ने भगति स एनंनिम जाभियोगी भावनां करोतीति ॥ १२०८॥

फीचुकादिपवळ्याख्यानार्थमाट ---

विण्हवण-होम-सिरपरिरयाह स्नारदहणाई भूवे य । अमरिसवेसम्महणं, अवयासण-उत्क्षुमण-बंधा ॥ १३०९ ॥

વીયુવામ

मालादीनां रक्षादिनिभित्तं स्थि। ना सीमाम्यादिसम्यादनाय विदेषिण सपनं तद् विस्नवनम्, १० होमः ज्ञान्तिकादिहेतीरिमहचनम्, क्षिरःपरिस्यः कर्अमणाभिमन्नणम्, ज्ञादिश्रब्दः समतानेपः-भेदस्तकः, 'क्षारमहनानि' तथाविभव्याभिक्षमनायामी ह्यणप्रक्षेपरदप्राणि, ''पृष्टे ज्'' पि तथा-

विभद्रच्ययोगमर्भस्य पूर्वस्य रागर्षणम् , 'असद्धानेषभ्रष्ठणं' नाम स्वयमार्थः सद्धनार्यनेषं करोति पुरुषो या सं स्त्रपानतिस्य स्विषं विद्रपातीत्यादि, ''अनयाराणं'' पृक्षादीनामालिक्षाणनम् , अवस्तोभनम्-अनिष्ठोपद्यान्तये निष्ठीयनेन शुशुकरणम् , पन्पः-पण्डकादिनन्धनम् , प्रात् सर्व- 16

मिष कीतुकग्रन्यते ॥ १६०९ ॥ अथ भ्तिकर्ग न्यानऐ---भूईऍ मिट्टियाऍ च, मुत्तेण च होह भूहकम्मं तु ।

भूतिकर्भ

वसाध-सरीर-भंडगरक्याअभियोगमाईया ॥ १३१०॥

'भ्रता' भमारूपमा निवाभिमित्तमा 'मृदा ना' आईपांश्रुरुक्षणमा 'स्प्रेण मा' तन्द्रना यत् परिस्मिमनं सन्द्रेण मां तन्द्रना यत् परिस्मिमनं स्त्रेण मां भ्रतिकर्मान्यते । किमर्थभेनं करोति ! इत्याः—नसति-इतिस्नाण्डकानां या 20 स्तेनाचुपद्रनेभ्यो स्था तिविभित्तमभियोगः—पश्चीफरणम्, आदिश्रन्द्राद् व्वरादिग्तम्भनपरिमहः ॥ १६१०॥ अथ मथमादः—

पण्डी उ होइ परिणं, जं पासइ वा समं तु तं परिणं । अंगुद्रुनिष्ट-पटे, दप्पण-असि-तोग-फुड्टाई ॥ १३११ ॥

अश्यः

'प्रभरतु' देनतादिष्टन्छारतः परिणं भण्यते; यहा यत् 'स्तयप्' जालना तुक्कदावन्गेडिप १६ सत्रम्थाः पश्यन्ति तत् परिणं प्राकृतकेल्याडिगपीयते । कि तत् १ हताह---- जिहु छ "उनिष्ट्" पि पंत्रारादिभक्षणेनीन्छि पटे- प्रतीते दर्पणे--जावर्षे जसी -सन्ने तोये- उद्यो कृष्टो--भिती जादि- शक्तव्य माहादी वा यद् देयतादिक्यनतिण प्रच्छित पश्यति वा स मथः । यदि वा "कृतह्राइ" पि पाटा, तत्र न गुद्धः प्रधान्ती वा यत् तथाविषक्षपिदोपात् पश्यति स मथ इति ॥ १६११ ॥ मथायगाह---

परिणापसिणं सुभिणे, विखासिष्टं कहेइ अश्वरस । अदवा आईखिणिया, धंटियसिष्टं परिकदेइ ॥ १३१२ ॥

मशामधः

ह मुखाआ। भी । हे ।। इस दा प्रा ता है । विना ॥

् यन् स्त्रोऽवतीणिया विद्यया—विद्याविष्ठाच्या देवत्या शिष्टं—कथितं सद् 'अन्यन्ने' एच्छकाय कथ्यति; अथवा ''आइंस्लिणिया'' द्योग्यी तस्याः कुल्टेवतं घण्टिकयक्षो नाम स एष्ट सन् कर्णे कथ्यति, सा च तन शिष्टं—कथितं संदन्यन्म एच्छकाय शुमा-ऽशुमादि यन् परिकथयति एप प्रश्नप्रश्चः ॥ १३१२ ॥ निमित्तमाइ——

निमित्तम्

तिविदं होइ निमित्तं, तीय-पड्ण्यन-ऽणागयं चेव । तेण न विणा उ नेयं, नज्जद् तेणं निमित्तं तु ॥ १२१२ ॥

त्रिविषं भवति निमित्तन् । तद्यया—अर्तातं प्रख्यत्रमनागतं च । काल्त्रयवर्षिलामा-ऽल्लामादिपरिज्ञानहेतुश्रृहामणिप्रमृतिकः शास्त्रिवरोष इत्ययः । कृतः ? इत्याह—'तेन' विविधि-तशास्त्रिवरोषेण विना 'ज्ञयं' लामा-ऽल्लामादिकं न ज्ञायत इति लामा-ऽल्लामादिज्ञानिमित्त्वाद् 10 निमित्तमुच्यते । एतानि कानुकादीनि य आर्जावति स तत्तदार्जावको मन्तव्य इति ॥१३१२॥ स्वय 'ऋदि-रस-सात्तुरुकः' (गा० १३०८) इतिपद्व्यान्यानार्थमाह—

> एयाणि गारवड्डा, इजमाणी आमित्रोगियं वंघ । वीयं गारवरहिओ, इच्चं आराहगुचं च ॥ १३१४ ॥

'एतानि' केंातुकादीनि ऋदि-रस-सातगारवार्थ 'क्षवीणः' प्रयुक्षानः सन् 'आमियोगिकं' 15 देवादिप्रप्रकर्मव्यापारफलं कमे वक्षाति । 'हिनीयम्' अग्वाद्यद्नत्र मवति—गारवरिद्दः सक्षतिश्यक्षाने सति निस्पृहदृक्या प्रवचनप्रमावनार्थमेतानि केंानुकादीनि क्षविकारावको मवति उच्चेगोतं च कमे वक्षानि, तीर्थाविकरणादिनि ॥ १३१२ ॥

गना जामियोगिकी मादना । जघाऽऽनुरीमाह—

कामुर्ग कावना

20

अणुबद्धविग्गहो चिय, मंमचत्रवो निमित्तमाएमी । निक्कित निराणुकंपो, आमुरियं मावणं कुणह ॥ १२१५ ॥

अनुबद्धविष्रद्यः संसक्तत्रा निनिचाँदर्श निञ्च्यो निग्नुक्रन्यः सन् आसुरी मावनां करोतीति नियुक्तिगायासमासार्थः ॥ १३१५ ॥ विस्तर्गर्थनाह—

स्टब्द-विप्रहः निचं बुंग्गहर्सालो, काऊण य नाणुतप्यए पच्छा । न य खामित्रो पर्मायह, सपक्त-परपक्तुंशो आदि ॥ १२१६ ॥

25 'नित्यं' सत्ततं 'निग्रह्शांलः' क्लह्क्र्रणत्त्रमानः । कृता च क्लहं नानुत्रयने पश्चात् , यथा—हा ! किं कृतं नया पारेन १ इति । तथा 'शामितोऽनि' 'क्ल्यतां मनायमग्रामः' इति मणितोऽपि सम्य-परपञ्चोरित 'न च' नैव 'भर्णादति' मस्त्रतां मन्ते, तीत्रक्षायोदयनात् । सत्र च न्यासः सानु-सार्ज्ञावनीः, परपक्षो गृह्सवनीः । एषोऽनुबद्धविग्रह् उच्यते ॥१३१६॥ स्वय संस्कृतरसमाह—

संसद्ध- ४१ १४: आहार-उवहि-यूरासु जस्म भावो उ निचनंयचो । भावोवहनो कृपद् अ, तवोवहापं नदद्वाए ॥ १३१७॥

आहारोगवि-यूज्ञासु यस 'मावः' परिपामः 'नित्यमंत्रकः' सदाप्रनिवद्धः म एवं रसगारवा-

१ विगाह दे॰ दे॰ दा॰। २ श्रों वा वि मा॰ दिन ॥

दिना भावेनोपहतः करोति 'तपउपधानम्' अनगनादिकं 'तदर्थम्' आहाराद्यर्थ यः संसक्ततपा इति ॥ १३१७ ॥ निमित्तादेशिनमाह—

> तिविह निमित्तं एकेक छिन्नहं जं तु विन्नयं पुर्व्व । अभिमाणाभिनिवेसा, वागरियं आसुरं क्रणइ।। १३१८।।

निमित्ता-देशी

'त्रिविधम्' अतीतादिकालत्रयविषयं यत् पूर्विमिहैवाभियोगिकमावनायां (गाथा १३१३) 5 वर्णितं तद् एकैकं 'पड्डिघं' लामा-ऽलाम-युख-दुःख-जीवित-मरणविपयमेदात् पट्प्रकारम् । आह आभियोगिकभावनानिबन्धनतया पूर्वमिद्युक्तम् अतः कथमिदमिहाभिधीयते १ इत्याह—'अभि-मानाभिनिवेशाद्' अहङ्कारतीव्रतया 'न्याकृतं' प्रकटितमेतद् निमित्तमासुरीं भावनां करोति, अन्यथा त्वाभियोगिकीमिति ॥ १३१८ ॥ निप्कृपमाह-

चंकमणाई सत्तो, सुनिक्तिवो थावराइसत्तेस ।

10 निष्कृपः

काउं च नाणुतप्पइ, एरिसओ निकिवो होइ ॥ १३१९ ॥

स्थावरादिसत्त्वेषु चङ्गमणं-गमनं आदिशव्दात् स्थान-शयना-ऽऽसनादिकं 'सक्तः' कचित् कार्यान्तरे व्यासक्तः सन् 'सुनिप्कृषः' सुष्ठुगतघृणो निःशूकः करोतीति शेषः । कृत्वा च तेषु चङ्कमणादिकं नानुतप्यते, केनचिद् नोदितः सन् पश्चात्तापपुरस्सरं मिथ्यादुप्कृतं न ददातीत्यर्थः। ईदशो निप्कृपो भवति, इदं निप्कृपस्य रुक्षणमिति भावः ॥ १३१९ ॥ निरनुकम्पमाह— 15

जो उ परं कंपंतं, दहूण न कंपए कढिणभावो । एसो उ निरणुकंपो, अणु पच्छाभावजोएणं ॥ १३२० ॥

निरनुकम्पः

यस्तु 'परं' कृपास्पदं कुतिश्चिद् भयात् कम्पमानमपि दृष्ट्वा कठिनभावः सन् न कम्पते एप निरनुकम्पः । कुतः ? इत्याह—अनुशब्देन पश्चाद्भाववाचकेन यो योगः-सम्बन्धस्तेन, किमुक्तं भवति ?--अनु-पश्चाद् दुःखितसत्त्वकम्पनादनन्तरं यत् कम्पनं सा अनुकम्पा, निर्गता अनुकम्पा 20 असादिति निरनुकम्प उच्यते ॥ १३२०॥ उक्ता आसुरी भावना । सम्प्रति साम्मोहीमाह-

उम्मग्गदेसणा १ मग्गदृसणा २ मग्गविष्पडीवत्ती ३। मोहेण य ४ मोहित्ता ५, सम्मोहं भावणं कुणइ ॥ १३२१ ॥

साम्मोही भावना

उन्मार्गदेशना १ मार्गदूपणा २ मार्गविप्रतिपत्तिश्च ३ यस्य भवतीति वाक्यरोपः, मोहेन च यः स्वयं मुद्यति ४, एवं कृत्वा परं च मोहयित्वा ५ साम्मोहीं मावनां करोतीति निर्युक्ति-25 गाथासमासार्थः ॥ १३२१ ॥ अथैनामेव विवरीपुराह—

> नार्णोइ अदूसितों, तिन्ववरीयं तु उवदिसइ मर्गा । उम्मग्गदेसँओ एस आय अहिओ परेसिं च ॥ १३२२ ॥

उन्मार्ग-देशना

'ज्ञानादीनि' पारमार्थिकमार्गरूपाण्यदूषयन् 'तद्विपरीतं' ज्ञानादिविपरीतमेवोपदिश्रति 'मार्गं' धर्मसम्बन्धिनम्, एप उन्मार्गदेशकः । अयं चात्मनः परेपां च बोधिवीजोपघातादिना 'अहितः' 30 प्रतिकूरु इत्येपा उन्मार्गदेशना ॥ १३२२ ॥ अथ मार्गदूषणामाह—

१ °ति गाथा° भा॰ का॰॥ २ °णादी दूसेंतो ता॰॥ ३ °सणा एस ता॰॥

मार्गदूषणा

## नाणादि तिहा मर्गा, दृंसयए जे य मग्गपडिवना । अनुहो पंडियमाणी, सम्रद्वितो तस्स घायाए ॥ १३२३ ॥

ज्ञानादिकं 'त्रिघा' त्रिविषं पारमार्थिकं मार्गं स्वमनीिषकाकित्यतेर्जातिदूर्णेर्दूययति, ये च तस्मिन् मार्गे प्रतिपन्नाः साध्वादयस्तानिष दूपयति, 'अवुधः' तत्त्वपरिज्ञानविकलः, 'पण्डितमानी' इदुर्विद्ग्धः, 'समुत्थितः' उद्यतः 'तस्य' पारमार्थिकमार्गस्य 'घाताय' निर्केठनायेति, एषा मार्ग-दूषणा ॥ १३२३ ॥ मार्गविप्रतिपत्तिमाह—

मार्गवित्र-तिपत्ति जो पुण तमेव मग्गं, दृसेटमपंडिओ सतकाए। उम्मग्गं पडिवजह, अकोविअप्पा जमालीव ॥ १३२४॥

यः पुनः 'तमेव' पारमार्थिकं मार्गमसद्भिर्दूपणैर्दूपयित्वा 'अपण्डितः' सहुद्धिरहितः सन् 10 'स्ततक्र्या' सकीयमिथ्याविकल्पेन देशत उन्मार्ग प्रतिपद्यते 'अकोविदात्मा' सम्यक् शास्त्रार्थ- परिज्ञानविकलो जमालिवन्, यथाऽसा भगवद्वचनं ''क्रियमाणं कृतम्'' इति दूपयित्वा ''कृत- मेव कृतम्'' इति प्रतिपन्नवान् । एपा मार्गविप्रतिपत्तिः ॥ १३२४ ॥ अथ मोहद्वारमाह—

मोह

भावोवहयमईओ, गुल्झइ नाण-चरणंतराईसु । इड्डीओ अ बहुविहा, दहुं परितित्थयाणं तु ॥ १३२५ ॥

15 मानेन-शङ्कादिपरिणासेनोपहता-दूपिता सतिर्यस्य स सानोपहतमतिकः एवंनिधः 'मुह्यति' वेचित्त्यमुपयाति ज्ञान-चरणान्तरादिपु । ज्ञानान्तराणि नाम ज्ञानिवशेषाः, तिष्ट्रिययो व्यामोहो यथा—यदि नाम परमाण्वादिसकरुरूपिद्रव्यावसानविषयप्राहकत्वेन सञ्चयातीतक्षपाण्यविज्ञान् नानि सन्ति तत् किमपरेण मन पर्यवज्ञानेन ? इति । चरणान्तरच्यामोहो यथा—यदि सामायिकं सर्वसावद्यविरतिरूपं छेद्रोपस्यापनीयमप्येवंविधमेव तत् को नामानयोविशेषः ? आदिशब्द्राद् 20दर्शनान्तर-मतान्तर-वाचनान्तरादिपरिश्रदः । 'ऋदिश्य बहुविधाः' अनेकप्रकाराः सम्दृद्धीः पर-तीर्थिकानां दृष्ट्या यद् मुद्धति स मोह उच्यते ॥ १३२५ ॥ अथ परं मोहियत्वेति व्याचष्टे—

परमोहकः

जो पुण मोहेइ प्रं, सन्भावेणं व कड्अवेणं वा । सम्मोहभावणं सो, पकरेड् अवोहिलाभाय ॥ १३२६ ॥

पुनःशञ्दो निशेषणे, यः पुनः सन्मार्गात् 'परम्' अन्यं पाणिनं 'मोहयति' चित्तविश्रमं 25 नयति 'सद्भावेन वा' सत्येनेव 'केतवेन वा' परिकल्पनया स सम्मोहमावनां प्रकरोति 'अवोधि- हामाय' अवोधिफल्द्रायिनीमित्यर्थः ॥ १३२६॥

उक्ता साम्मोही भावना । अथाऽऽसां भावनानां मामान्यतः फलमाह—

एआओं मानणाओ, भानित्ता देनदुरगई लंति । वचो नि चुया संता, परिति भनसागरमणंतं ॥ १३२७ ॥

30 एता मावनाः 'मावियत्वा' अम्यस्य 'देवहुर्गति 'कान्टार्पकादिदेवगतिरूपां यान्ति संयता अपि। 'ततोऽपि' देवहुर्गतेश्च्युताः सन्तः पर्यटन्ति 'मवसागरं' संसारममुद्रमनन्तमिति ॥१३२७॥ उक्ता अप्रशन्ता मावनाः । सम्प्रति प्रशन्तमावना अमिवित्युराह—

१ दूसेंतो ले वा॰ ग

तवेण सत्तेण मृत्तेण, एगत्तेण वलेण य । (व्रन्थाव्रम्-६०००) तुलणा पंचहा बुत्ता, जिणकप्पं पडिवज्जवो ॥ १३२८ ॥

प्रशस्त्रा भावनाः

तपसा सत्त्वेन स्त्रेण एकत्वेन बलेन च एवं 'तुल्ना' भावना पञ्चया प्रोक्ता जिनकल्यं प्रतिपद्यमानस्येति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥ १३२८ ॥ अथ त्रिम्तरार्थममिष्रित्युराह—

जो जेण अणव्भत्थो, पोरिसिमाई तवो उ तं तिगुणं। कुणइ छुहाविजयद्वा, गिरिनइसीहेण दिइंतो ॥ १३२९॥

**5 तपोभावना** र

यद् येन पारुष्यादिकं तपः 'अनम्यग्नं' सात्मीभावमनानीतं तत् 'त्रिगुणं' त्रीन् वारान् करोति । यथा—प्रथमं पारुषीं वारत्रयासेवनेन सात्मीभावमानीय ततः पृवीर्द्धं तथेवामेन्य सात्मीभावमानयतिः; प्रवं निर्विकृतिकादिष्यपि द्रष्टव्यम् । किमर्थम् श इत्याह—क्षुद्विजयार्थम् , यथा क्षुत्परीपहसहने सात्म्यं भवतीत्यर्थः ।

अत्र च गिरिनदीसिंहेन दृष्टान्तः—यथाऽसौ पृणी गिरिनटी तरन् परतटे चिहं करोति, यथा—अमुकप्रदेशे बृक्षाद्युपलक्षिते मया गन्तन्यमिति, स च तरन् तीक्ष्णेनोदकवेगेनापहियते ततो व्यावृत्त्य भृयः प्रगुणमेवोत्तरित, यदि हियते ततो भृयस्तथेवोत्तरित, एवं यावत् सकलमपि गिरिनदी प्रगुणमेवोत्तरीतुं न ब्रक्कोति तावत् तदुत्तरणाभ्यासं न मुञ्जति । एवमयमपि यावद् विवक्षितं तपः सात्मीभावं न याति तावत् तदभ्यासं न मुञ्जति ॥ १३२९॥ एतदेवाह—

एकेकं ताव तवं, करेइ जह तेण कीरमाणेणं।

हाणी न होइ जइआ, वि होज छम्मासुवस्सम्मो ॥ १२२० ॥

एकंकं तपस्तावत् करोति यथा 'तेन' तपसा कियमाणेनापि विहितानुष्टानस्य हानिर्न भवति । यटाऽपि कथिबद्धं भवेत् पण्मासान् यावद् 'टपसर्गः' देवादिकृतोऽनेपणीयकरणादिस्तपन्त-दाऽपि पण्मायान् यावदुपोपित आग्ते न पुनरनेपणीयमाहारं गृहाति ॥ १३३०॥ 20

तपस एव गुणान्तरमाह-

अप्पाहारस्स न इंदियाइँ विसएसु संपवत्तंति । नेच किलम्मइ तवसा, रसिएसु न सज्जएँ यावि ॥ १३३१ ॥

तपसा कियमाणेनाल्पाहारस्य सतो नेन्द्रियाणि 'विषयेपु' स्पर्भादिपु सम्प्रवर्तन्ते, न च 'क्षाम्यति' वाधामनुभवति तपसा, नेव च 'रिसकेपु' क्षिम्ध-मधुरेप्वयनादिपु 'सजित' सङ्गं 25 करोति, तेषु परिमोगामावेनाटरामावात् ॥ १३३१ ॥ अपि च—

तवमावणाइ पंचिंदियाणि दंताणि जस्स वसमिति । इंदियजोग्गा(गा)यरिओ, समाहिकरणाइँ कारयए ॥ १३३२ ॥

तपोभावनया हेतुमृत्या 'पञ्च' इति पञ्चसद्ग्याकानीन्द्रियाणि दान्तानि सन्ति यस्य 'वग्रम्' आयत्ततामागच्छन्ति सः 'इन्द्रिययोग्या(गा)चार्यः' इन्द्रियप्रगुणनिकयागुरुः 'समाधिकरणानि' ३०

१ °ित समा भा का ।। २ एवमेकादान-निर्विं भा विना ॥ ३ °ए वा वि ता विना ॥ ४ "तवभावणाए गाहा । सो इंदियाई वसे काउं, जोगा इति वा करणाणि ति वा एगई, जो इंदियस समाहि जोगाओं काउं नकेद सो इंदियजोगायितओं, सो इंदियस्स समाहिकरणाणि कारेति।" इति विशेषचूर्णी ॥ वृ ५२

मनावित्राप्रागन् ऋर्यनि इन्द्रियापि, यथ यथ ज्ञानिहिषु समवित्तरधेने तथा तथा तनि कारयतीत्यर्थः ॥ १३३२ ॥ उन्मा दरोसावना । अथ मक्तमावनामाह—

सन्दर्भा-दना जे वि य पुष्टि निमि निगमेसु विमहिंसु साहम-मयाई। अहि-नक्षर-गाराई, विभिसु योग य मंगामे ॥ १३३३॥

उंडित च गजप्रतिनाद्यः पृषे गृह्यामे 'निद्धि' गत्रे। वंगचर्यदिनः निर्गमेषु माळ्यम्— अहेनुक्रमयन्त्रं गर्य-महेनुकं ने अहि-तम्बन्गोपितृमकिनी 'व्यवहन्' वियोददनः, कोंग् च एक्तमे मास्त्रिक्तया ''विभिन्तु' नि प्रविद्यन् नेडीर जिनक्यं प्रतितिस्पदः सस्त्रमान-मद्य्यं माद्यानि ॥ १३३३ ॥ क्रयम् १ इति चेद् स्क्यने—

पामुत्ताण नुयहं, सायव्यं चं च नामु जामेमु ।

थोर्च थोर्च जिणह उ, मर्च च जं मंमब्ह जन्य ॥ १३३४ ॥

यत् स्विन्कित्यक्रातां णर्शत उत्तानके वा त्यत्वंतम् , यत्र करणे विष्ठ 'यानेषु' प्रदेग्षु 'सुतृक्रं' यणनरः , कारणाद्वाते तु यत् तृतीय्यद्देगे युक्त्यं ततः सर्वमति स्त्रोकं स्त्रोतं क्यति याने । छनिह-त्यर्थः , 'सर्थं च' मुपिक्तिकृतिनं यद् 'यत्र' उण्ययणित्यु सन्दर्गते तत् तत्र ज्यति ॥१३३८॥

अत्र च मस्त्रमावनायां पड प्रतिमा सदित । ता एक ह-

म्बनाइनाया एड अन्या नयान्य । ११ ए० ६—— पदमा उवस्मयस्मी, विदया पादि तद्या चउऋस्मि ।

मुख्यरम्मि चउन्थी, तह पंचिमया सुमार्थाम्म ॥ १३३५ ॥

प्रथम प्रतिमा उराश्रंष १ हिनीया उपश्याद् होहः २ नृतीया 'चनुन्हे' चका ३ चनुकी शृत्यगृहे ४ पञ्चमी इसदीने ५ ॥ १६३५ ॥ तत्र प्रथमी तत्रहरू—

मोगजडे रोमीरे. उच्चरण क्रीड्रण अस्टिंद वा ।

नणुमाइ जागंगे वा, झामहाण सर्व जिणह ॥ १३३६ ॥

'मोगज्दे' अर्थिसीके भामीत' मान्यक्री उर्थयमके एक्के व कोष्ठेक वा अखिनके वा 'तनुशक्षी' नोकतिद्राधान 'कष्टद् वा' निद्रामकुकेन 'क्यानार्थ' शुमाक्यवमायमे धेहेतोः प्रसु-तेषु रोप्रणवृत्र व्यक्षीत्सर्गीक्षतो सर्व कपि ॥ १३३६ ॥ व्यक् १ ह्याह्—

छिकम्प व सहयम्प व, मृषितमाईहि वा निषित्रगेहि । जह महमा न वि जायह, गेमैजुब्मेय चाडा वा ॥ १३३७ ॥

स्यास व व्यक्तिस व मुक्तिः अविष्ट्राद्मार्गार्गिः 'निशार्वः' गर्निर्गाणमार्गिते. यथ म्हण नार वाणेन 'गेनाक्षेद्धेदः' मयेद्धेकर्जनते गेनाद्धाः 'अद्धि' व प्लाणनं तथा सन्वणवनगण्याम् सार्व्यक्त्यः ॥ १३३७ ॥

उक्त दरण प्रतिमा । वय द्वितीयदिक्तश्चनबैड्यनिदेशसङ्—

पञ्चिमतन बाहि, तक्त-कार्गक्क-मावपाइंग । सुर्गवर-मुमादेसु य, मविमेसतन मंत्रे तिन्हा ॥ १३३८ ॥ यन्तुरुष्ट्यतिनयां स्याहुन ति तन्हुरुष्ट्यत् बहिः प्रतिस्तं स्विमेरनाति स्कूम-

१ शानगृहे स्था २ "च ते एसरे" देते सुनी विशेषसुनी वा

दनाञ्-स्थानार्वे श्रीतमा-प्रदक्षम्

न्द्रम्।

23

10

15

25

53

ऽऽरक्षिक-धापदादिभयसहितानि मन्तव्यानि । शून्यगृह- इमशानयोः चश्रव्दात् चतुष्के च सनि-दोपतराणि 'त्रिविधानि' दिन्य-मानुष्य-तैरश्चोपसर्गरूपाणि मयानि मवन्ति, तान्यपि सम्यग् जयतीति प्रक्रमः ॥ १३३८ ॥ अस्या एव भावनायाः फलमाह—ः

देवेहिं भेसिओ वि य, दिया व रातो व भीमरूवेहिं। तो सत्तभावणाए, वहइ भरं निव्मओ सयलं ॥ १३३९ ॥

तत एवं सत्त्वभावनया खभ्यस्तया दिवा वा रात्री वा भीमरूपेदेंवैभेंपितोऽपि 'भरं' जिनकस्प-भारं सकलमपि निर्भयः सन् वहतीति ॥ १३३९ ॥ गता सत्त्वभावना । अथ स्त्रभावनामाह-

जइ वि य सनाममिव परिचियं सुअं अणहिय-अहीणवन्नाई। कालपरिमाणहेउं, तहा वि खलु तज्जयं कुणइ ॥ १३४० ॥

यद्यपि खनामेव तस्य श्रुतं परिचितम् 'अनिधका-ऽहीनवर्णादि' अनत्यक्षरं अहीनाक्षरम् 10 आदिशब्दाद् अव्याविद्धाक्षरादिगुणोपेतं च तथापि कालपरिमाणहेतोः 'तज्जयं' श्रुताम्यासं करोति ॥ १२४० ॥ कथम् १ इति चेद् उच्यते---

> उस्तासाओ पाणू, तओ य थोवो तओ वि य मुहुत्तो । मुहुँत्तेहिं पोरिसीओ, जाणेइ निसा य दिवसा य ॥ १३४१ ॥

श्रुतपरावर्त्तनानुसारेणेव सम्यगुच्छ्वासमानं कलयति, तत उच्छ्वासात् 'प्राणः' उच्छ्वास- 15, निःश्वासात्मकः, ततश्च प्राणात् 'स्तोकः' सप्तपाणमानः, ततोऽपि च स्तोकाद् 'मुहूर्तः' घटिका-द्वयमीनः, मुहूर्तेश्च पौरुष्यस्तेन भगवता ज्ञायन्ते, ताभिश्च पौरुपीभिर्निज्ञाश्च दिवसाश्च जानाति ॥ १३४१ ॥ तथा-

> मेहाईछनेसु वि, उभओकालमहवा उवस्सग्गे। पेहाइ भिक्ख पंथे, नाहिइ कालं विणा छायं ॥ १३४२ ॥

20

मेघादिना च्छन्नेप्वपि—अनुपरुक्ष्येपु विभागेषु 'उभयकारुं' कियाणां प्रारम्भ-परिसमाप्तिरूपम् , अथवा 'उपसर्गे' दिव्यादो दिवस-रजन्यादिव्यत्ययकरण रुक्षणे प्रेक्षादे:--उपकरणप्रखुपेक्षाया आदिशब्दाढावश्यककरणादेः "भिक्ल" ति भिक्षायाः "पंथि" ति मार्गस्य विहारस्येत्यर्थः, एतेषां सर्वेपामपि यः कालस्तं छायां विना खयमेव ज्ञास्यति ॥ १३४२ ॥

अथ सूत्रमावनाया एव गुणानाह—

25

एगग्गया सुमह निजरा य नेव मिणणम्मि पलिमंथो । न पराहीणं नाणं, काले जह मंसचक्खूणं ॥ १३४३ ॥

श्रुतपरावर्त्तनया चित्तस्यैकाश्रता भवति, सुमहती च निर्जरा भवति खाध्यायविधानप्रत्यया, नैव च्छायामापने 'पिलमन्थः' सूत्रार्थव्याघातलक्षणः, न च 'काले' पौरुप्यादिकालविषयं 'पराधीनं' सूर्यच्छायायत्तं ज्ञानम् यथा अन्येषां 'मांसचक्षुपां' छद्मस्थानां साधूनाम् ॥१३४३॥ उपसहरन्नाह— ३०

> सुयभावणाएँ नाणं, दंसण तवसंजमं च परिणमइ। तो उवओगपरिण्णो, सुयमन्बहितो समाणेइ ॥ १३४४ ॥

१ °हुतेहिं ता॰ ॥ २ °मानस्तेन ज्ञायते, मुहुत्तेश्च पौरुषीर्विजानाति, ताभिश्च भा॰ ॥

श्रुतभावनया आत्मानं भावयन् ज्ञानं दर्शनं नयःप्रयानं च संयमं सम्यक् परिणमयति । ततः 'टपयोगपरिज्ञः' श्रुतोपयोगमात्रेणय काल्यरिज्ञाता "ग्रुतं" ति श्रुनभावनामव्ययिनः सन् समापयतीति ॥ १२७४ ॥ गना सूत्रमायना । अयेकत्वभावनामाह्—

एकत्त-मावना

10

जहं वि य पुत्र्यममनं, छिन्नं नाहृहिं दारमाईमु । आयरियाह्ममनं, तहा वि संजायए पच्छा ॥ १३४५ ॥

यद्यपि च पूर्व-गृह्वासकालमावि समन्त्रं साधुनिः दारा'—कलत्र तेषु आदिग्रहणान् पुत्रादिषु च्छित्रमेव तथाप्याचार्यादिविषयं समन्त्रं 'पश्चान्' प्रत्रज्यापर्यायकाले सञ्चायते ॥ १२४५ ॥ तच कथं परिहापयितव्यम् १ उच्यते—

दिहिनित्रायाऽऽलावे, अवरोष्यरकारियं सपडिपुच्छं । परिहास मिहो य कहा, पुट्यपत्रना परिहवेह ॥ १२४६ ॥

गुर्वादिषु ये पूर्व दृष्टिनिपाता —सिन्नियावछोक्तनानि ये च ते सहाऽञ्छापानान्, तथा 'परस्परोपकारिता' मिथो भक्त-यानद्रान-श्रहणाद्युपकारम्, 'नम्रतिष्टच्छं' सृत्रार्थादिम्रतिष्टच्छ्या सिह्तं 'परिहानं' हास्यं 'मिथ. कथाश्च' परम्परवाचीः पृत्रप्रहृताः सर्वा अति परिहापयिति ॥ १३४६॥ तत्रश्च—

१५ त्यां वर्ष

तणुईक्रयम्मि पुट्यं, बाहिन्पेम्मे सहायमाईसु । आहारे उबहिम्मि य, देहे य न सज्जए पच्छा ॥ १३४७ ॥

सैहाय.—सङ्घाटिकसाञ्चलहिषये आदिशब्दावार्चार्यादिविषये च वार्यमणि पूर्व 'ननुकीकृते' परिहापित सित ततः पश्चावाहारे उपया देहे च 'न सजति' न नमसं करोति ॥ १३१७॥ ततः किं मवति १ इन्याह—

29 प्रुटिंब छित्रममत्तो, उत्तरकालं वैविज्ञमाणे वि । सामाविय इत्ररं वा, खुब्भइ दहुं न मंगद्र्ए ॥ १३४८ ॥

पूर्व 'छित्रममन्दः' 'सर्वेऽपि जीवा अपकृद् अनन्त्रग्रो वा मर्वजन्तृनां खजनमायेन ग्रष्टुमायेन च सङ्घाताः, अतः कोऽत्र खजनः १ को वा परः १' इतिमावनया छुटितप्रमदन्यः मन् 'उत्तर-कार्ल' जिनकत्रप्रप्रतिपत्त्यनन्तरं व्यापाद्यमानानि 'महितिकान्' खजनान् खामाविकान् 'इत्गन् 25 वा' वैक्रियद्यक्त्या देवादिनिर्मिजान् दृष्ट्या 'न खुम्यति' ध्यानान्न चर्छति ॥ १३४८ ॥

अत्र हरान्तमाह—

एक्त-मादनार्था पुजन्द-छोदन्दम

25

पुष्पतुर पुष्पकेड, पृष्पवई देवि ज्यलयं पसवे। पुनं च पुष्पच्लं, घृत्रं च मनामित्रं तस्त ॥ १३४९॥ महविद्वपाऽणुरागो, गयत्तं चेव पुष्पच्लस्य। यरजामाउगदाणं, मिलद्द निर्सि केवलं तेगं॥ १३५०॥

१ वर्गुक्षीक्षते स्रति पूर्व बाह्यंप्रमित् 'सहायाद्षिपु' स्हायः-सङ्घाटिकासाद्धुः आदि-राष्ट्राद् आचार्यादेपरिप्रहः, ततः पश्चाद् आहारे उपया देहे वा 'न सजति' म०॥ २ बहिन्न त०॥ ३ भिन्ने पसने न०॥ पन्यजा य नरिंदे, अणुपन्ययणं च भावणेगत्ते। वीमंसा उवसग्गे, विडेहिं सम्रुहिं च कंदणया ॥ १३५१ ॥

पुण्फपुरं नयरं । तत्थ पुण्फकेळ राया, पुण्फवई देवी । सा अन्नया जुगलयं पसूया-पुष्फच्लो दारओ पुष्फच्ला दारिया। ताणि दो वि सहविद्वयाणि परोष्परं अईव अणुरत्ताणि। अन्नया पुष्फचूलो राया जाओ । पुष्फचूला राहणा घरजामाउगस्स दिन्ना । सा य दिवसं 5 सबं भाउणा समं अच्छइ । अन्नया पुण्फ्रचूलो राया पबङ्गो । अणुरागेणं पुण्फचूला वि भगिणी पबद्या । सो य पुष्फचूलो अन्नया जिणकप्पं पडिविजिडकामो एगत्तमावणाए अप्पाणं भावेइ। इओ य एगेणं देवेणं वीमंसणानिमित्तं पुण्फचूलाए अज्ञाए रूवं विडविङणं तं धुत्ता धरिसिउं पवता । पुष्फचूलो य अणगारो तेण ओगासेणं वोलेइ । ताहे सा पुष्फचूला अजा 'जेटुजा ! सरणं भवाहि' ति वाहरह । सो य भगवं वुच्छिन्नपेमवंधणो

''एगो हं नित्थ में को वि, नाहमन्नस्स कस्सइ।"

इचाइ एगत्तभावणं भावितो गओ सद्दाणं । एवं एगत्तभावणाए अप्पा भावेयबो ति ॥

गाथाक्षरयोजना त्वेवम्---पुप्पपुरे पुष्पकेतू राजा । पुष्पवती देवी युगळं प्रसृते । वर्तमाननिर्दे-शस्तत्कारुविवक्षया । पुत्रं च पुष्पचूरुं दुहिता च तस्य 'सनामिका' समानाभिधानाम् ॥ तयोश्च सहवद्धितयोरनुरागः । राजत्वं चैव पुप्पचृलस्य । पुप्पचूलायाश्च गृहजामात्रे दानम् । सा च 15 'तेन' मत्री समं केवल 'निणि' रात्री मिलति ॥ भैत्रज्या च 'नरेन्द्रे' पुप्पचूलाख्ये । तैवनु प्रवजनं च पुष्पचृत्वायाः । ततो जिनकल्पं प्रतिपित्सुरेकत्वभावनां भावियतुं लग्नः । 'विमर्जः' परीक्षा । तदर्थं देवेनोपसर्गे कियमाणे विदैः सम्मुखी पुष्पचूलां कृत्वा धर्पण कर्त्तुमारव्धम् । ततः 'ऋन्दना' आर्य ! जरणं शरणमिति ॥ १३४९ ॥ १३५० ॥ १३५१ ॥

अयोपसहारमाह--

20

एगत्तभावणाए, न कामभोगे गणे सरीरे वा। सज्जह वेरग्गगओ, फासेह अणुत्तरं करणं ॥ १३५२ ॥

एकत्वभावनया भाव्यमानया 'कामभोगेपु' जन्दादिपु 'गणे' गच्छे शरीरे वा 'न सजति' न सङ्गं करोति, किन्तु वैराग्यगतः सन् 'स्प्रगति' आराधयति 'अनुत्तरं करणं' प्रधानयोगसाधनं जिनकरुपपरिकर्मेति ॥ १३५२ ॥ गता एकत्वभावना । अथ वरुमावना । तत्र वरुं द्विधा—25 शारीरवरुं भाववरुं च । तत्र भाववरुमाह-

भावी उ अभिस्तंगी, सी उ पसत्थी व अप्पसत्थी वा। नेह-गुणओ उ रागो, अपसत्थ पसत्थओ चेव ॥ १३५३ ॥

वलभावना

भावो नाम अभिप्वद्गः । 'स तु' स पुनरभिप्वद्गो द्विधा—प्रशस्तोऽप्रशस्तश्चै । तत्रापत्य-करु-त्रादिषु स्नेहजनितो यो रागः सोऽप्रशस्तः, यः पुनराचार्योपाध्यायादिषु गुणवहुमानप्रत्ययो रागः ३० स प्रशस्तः । तस्य द्विविधस्यापि भावस्य येन मानसावष्टम्मेनासौ व्युत्सर्गं करोति तद् भाववरुं

१ प्रवजनं च नरेन्द्रे, अनुप्रवजनं च पुष्प° भा॰ ॥ २ तद्नुरागेणानुप्रवज° है॰ ॥ ३ °श्च । कथम्? इत्याह—"नेह" इत्यादि । इहापत्य° भा॰ ॥

मन्तत्र्यम् । शारीरमपि वछं शेषजनापेक्षया जिनकल्पाईस्यातियायिकमिप्यते ॥ १३५३ ॥ थाह तपो-ज्ञानप्रमृतिमिर्मावनामिर्मावयतः कृष्णतरं श्रीरं मवति ततः कृतोऽस्य यारीरवछं भवति ! इति, उच्यते—

कामं तु सरीग्वलं, हायह् तव-नाणभावणज्ञअस्य । देहावचए वि सनी, जह होह् विई तहा जयह् ॥ १२५४ ॥

'कामम्' अनुमतं 'तुः' अवधारणे अनुमतमेवान्माकं यत् तपो-ज्ञानभावनायुक्तस्य अरीरवर्छ हीयते, परं देहापचैयेऽपि सति यथा 'यृतिः' मानसावष्टम्भरुक्षणा निश्चन्य भवति तथाऽमा यतते, यृतिवर्षेन सम्यगात्मानं भावयतीत्यर्थः ॥ १२५४॥

थाह इत्यं घृतिवरुन भावयनः को नाम गुणः न्यान् ! उच्यते —

10 कसिणा परीसहचम्, जह उद्विलाहि सोवमग्गा वि । दुद्धरपहकरवेगा, भयलणणी अप्यसत्ताणं ॥ १२५५ ॥ धिइघणियबद्धकच्छो, जोहेह अणाउलो तमव्यहिओ । बलमावणाएँ घीरो, संपृण्णमणोरहो होह ॥ १३५६ ॥

'कृत्जा' सम्पूर्णा 'परीपहचम्.' मार्गाच्यवन-निर्जायं परिषाहच्याः परीपहाः—ख्रुवादयस्त एव 15 तेपां वा चम्,—मेना सा यदि 'उच्छित' सम्मुर्ग्वाम्य परिमवनाय प्रगुर्णामवेत् 'मोपमर्गाऽपि' दिव्याद्यपमर्गेः कृतमहायकाऽपि, तथा "दुद्धरपहक्तवेग" ित दुर्द्धरं—दुर्वहं पन्थानं—सम्यग्दर्श-नादिरुपं मोक्षमार्गे करोतीति दुर्द्धरप्यकरम्त्रथाविथा वेगः—प्रसरो यस्याः सा दुर्द्धरप्यकरवेगा, 'भयजननी' संत्रागैकरी 'अल्यमस्वानां' कापुरुपाणाम् ॥ १३५५ ॥

तामेर्वविधानिष स जिनकर्षं प्रतिपत्तुकामो योधयित । कथम्मृतः १ घृतिरेव घणियम्— 29 अत्यर्थं वद्धा कक्षा येन स तथा 'अनाकुरुः' औान्युक्यरिहतः 'अन्यथिनः' निष्यकम्यमनाः म बरुमावनया नां योधियन्वा 'बीरः' सत्त्वसम्पन्नः सन् सम्पृणेमनोर्थो भवति, परीपद्दोपसर्गान् पराजित्य स्वप्रतिज्ञां पृर्यर्तात्यर्थः ॥ १३५६ ॥ अपि च —

> धिह्-यलपुरम्सराओ, हर्यनि सच्या वि मावणा एता । नं तु न विज्ञह सज्झं, नं धिहमंत्रो न साहेह ॥ १३५७ ॥

25 सबी अप्येतान्तपं प्रमृतयो भावना यृति-वलपुरस्तरा भवन्ति, निह यृति-वलमन्तरेण पाण्मा-सिकतप करणायनुगुणान्ताः तथा भाविष्तुं शक्यन्ते । किञ्च 'तत् तु' तत् पुनः 'साव्य' कार्यं जगित न विद्यते यद् 'यृतिमान्' मास्त्रिकः पुन्या न सावयिति, "सबै मस्त्रे प्रतिष्टितम्'' इति वचनात् । एतेन "अजोच्छित्ती मण्" (गा० १२८०) इन्यादिद्वारगायायाः "उवसन्गमहे" इति यत् पदं तद् मावितं मन्त्रव्यम्, बङमावनया उपमर्गमहत्वमावादिति ॥ १३५७॥

30 गना बच्चमावना । अथ ''उबयगामहे य'' ति इत्यत्र यः चशब्दः माँऽनुक्तममुचये वर्तनः, अनमन्दर्थन्यत्र्यं विविदेषपाह—

१ शर्गरिमिनि ततः गाँ॰ छै॰ ॥ २ °चये सत्यपि यथा मा॰ ॥ ३ °सकारिणी 'अल्प' मो॰ छै॰ दिना ॥

जिणकिष्यपिडरूबी, गच्छे वसमाण दुविह परिकम्मं । तितयं भिक्खायरिया, पंतं छहं अभिगहीया ॥ १३५८॥

एवमसो पञ्चभिभीवनाभिभीवितान्तरात्मा जिनकिल्पकस्य प्रतिरूपी—तदनुरूपो भूत्वा गच्छ एव वसन् द्विविधं परिकर्म वक्ष्यमाणनीत्या करोति । तथा तृतीयस्यां पोरुप्यां मिक्षाचर्या, तत्रापि प्रान्तं रूक्षमाहारं गृहाति, एपणा च 'अभिगृहीता' अभिग्रहयुक्ता ॥ १३५८ ॥ तथा—

परिणाम-जोगसोही, उनिहिनिनेगो य गणिननेगो य । सिज्ञा-संथारिनसोहणं च निगईनिनेगो य ॥ १३५९ ॥ तो पिन्छमिम काले, सप्पुरिसिनसेनियं परमघोरं । पच्छा निच्छयपत्थं, उनेइ जिणकप्पियनिहारं ॥ १३६० ॥

परिणामस्य गुर्वोदिममत्विविच्छेदेन योगानां चावश्यकव्यापाराणां यथाकालमेव करणेन 10 शुद्धिः तथा प्राक्तनस्योपधेविवेको गणविवेकश्च शय्या-संस्तारस्य विशोधनं च विक्वतिविवेकश्च तदा तेन कर्त्तव्यः ॥ १३५९ ॥

ततः 'पश्चिमे काले' तीर्थाव्यवच्छित्तिकरणानन्तरं 'सत्पुरुपनिपेवितं' धीरपुरुपाराधितं 'परम-घोरं' अत्यन्तदुरनुचरं 'पश्चाद्' आयतौ 'निश्चयपथ्यम्' एकान्तहितं जिनकल्पिकविहारसुपैति ॥ १३६०॥ अथ द्विविध परिकर्म व्याख्यानयति—

पाणी पिंडग्गहेण व, सचेल निचेलओ जहा भविया। सो तेण पगारेणं, भावेइ अणागयं चेव।। १३६१।।

द्विविधं परिकर्म

द्विविधं परिकर्म, तद्यथा—पाणिपरिकर्म प्रतिग्रहपरिकर्म च; अथवा सचेलपरिकर्म अचेल-परिकर्म च। तत्र यो यथा पाणिपात्रधारकः प्रतिग्रहधारको वा सचेलको अचेलको वा मविता स तेनैव प्रकारेण पाणिपात्रभोजित्वादिना अनागतमेवाऽऽत्मानं भावयति ॥ १३६१॥ 20

प्रकारान्तरमाह-

आहारे उविहिम्मि य, अहवा दुविहं तु होइ परिकम्मं। पंचसु अ दोसु अग्गह, अभिग्गहो अन्नयरियाए॥ १३६२॥

अथवा द्विविघं परिकर्म आहारे उपधो च । तत्राहारं तावदसो तृतीयपीरुप्यामवगाढायां गृह्णाति, तं चालेपकृतमेव । तत्राप्यसस्रष्टादीनां सप्तानां पिण्डेपणानां मध्याद् 'द्वयोः' आद्य- 25 योरेपणयोः 'अग्रहः' सर्वथेवास्त्रीकारः, उपरितनीपु 'पञ्चसु' उद्धृता-ऽरुपलेपा-ऽवगृहीता-प्रगृही-तोज्ञितधर्मिकासु ग्रहणम् । तत्राप्यमिग्रहोऽन्यतरस्यामेपणायाम्, एकया भक्तमपरया पानकमिति नियद्यय शेपाभिस्तिस्रभिस्तद्दिवसमग्रहणमित्यर्थः । उपधो तु वस्त्र-पात्रयोः प्रतिमाचतुष्टयं यत्

१ "आहारे॰ गाधा। आहारपरिकम्मेणं उवधिपरिकम्मेण य। तत्थाहारो ततियाए पोरुसीए। भत्त-पाणं अलेवाडं गेण्हियव्वं। तदिप सत्तण्हं पिंडेसण-पाणेसणाणं आदिक्षियाओ दो मोत्तुं उवरिक्षियाहिं पंचिहं 'आग्गहो' आट् मर्यादा-ऽभिविध्यो आ-मर्यादया प्रहः आग्रह। कार्यं दीहा मत्ता॰ स्वस्वणगाधा। दोहि-मिभगहो, तत्य वि 'अण्णतरीए अभिग्रह ' अण्णाए भत्तं अण्णाए पाण्यं गेण्हति। वत्थे उवरिक्षियाहिं दोहिं आग्गहो, अभिगहो अण्णतरियाए॥" इति स्वूर्णिः॥

पीठिकायामुक्तं (गाथाः ६१० प्रमृतयः ६५५ प्रमृतयश्च ) तत्राघद्वयर्वतमुत्तरयोग्व प्रहणम् । तत्राप्यप्रस्थामभिग्नहः ॥ १३६२ ॥ अथ "धंनं ऋहं"ति व्याचष्ट—

निष्काव-चणकमाई, अने पंते तु होइ यावण्णे । नेहरहियं तु लुई, जं या अवले समावेणं ॥ १२६२ ॥

निष्पावाः—यश्रश्रणकाः—यनीता आदिश्वत्यान् कुरुमापादिकं च औन्तिमित्युच्यते । पानं पुनन्तदेव 'व्यापत्रं' विनष्टं कुथिनिमित्यर्थः । यत पुनः केंड्रहिनं तद् कक्षम्, यहा न्वमायेन 'अवलं' रव्यादिकं नदिष कक्षं मन्तव्यम् ॥ १३६३ ॥ अवत्र विधिविभेषमाह----

उक्कुद्यासणमग्रद्दं, करेद्द प्रुद्धांनिलाद्मुववेसे । पडिवको पृण नियमा, उक्कुदुओं केद्द उ भयंति ॥ १३६४ ॥ तं तु न जुक्कद्द जम्हा, अणंत्रेग निथ्य भूमिपरियोगो । निम य द्वृतम्म कारुं, ओवरगहितावही निथ्य ॥ १३६५ ॥

उद्धुदुकासनस्य "मछुद्दं" नि देशीवचनचाद् अम्यास करोति, 'पृथिवीशिकादिषु वा' पृथ्वीशिकापद्देक आदिख्यदाद् अपरेष्यपि तथाविषययासंस्तृतेषु उपविशेष्ठा । जिनकच्य प्रतिपक्षः पुनर्तियमादुद्धुदुक एव । केचिद् 'मजित' विकर्ष क्येन्ति—उन्छुदको वा तिष्टेद्दपविशेष्ठा, ततु । जनवादः अध्यविद्देशे नान्ति सायूना नायद् भूमिपरिमोगः, "सुद्धपुदवीए न निमिए" (दख्ये० अ० ८ गा० ५) ति वचनातः, तिमिश्च जिनकच्यकाले औषप्रदिको-पिर्शिति, तदमायाच निषयाऽपि नार्त्ताति गम्यते, तत्रश्चार्थादापत्रं उन्छुटक एव निष्टिति ॥ १६६७ ॥ १६६५ ॥ उक्तश्चाद्यसुचितो विधिकोषः । अथ वट्यक्षद्वारमाह—

ত্রিনফথ-স্বরিদ্বি- 29 আর্থানী বিষি: द्व्याई अणुक्रुके, संघं अमती गणं समाहय ।

तिण गणहरे य चउद्म, अभिन्न अमती य बडमाई ॥ १३६६ ॥ इत्थमान्मानं परिकर्म्य द्रव्ये आदिखब्दान् क्षेत्रे काले मादे च 'अनुकूले' प्रशने महुं मील-

यित्रा मह्न्य 'असिन' अमोत्र गणं सकीयमबस्यमेव समाह्य तनः प्रथमं जिन--तीर्थकरज्ञ-म्यान्निक नदमाव गणवरसिव्याने तद्यामे चतुर्द्वपूर्वयमन्तिक तदमम्मवेऽमिन्नद्वपूर्वयरपा-र्थं नसाप्यमित वरब्रक्षसाव आदिग्रह्णान् तदमासावद्योक्ता-ऽश्वन्थब्रुक्षादीनामयन्ताद् जिनकृष्यं

<sup>25</sup>प्रतिपद्यते ॥ १३६६ ॥ केन विधिना १ इत्याह—

राणि गणहरं ठविना, खामे अगर्णा उ केवरूं घामे । सन्त्रं च वाल-बुहुं, पुत्र्वविरुद्धे विसेमेणं ॥ १३६७ ॥

'गणी' गच्छाविपाचार्यः स पूर्वेमित्वर्गतिक्षमगणं खिनिष्यं गणवरं म्यापित्वा श्रमणसङ्घं क्षमयति । "अगणि" ति यन्तु गणी न सक्ति किन्तु सामान्यसाधुः स केवलं क्षमयति न तु

१ अन्त भो॰ ठे॰ ॥ २ °ते, तस्याश्चामात्रे शुक्षपृथिव्यामुपवेशनस्याकरवर्नायत्यादः-र्थादा भा॰ । "नात्ति न्रकारणहिक्सुरम्यम्, तेन निष्या नार्गात गम्यते, तद्मागरुरवेशनामदः" इति चूर्णा विशेषचूर्णा च ॥ ३ °त् क्षेत्र-काल-भावेषु 'अनुकृत्रेषु' प्रशस्तेषु सद्दं मा० ॥ ४ °णाद्गोका भा ॥

कमपि खापयति । किं पुनः क्षमयति ? इत्याह—'सर्वै' सकलमपि सर्द्वं चशन्दात् तदमावे स्वगच्छं वाल वृद्धाकुलम् । ये च 'पूर्वविरुद्धाः' प्राग्विराधितास्तान् विशेषेण क्षमयति ॥१३६७॥ कथं पुनः ? इत्याह-

जइ किंचि पमाएणं, न सुड्डु मे वट्टियं मए पुट्यि । तं मे खामेमि अहं, निस्सल्लो निकसाओ अ ॥ १३६८ ॥

शामणा

यदि किञ्चित् 'प्रमादेन' अनामोगादिना न सुप्तु 'मे' भवतां मया वर्तितं पूर्वं तद् "भे" युप्मान् क्षमयाम्यहं निःशल्यो निष्कपायश्च ॥ १३६८ ॥

इत्थं तेन क्षमिते सति शेपैसाधवः कि कुर्वन्ति ? इत्याह—

आणंदअंसुपायं, कुणमाणा ते वि भूमिगयसीसा। खामिति जहरिहं खलु, जहारिहं खामिता तेणं ॥ १३६९ ॥

10

'तेऽपि' साधव आनन्दाश्चपातं कुर्वाणाः 'भूमिगतशीर्पाः' क्षितिनिहितशिरसः सन्तः क्षम-यन्ति 'यथाहे' यो यो रत्नाधिकः स स प्रथमित्यर्थः, तेनाचार्येण 'यथाहै' यथापर्यायज्येष्ठं क्षामिताः सन्त इति ॥ १३६९ ॥ अथेत्थं क्षामणायां के गुणाः \* इत्याह—

> खामितस्स गुणा खल्ल, निस्सल्लय विणय दीवणा मग्ने। लाघवियं एगत्तं, अप्पडिवंधो अ जिणकप्पे ॥ १३७० ॥

15

जिनकरपे प्रतिपद्यमाने साधून् क्षमयतः खरुवेते गुणाः । तद्यथा—'निःशस्यता' मायादि-शल्याभावो भवति । विनयश्चै प्रयुक्तो भवति । मार्गस्य दीपना कृता भवति, इत्थमन्यैरपि क्षामणकपुरस्सरं सर्व कर्त्तव्यमिति । 'लाघवम्' अपराधभारापगमतो रुघुभाव उपजायते । 'ऍकत्वं' 'क्षामिता मयाऽमी साधवः, इत ऊर्च्धमेक एवासि' इत्यनुध्यानं भवति । 'अप्रतिवन्धश्य' मम-त्वस्य च्छित्रत्वाद् भूयः शिष्येषु प्रतिवन्धो न भवति ॥ १३७० ॥ 20

अथ निजपदस्थापितस्य सूरेरनुशिष्टिमाह—

अह ते सवाल-बुद्धी, गच्छी साइज णं अपरितंती। एसी हु परंपरती, तुमं पि अंते कुणसु एवं ॥ १३७१ ॥ पुन्वपवित्तं विणयं, मा हु पमाएहिँ विणयजोगेसु । जो जेण पगारेणं, उववज्जइ तं च जाणाहिं ॥ १३७२ ॥

नव्यस्थापि-ताचार्य प्रति ग-च्छसाधू-25 ধ্ব সরি<sup>\*</sup> সাক্ষনা-

चार्यस्य शिक्षाव-चनानि

अथैपः 'ते' तब सवाल-वृद्धो गच्छो निसृष्ट इति शेपः, अतः 'अपरितान्तः' अनिर्विण्णः ''णं'' एनं गच्छं 'सातयेः' सेङ्गोपायेः, सारणा-वारणादिना सम्यक् पालयेरित्यर्थः । न च 'परि-त्यक्तोऽहममीभिः' इत्यादि परिभान्यम् , यत एष एव 'परम्परकः' शिष्या-ऽऽचार्यक्रमो यद अन्यवच्छित्तिकारकं शिष्यं निष्पाच शक्तौ सत्यामभ्युचतविहारः प्रतिपत्तन्यः । त्वमपि 'अन्ते' शिष्यनिष्पादनादिकार्यपर्यवसाने एवमेव कुर्याः ॥ १२०१ ॥ 30

बृ० ५३

१ °पाः सा॰ मा॰ हे॰ ॥ २ °न्ति ते 'यथाई' यथापर्यायज्येष्ठं यथार्थ तेन क्षामि भार ॥ ३ °श्चाराधितो भव° भा॰ ॥ ४ "एगत्तं" ति एकत्वभावनात्मकं 'क्षामिता मो॰ छे॰ ॥ ५ संयमात्मनि खेदं प्रापयेः, स्वा<sup>ठ</sup> मो॰ छे॰ ॥

25

ये च तद बहुश्रुत-पंशीयज्येष्टाद्यो विनययोग्याः—गाँखार्हानेषु 'पृत्रेप्रहृत्तं' ययोत्तितं विनयं 'मा प्रमाद्येः' मा प्रमादेन परिहापयेः । यथ्य सावृर्येन तपः-लाज्याय-वेयाहृत्यादिना प्रकारण 'उपयुज्यते' निर्वराप्रसुरयोगसुपयानि 'नं च जानीहि' नं त्येष प्रवर्त्ययेयः, ॥ १३७२ ॥ अथ माधृनामनुशिष्टं प्रयच्छिनि—

ओमी नमगहणिओ, अप्यनरमुओ अ मा य णं तृत्मे । परिमवह तुम्ह एसी, विसंस्रओ मंपर्य पुलो ॥ १२७२ ॥

'अवमोऽयं समगतिकोऽयं अन्यत्रश्चना वाज्यसम्प्रदेषश्या, अतः किमर्थमस्य आज्ञानिदेशं वयं कुर्मदे !' इति मा यूयमञ्जे परिमवत । यत एष शुन्माकं सान्यतमस्यानीयत्वाद् गुन्तर-गुणाविकत्वाच विशेषतः पूज्यः, न गुनग्वज्ञातुम्चचित इति सावः ॥ १२७३ ॥

10 इत्यमुभवेषामध्यनुशिष्टिं प्रदाय कि करोति ? इत्याह—

पक्लीत्र पत्तनिहश्रो, समंहगो वचए निग्वयक्लो । एगंनं वा नह्या, नीएँ विहागे में नऽन्नासु ॥ १३७७ ॥

यथा पक्षी पत्रान्यां-पक्षाम्यां महितः याक्तनन्याननिर्पेक्षः स्थानान्तरं त्रज्ञितः, एवमयमीय भगवान् 'ममाण्डकः' पात्रमहितः 'निर्पेक्षः' गच्छसन्कापेक्षया रहितः 'एकान्तं' मासकरम्यायोग्यं <sup>15</sup>क्षेत्रं त्रज्ञति । अयं च याक्त् नृतीयेपार्का त्रावद् गच्छति, यञ्जलसामेव 'में' तस विद्यागे नान्यानु पारुपीयु, यत्र तु चनुर्थी पारुपी महति तत्र नियमान् निष्टनीति ॥ १३७४ ॥

विसन् निर्गते सति श्रेषसाधवः किं इविनि ? इसाह—

सीइम्मि व मंद्रकंद्राओं नीहम्मिए तओ तम्मि । चक्रमुविसयं अहगए, अहंति आणंदिया साह ॥ १३७५ ॥

29 सिंहे इत मन्द्रकृत्यामानिकतगारिमेंहे गच्छाद् "नीहिमाए" निर्गते सित क्रियनमित सुमागमनुगमनं विधाय तत्रश्रक्षविष्यम् 'अनिकान्ते' अदर्शनीमृते आयान्ति स्वरसित् 'आन्निन्ताः' 'अहो ! अयं सगवान् सुन्नेवनीयं स्वविष्करस्यविद्यारं विद्यायातिहुष्करसम्युग्नविद्यारम्युग्नेति इति परिसावनया हृष्टाः सन्तः सावव इति ॥ १३७५ ॥ इदसेव सविद्यापनह—

निबेल सबेले वा, गच्छागुमा विणिगगए तस्मि । चक्खुविसयं अईए, अयंनि आणंदिया साह ॥ १३७६ ॥

निश्चेल वा मंत्रले वा गच्छाग्रमान मुत्रमेवनीयाद् जिनिगेन तिसँश्चहुर्विगयमर्गाने आया-न्यानन्दिताः माण्य इति ॥ १२७६ ॥ अयाना विवक्षितं क्षेत्रं गन्त्रार्कि क्लोति १ इत्याह—

आमाएउं केनं, निव्यायाएण मामनिव्याहि । गंत्रण तत्य विहरह, एस विहाग समासेणं ॥ १२७७॥

<sup>39</sup> 'ञामान्य' विज्ञाय क्षेत्रं 'निर्व्यात्रातेन' त्रिक्षामात्रेन 'मासिनेत्रीहि' मामिनेत्र्यसमर्थं गता 'दत्र' क्षेत्रे 'विद्यति' स्वर्नानि परिपाज्यित । एत विद्यागे विद्यापानुष्ठानस्योऽस्य मगदनः ममासेन प्रतिपादिन इति ॥ १३७७ ॥ उत्ते विद्याग्ह्यास्य । अय सामाचारीह्यारमाह—

१ चा या ना ॥

## इच्छा-मिच्छा-तहकारो, आवस्सि निसीहिया य आपुच्छा। पिंडपुच्छ छंदण निर्मतणा य उनसंपया चेन ॥ १३७८ ॥

सामाचा-रीद्वारम

'इदं मदीयं कार्यमिच्छया कुरुत, न वलाभियोगेन' इत्येवमिच्छायाः करणमिच्छाकारः। कथित्रत् स्विलितस्य 'मिथ्या मदीयं दुप्कृतम्' इति भणनं मिथ्याकारः । गुर्वादिपु ब्रुवाणेपु 'यथाऽऽदिशत यूयं तथैव' इति भणनं तथाकारः । कचिद् वहिर्गमनकार्ये समुत्यने 'अवश्यं 5 गन्तव्यम्' इति भणनं आवश्यिकी । वसतिप्रवेशे 'निषिद्धोऽहं गमनिक्रयायाः' इति भणनं नैपेधिकी । खकार्यप्रवृत्तावापच्छनमाप्टच्छा । आदिप्टस्य कार्यस्य करणकाले पुनः प्रच्छनं प्रति-प्रच्छा । पूर्वगृहीतेनाशनादिना साधूनामभ्यर्थना च्छन्दना । तेनैवागृहीतेन 'यथालामं युप्मद्यो-ग्यममुकमानेष्ये' इति प्रार्थना निमन्नणा । उपसम्पद् द्विघा—साधुविषया गृहस्थविषया च । ज्ञानादिहेतोर्थदपरं गणं गत्वोपसम्पचते सा साधुविषया । यत् पुनरवस्थाननिमित्तं गृहिणामनु-10 ज्ञापनं सा गृहस्थविपया ॥ १३७८ ॥

अथैतासां मध्याद जिनकल्पिकस्य काः सामाचार्यो भवन्ति १ इत्यच्यते---

आवसि निसीहि मिच्छा, आपुच्छुवसंपदं च गिहिएसु। अन्ना सामायारी, न होंति से सेसिया पंच ॥ १३७९ ॥

आविश्यकीं नैषेधिकीं मिथ्याकारमापृच्छां उपसम्पदं च 'गृहिपु' गृहस्थविषया एताः पञ्च 15 सामाचार्यः सामाचारीर्जिनकल्पिकः प्रयुद्धे । अन्याः सामाचार्यो न भवन्ति 'से' तस्य 'शेषाः पञ्च' इच्छा-काराद्याः, प्रयोजनाभावात् ॥ १३७९ ॥ आदेशान्तरमाह-

> आवासियं निसीहियं, मोत्तं उवसंपयं च गिहिएसु । सेसा सामायारी, न होंति जिणकप्पिए सत्त ॥ १३८० ॥

आवश्यिकीं नैपेधिकीं मुत्तवा उपसम्पदं च 'गृहिपु' गृहस्थविषया जिनकल्पिकस्य 'शेषाः 20 सामाचार्यः' मिथ्याकाराद्याः सप्त न भवन्ति, तद्विषयस्य स्वलितादेरभावात् ॥ १३८० ॥

> अहवा वि चक्कवाले, सामायारी उ जस्स जा जोग्गा। सा सन्वा वैत्तन्वा, सुयमाई वा इमा मेरा॥ १३८१ ॥

अथवाऽपि 'चक्रवाले' प्रत्यपेक्षणादौ नित्यकर्मणि यस्य जिनकल्पिकादेयी सामाचारी योग्या सा सर्वा अत्र सामाचारीद्वारे वक्तव्या । श्रुतादिका वा 'इयं' वक्ष्यमाणा 'मेरा' मर्यादा सामा-25 चारी ॥ १३८१ ॥ तामेवाभिधित्सुद्वीरगाथात्रयमाह-

सुय संघयणुवसग्गे, आतंके वेदणा कइ जणा य । थंडिल्ल वसहि केचिर, उचारे चेव पासवणे ॥ १३८२ ॥ ओवासे तणफलए, सारक्खणया य संठवणया य । पाहुडि अग्गी दीवे, ओहाण वसे कइ जणा य ॥ १३८३ ॥ भिक्खायरिया पाणग, लेवालेवे तहा अलेवे य। आयंविल पिंडमाओ, जिणकप्पे मासकप्पो य ॥ १३८४ ॥

जिनक-ल्पिकस्य श्रतादिका सामाचार्यः श्रुतं १ संहननं २ उपसर्गाः ३ आतङ्कः ४ वेदनाः ५ कतिजनाश्च ६ स्वण्डिठं ७ वसतिः ८ कियचिरं ९ उच्चरश्चेव १० प्रश्रवणं ११ अवकाशः १२ तृणफलकं १३ संरक्षणता च १४ संस्थापनता च १५ प्रामृतिका १६ अग्निः १७ दीपः १८ अवधानं १९ वत्स्वथ कित जनाश्च २० भिश्चाचर्या २१ पानकं २२ लेपालेपः २३ तथा अलेपश्च २४ आचाम्छं २५ प्रतिमाः ५२६ मासकल्पश्च २७ "जिणकप्प" ति एतानि सप्तविंगतिद्वाराणि जिनकल्पविषयाणि वक्तन्त्र्यानीति द्वारगाथात्रयसमुदायार्थः ॥ १३८२ ॥ १३८३ ॥ १३८४ ॥ अथावयवार्थं प्रतिद्वारं प्रतिपिपाद्विपुः "यथोद्दं निर्देशः" इति न्यायात् प्रथमतः श्रुतद्वारमाह—

आयारवत्थुतइयं, जहन्नयं होइ नवमपुट्यस्स । तहियं कालण्णाणं, दस उक्रोसेण मिन्नाई ॥ १२८५ ॥

10 जिनकिएपकस्य जधन्यकं श्रुतं 'नवमपृवेस्य' प्रत्याख्याननामकस्याचारान्य तृतीयं वस्तु तिस्मलवीते सित कालज्ञानं भवनीत्यतस्तद्वीकश्रुतपर्याये वर्जमानस्य न जिनकरपप्रतिपितः । उक्तपतां दश पूर्वाणि मिल्लानि श्रुतपर्यायः । सम्पूर्णदशपृवेधरः पुनरमोधवचनतया प्रवचन-प्रमावनापरोपकारादिद्वारेणव बहुतरं निर्जगलाममासादयित अतो नासा जिनकरणं प्रतिपद्यते ॥ १३८५ ॥ उक्तं श्रुतद्वारम् १ । अथ संहननद्वारमाह—

पदमिल्रुगसंघयणा, घिर्ड्ऍ पुण वज्जकुडुसामाणा । उप्यञ्जेति न वा सिं, उवसम्मा एस पुच्छा उ ॥ १३८६ ॥

जिनकिष्यकाः 'प्रथमिहुकसंहननाः' वज्ञपंभनाराचनंहननापताः 'घृत्या' अङ्गीकृतनिर्वाहक्षम-मनःप्रणियानरूपया वज्ञकुड्यममानाः २ । अथोपसर्गहारम्—उत्पद्यन्ते न वा अमीपामुपसर्गा दिज्यादयः १ इत्येषा प्रच्छा ॥ १३८६ ॥ अत्रोत्तरमाह—

20 नद्द वि य उप्यजंते, सम्मं विसहंति ते उ उवसगो । रोगानंका चेवं, भद्ञा नद्द होति विसहंति ॥ १३८७ ॥

नायमेकान्तो यदवञ्यमेतेपासुपसर्गा उत्पद्यन्ते , परं यद्युत्यद्यन्ते तथापि सम्यगदानमनमो विषद्दन्ते तानुपसर्गान् ३ । आतङ्कद्वारमतिदिश्चति—रोगाश्च—काल्यद्याः आनङ्काश्च—सद्योषा-तिनः एवमेव 'भाज्याः' उत्पद्यन्ते वा न वा । यदि 'भवन्ति उत्पद्यन्ते ततो नियमाद् विप25 हन्ते ४ ॥ १३८७ ॥ वदनाद्वारमाह—

अन्मोत्रगमा ओवकमा य तेसि वियणा भवे दुविहा । भृवलोआई पदमा, जरा-विवागाइ विद्एको ॥ १३८८ ॥

आ-युपगिमकी औपक्रमिकी च 'तेषां' जिनकल्पिकानां द्वितिया वेदना भवति । तत्र प्रथमा 'शृतकोचीदि' श्रृत--यितिदेनभावी कोचः, आदिशब्दादातापना-तपःप्रमृतिपरिग्रह । 'द्वितीया तु' अञ्जापक्रमिकी 'जरा-विपाकादिः' जग--यतीता विपाकः -कर्मणामुद्रयन्तत्ममुत्था ५ । अथ कियन्तो जना ? इति द्वारम्--- ''एको'' ति एक एवायं भगवान् भवति ६ । यदि वा इदं द्वारमुपरि-

<sup>? &#</sup>x27;ति गाया' में ॰ हे॰ विना ॥ २ 'हारमाह—आयार' मा॰ ॥ ३ 'न्ते, यद्यप्युत्पद्य' मो॰ है॰ को॰ ॥ ४ 'बाद्या' धु' मा॰ विना ॥

ष्टाद् न्याख्यास्यते ॥ १३८८ ॥ अथ स्थण्डिलद्वारमाह—

उचारे पासवणे, उस्सर्ग क्रणइ थंडिले पढमें। तत्थेव य परिजुण्णे, कर्यंकिचो उज्झई वत्थे ॥ १३८९ ॥

उचारस्य प्रश्रवणस्य च 'उत्सर्ग' परित्यागं 'प्रथमे' अनापाते असंलोके स्थण्डिले करोति । 'तत्रैव' प्रथमस्थण्डिले 'कृतकार्यः' विहितशीतत्राणादिवस्नकार्य उज्झति वस्नाणि ॥ १३८९ ॥ ६ अयं च संज्ञां व्युत्सृज्य न निर्हेपयति, कुतः १ इति चेद् उच्यते---

अप्पमभिन्नं वचं, अप्पं ऌहं च भोयणं भणियं ।

दीहे वि उ उवसग्गे, उभयमवि अथंडिले न करे ॥ १३९०॥

' अल्पमभिन्नं च 'वर्चः' पुरीपमस्य भवति, कुतः १ इत्याह—यतोऽल्पं रूक्ष च मोजनमस्य भणितं भगवद्भिः । अल्पा-ऽभिन्नवर्चस्कतया तथाकल्पत्वाचासौ न निर्छेपयति । न चासौ 10 'दीर्घेंऽपि' बहुदैवसिके उपसर्गे 'उभयमपि' संज्ञां कायिकीं च 'अस्थण्डिले' आपातादिदोषयुक्ते भूभागे करोति ७॥ १३९०॥ वसतिद्वारमाह-

> अममत्त अपरिकम्मा, नियमा जिणकप्पियाण वसहीओ । एमेव य थेराणं, मुत्तूण पमझणं एकं ॥ १३९१ ॥

: 'अममत्वा' ममेयमित्यभिष्वद्गरहिता 'अपरिकर्मा' साध्वर्थमुपलेपनादिपरिकर्मवर्जिता नियमाद् 15 जिनकल्पिकानां वसतिः । स्थविरकल्पिकानामप्येवमेव वसतिरममत्वा अपरिकर्मा च द्रष्टव्या, मुत्तवा प्रमार्जनामेकामन्यत् परिकर्म तेऽपि न कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ १३९१ ॥ एतदेव स्पष्टयति—

'विले न ढकंति न खजमाणि, गोणाई वारिंति न भजमाणि। दौरे न दक्कंति न वऽग्गलिंति. दप्पेण थेरा भइआ उ कक्रे ॥ १३९२ ॥

एते भगवन्तो बिरुानि धूल्यादिना न स्थगयन्ति, न वा गवादिभिः खाद्यमानां भज्यमानां वा 20 वसितं निवारयन्ति, द्वारे ''न ढकंति'' कपाटाभ्यां न सयोजयन्ति, न वा 'अँगेलयन्ति' नार्ग-लया नियन्नयन्ति । स्थविरकल्पिका अपि 'दर्पेण' कार्याभावे एवमेव न वसतेः परिकर्म कुर्वन्ति, 'कार्ये तु' प्रप्रालम्बने 'भाज्याः' परिकर्म कुर्वन्त्यपीति भावः ८ ॥ १३९२ ॥ कियचिरोचार-प्रश्रवणा-ऽवकाश-तृणफलक-संरक्षण-संस्थापनाद्वाराणि गाथाद्वयेन भावयति-—

> किचिरकालं वसिहिह, इत्थ य उचारमाइए कुणसु । इह अच्छसु मा य इहं, तण-फलए गिण्हिमे मा य ॥ १३९३ ॥ सारक्खह गोणाई, मा य पर्डिति उविक्खहउ भंते !। अनं वा अभिओगं, नेच्छंतऽचियत्तपरिहारी ॥ १३९४ ॥

यस्यां वसतौ याच्यमानायां तदीयस्वामिन इत्थं भणन्ति—कियचिरं कालं वत्स्यथ यूयम् १ ९, यद्वा 'अत्र' प्रदेशे 'उच्चारादीनि' पुरीष-प्रश्रवणादीनि कुरु, अत्र तु मा कुरु १०-११, 'इह' 30 असिन्नवकारो आसीथाः, इह मेति १२, 'एतानि वा' हस्तसज्ञया निर्दिश्यमानानि तृण-फल-

१ °यकजो उ° ता॰ ॥ २ दारं ण ढकेंति ता॰ ॥ ३ विले ण घट्टेति न ता॰ ॥ ४ 'अर्ग- लिन्त' मो॰ ले॰ । "अग्गलंति" मा॰ ॥ ५ °काशे भवता आसितव्यम् , इह नेति १२ मा॰ ॥

20

कानि गृहीयाः मा एतानीति १२, संग्यत वा गवादीन् वहिनिर्गच्छते। यूर्यनमार्क क्षेत्रादें। गनानां व्याकुरुनां वा १४, मा च पतन्तीं वसितुषेक्ष्यं किन्तु 'संस्थापना' पुनःसंस्काररूपा विश्वेया १५। "संग्रवण्या य" ति (गाया १२८२) हार्गाथायां यथ्यग्रव्यस्तिन स्चित्रमयं वा स्वाच्यायनिषेवादिरुषं यत्र वसित्वामी 'अमियोगं' नियव्रणां करोति तं मनसाऽपि नेच्छिति, उस्क्ष्मस्याप्यप्रीतिकस्य परिहारिणोऽसी मगवन्त इति ॥ १३९३॥ १३९४॥

प्रामृतिका-ऽग्नि-दीपा-ऽवचानद्वाराणि व्याचेष्ट—

पाहुडिय दीवओं वा, अग्गि पगामा व जन्य न वसन्ति । जन्य य मणंति ठेते, ओहाणं देह गेहे वि ॥ १३९५॥

यस्यां वसता 'प्रामृतिका' बल्टिः क्रियत १६ टांपको वा यस्यां विवीयत १८ 'अप्रिः' 10 अक्षार-ज्वालादिकरनस्य प्रकाशो वा यत्र सवित तत्र न वसन्ति १७ । यत्र च तिष्टति सन्यगा- रिणो सणन्ति अन्ताकमणि गेहं 'अवधानम्' लपयोगं दृद्गैनि तत्रापि नावतिष्टन्ते १९ ॥ १३९५ ॥ वन्स्य कृति जनाः ! इनि हारमाह—

वसर्हि अणुष्णविनो, जह मण्णह कह जण त्य तो न वसे । सुहुमं पि न सो हुच्छह, परस्स अप्यत्तियं भगवं ॥ १३९६ ॥

15 वर्गातमनुज्ञापयन् यद्यमें मण्यतं 'कृति जना यृयं वृत्स्ययः हिन नत्रापि न वसति, कृतः है इत्याह—मृक्ष्मर्माप नासाविच्छति परस्याप्रीतिकं मगवान् । "कृद्ध जणा उ" ति अत्र यन्त्रव-छुरोनान्यामर्पापद्यीनिकजनर्ना वसतिममे परिहरतीति गम्यते २० । उक्तव पश्चवस्तुकं—

मुहुमं पि हु अचियत्तं, परिहरण मो परम्य नियमेणं ।

र्ज तेण तुमहाओं, वज्जर् अतं ि तज्जणीं ॥ (गा० १८५० )॥ १६९६॥ भिक्षाचर्या-यानक-लेपालप-[अलेपोद्धाराणि विद्योति—

तद्याद भिक्तज्ञत्रिया, परगहिया एसणा य पुन्तुत्ता । एसेव पाणगस्स वि, गिष्हद् अ अलेवडे दी वि ॥ १३९७ ॥

तृतीयन्त्रां पाँगयां मिक्षाचर्या, एपणा च 'प्रमृहीता' अभिप्रह्युक्ता, मा च "पंचयु गह दोस्डमाहु" (गा० १३६२) इत्यादिना पृत्वमेवोक्ता २१ । एवमेव पानकत्यापि तृतीयपार्थ्यां १० प्रमुहीतया चेपणया ग्रहणं करोति २२ । अत्र शिष्यः प्रच्छित— 'लेबालेवे' कि किममा जिनकल्पिको लेपकृतं गृहाति ? उतालेपकृतम् ? २३ । अत्र मृद्धिः— "अलेवे" कि पदं विवृष्ण खलुक्तसाह— 'ह अपि' मक्त-पाने 'अलेपकृते' वल्ल-चणक्त-मोर्वारादिक्षे गृहाति न लेपकृते २४ ॥ १३९७ ॥ आयानाम्ल-यतिमाहारद्वयमाह—

आयंतिलं न गिण्हर्, नं च अणायंत्रिलं पि लेतारं।

न य पहिमा पहित्रज्ञह्, मासाई जा य सेसाओ ॥ १३९८ ॥ आयामाम्ह्यमी न गृहाति, पृर्शपमेदादिदोषमम्मवात्; अनायामाम्ह्यपि यद् लेपकृतं तत्र गृहाति २५ । न च प्रतिमा मामिक्यादिका असी प्रतिपद्यते । याश्च 'होषाः' यद्ग-महामद्रा-दिकाः प्रतिमान्ता अपि न प्रतिपद्यते, स्वक्रस्थितिप्रतिपारम्भेव तस्य विद्यामिग्रह इति भावः २६ ॥ १३९८ ॥ अथ मासकल्प इति द्वारमिषित्सुराह—

कप्पे सुत्त-ऽत्थविसारयस्स संघयण-विरियज्ञत्तस्स ।

जिणकिपयस्य कप्पइ, अभिगहिया एसणा निर्च ॥ १३९९ ॥

कल्पे जिनकल्पविषयो यो सूत्रार्थो तत्र विशारदस्य-निपुणस्य संहननं-शारीरवलं वीर्य-धृतिस्ताभ्यां युक्तस्य जिनकल्पिकस्य कल्पते 'अभिगृहीता' सामित्रहा एपणा ॥ १३९९ ॥ । ठ

सा च मासकल्पिस्यतिमनुपालयतो भवतीत्यतस्तस्येव विधिमाह---

छन्वीहीओ गामं, काउं एकिकियं तु सो अडइ। वज्जेउं होइ सुद्दं, अनिययवित्तिस्स कम्माई॥ १४००॥

यत्रासौ मासकल्पं करोति तं यामं 'पड् वीथीः' गृहपिक्किरूपाः कृत्वा ततः प्रतिदिनमैकेकां वीथीमटित यावत् पष्ठे दिवसे पष्टीम् । कुतः ? इत्याह—अनियतवृत्तेरपरापरवीथीपु पर्यटतः 10 'कर्मादि' आधाकर्म-पूर्तिकर्मादिकं 'सुखं वर्जयितुं भवति' सुखेनैव परिहर्तु शक्यत इति भावः ॥ १४००॥ कथं पुनराधाकर्मादिसम्मवो भवति ? इत्याशक्कृत्र तत्सम्भवं दिदर्शियपुराह—

अभिग्गहे दहुं करणं, भत्तोगाहिमग तिन्नि पूर्इयं। चोदग ! एगमणेगे, कप्पो ति य सत्तमे सत्त ॥ १४०१॥

तस्य भगवतः प्रथमवीथीमटतः कयाचिदगार्या श्रद्धातिरेकाद् वृत-मधुसंयुक्तं भेक्षमुपनीतम्, 15 तेन च 'न करुपते में लेपकृता भिक्षा' इति न गृहीतम्, तत एवमादीनभिग्रहान् दृष्ट्वा आधा-कर्मणः करणं भवति । तच्च मक्तमवगाहिमं वा भवेत् । त्रीणि च दिवसानि तत् पूतिकम् । नोदकः प्रश्नयति—एकं ग्रामं किमनेकान् भागान् पड्वीथीरूपान् करोति ?। सूरिराह—करुप एपोऽमीपां यत् पड् वीथीः कृत्वा सप्तमे दिवसे पर्यटिन्त, सप्त च जना एकस्यां वसतौ सम्भव-न्तीति समासार्थः ॥ १४०१ ॥ अथ विस्तरार्थमाह—

दहुण य अणगारं, सद्घी संवेगमागया काइ।

नत्थि महं तारिसयं, अनं जमलिजया दाहं ॥ १४०२ ॥

तमनगारं तपःशोपितमरूपटरूजटिरुवपुपं दृष्ट्वा काचित् श्राद्धिका परमसवेगमागता सती चिन्त-यति—किं मे जीवितेन यद् ईदृशस्य महात्मनो भिक्षा न दीयते 2, नास्ति मम तादृशं शोभनमन्नं यद् यहमरुजिता सती दास्यामि ॥ १४०२ ॥ ततः—

सन्वपयत्तेण अर्ह, कर्छ काऊण भोअणं विउलं । दाहामि तुहुमणसा, होहिइ मे पुण्णलाभो ति ॥ १४०३ ॥

सर्वप्रयत्नेनाहं 'कल्ये' द्वितीयेऽहिन मोजनं विपुरुं कृत्वा दास्यामि 'तुष्टमनसा' मह्रष्टेन चेतसा, ततो भविष्यति मे महान् पुण्यलामः । इत्थं विचिन्त्य द्वितीये दिवसे विपुरुमशनादि भक्तमवगाहिमं वा उपस्कृत्य तं भगवन्तं प्रतीक्षमाणा तिष्ठति ॥ १४०३ ॥

ततः किमभूत् ? इत्याह---

फेडित वीही तेहिं, अणंतवरनाण-दंसणघरेहिं। अदीण अपरितंता, विद्यं च पहिंडिया तहियं॥ १४०४॥ स्फेटिना-परिहता र्वार्था 'ते:' जिनकच्यिकः, अथम्पृतेः ! 'अनन्तवर्जान-वर्शनर्थेः:' इहा-नन्तज्ञानमयन्वादनन्ताः-र्नार्थकरान्तेन्यदिष्टे वरे-उनमे जिनकच्यिकानां ये ज्ञान-दर्शने उपस्थ-णन्तात् चारित्रं च तानि धारयन्तिस्यनन्तवरज्ञान-दर्शनयगन्तेः । आह् च नूर्णिकृत-

अणंतं नाणं जेनि ने अणंजा-निन्यकरा, तेहिं जिणकपियाणं वरं नाणं देसणं चिनि च इनं भणियं तहरेहिं नि ॥

नतने 'अदीनाः' मनसा अविषय्याः 'अपरितान्ताः' कायेनानिर्विष्या द्वितीयां वीर्था क्रमान् गतां पर्यदिनानत्र क्षेत्रे । एक्तवचनप्रक्रमेऽपि बहुवचनासियानसन्यपासपि जिनकण्यिकानामवं-विषवृत्तान्तसन्भवस्थापनार्थम् ॥ ११०१ ॥ अत्र चेत्रं व्यवस्था—

पहमदिवनस्मि कम्मं, निन्नि उ दिवसाईँ पृह्यं होह ।

10 पृतीसु तिसु न कप्पह, कप्पह तहुओं जया कप्पा ॥ १४०५ ॥
प्रथम दिवन तह् मन्तुपन्त्रनायाकम । त्रीणि दिवमानि यावद् तह् गृहं पृतिस्विति, तेषु
च त्रिषु पृतिदिनेषु तिमन् गृहेऽन्यद्रि किञ्जित्र कप्पने । यदा तु तृतीयः क्रप्पे गतो सर्वति
तदा कर्यते । कर्यदान्देनेह दिवस उच्यते । उक्तज्ञ पञ्चवस्तुकटीकायाम्—

कल्पते तृर्ताये 'कल्पे' दिवसे गनेऽपरिसन्नहर्सानि (गा० १२६६)। ॥ १२०५॥

15 ट्डमेंब स्परयनाह—

39

विद्यदिवसम्म कम्मं, निन्नि उ दिवसाँ पृद्यं होह । तिसु कप्यमु न कप्यह, कप्पद् नं छट्टदिवसम्मि ॥ १४०६ ॥

यन्तित् दिवसे स जिनकल्पिकः प्रथमवीय्यान्यन् तथा दृष्टनदृष्ट्यण द्वितीये दिवसे दृद् सक्तियाक्तसे, तदनन्तरं त्रीणि दिवसानि पृतिकं सवति, तेष्ठ त्रिष्ट 'क्रुपेषु' दिवसेषु न क्रय्येन, 20किन्तु कल्पेन तत् पष्ट दिवसे ॥ १४०६ ॥ अयादगाहिसविषयं विविसाह—

कछं से दाहीमी, औगाहिमनं न आगनी अज । नहयदिवसाहने होह पृद्यं कष्णए छहे ॥ १४०७ ॥

अवगाहिमं दिनहण्यति स्मन इति इत्वा सा श्राद्धा चिन्तणति—यद्र्थमयमवगाहिमपात्रो मया इतः स सिन्द्र्यमय सम् गृहाक्षणं नागतः, अतः कत्यं 'सि' तस्माई दास्मामीदमवगाहिममिति श्रिविचिन्य तहानार्थं यदि स्मापणि ददा दन् तृतीयेऽति दिवसे कर्मेव सवति । यन् पुनस्तिन्ति वेव पाक्षदिवसे व्यविच्छित्रमावा मा आस्मार्थितं क्रमेति ददवगाहिममित सक्तद् मार्जदिवसाण- अया द्वितीये दिवसे कमे, नृतीयादिष्ट तद् गृहं पृतिकत्, षष्ट तु दिवसे कन्यते ॥ १४०७॥ एतदेव स्प्रणिति—

एमेत्रोगाहिमगं, नवरं तह्यदिवने वि तं कस्मं। निसु पृह्यं न कप्पह, कप्पह नं सत्तमे दिवसे॥ ११०८॥

'ण्डमेन' मकत्र अवगाहिममार यन् तहित्रस ण्डात्मार्थीङ्गतं तर् हिनीय दिवसे कर्म, नृतीयादिषु त्रिषु पृति, ण्डे तु कर्यने । नदरं यन् तहित्रमे नाऽज्यार्थयित तत् नृतीयऽपि १ श्डामि तार ॥ दिवसे कर्म, ततिर्स्विपु दिवसेपु तत् पृतिकं गृहमिति कृत्वा न कल्पते, किन्तु कल्पते तद् गृहं सप्तमे दिवसे, अत एव चासौ भृयः सप्तमे दिने तस्यां वीथ्यां पर्यटित ॥ १४०८ ॥

आह यद्येवं तर्हि यदि तसिन्नेव दिवसे तं प्रथमवीथीमटन्तं हृद्वा कश्चिदाधाकमीदि कुर्यादृ मोदकादिकं वा तदर्थं कृत्वा सप्तमदिवसं यावद्व्यवच्छिन्नभावः स्थापयेत् तदानीमसौ कथं जानाति ? कथं वा परिहरति ? इति, उच्यते—

चोयग ! तं चेव दिणं, जइ वि करिजाहि कोइ कम्माई। न हु सो तं न वियाणइ, एसो पुण सिं अहाकप्पो ॥ १४०९ ॥

हे नोदक! तसिनेय दिने यद्यपि कुर्यात् कश्चित् किञ्चिदाधाकर्मादि 'न हि' नैव स तन्न विजानाति, "द्वौ नजी प्रकृत्यर्थ गमयतः" इति वचनाद् जानात्येवासौ श्रुतोपयोगवलेन । आह यद्यसो श्रुतोपयोगप्रामाण्यादेव जानीते ततः किमर्थमेकं ग्राममनेकमागान् परिकल्प्य पर्यटित 2, 10 उच्यते—कल्प एपः ''सं'' अमीपां भगवतां यत् सप्तमे दिवसे भूयः प्रथमवीथीं पर्यटन्ति ॥ १४०९ ॥ ततश्च तं सप्तमे दिवसे प्रथमवीथीमटन्तं दृष्ट्वा सा श्राद्धिका वृयात्-

किं नागय तथ तइया, असन्वओं में कओ तह निमित्तं। इइ पुट्टो सो भगवं, विइयाएसे इमं भणइ ॥ १४१० ॥

'तदानीं यूयं किं नागताः ?, ''थ'' इति निपातः पूरणार्थः, मया हि त्वन्निमित्तं विपुर्ल,15 भक्तादिकमुपस्कुर्वन्त्या युप्मवनुपयोगादसद्ययः कृतः' इति प्रष्टोऽसौ भगवाँस्तूष्णीक आस्ते इति शेपः । 'द्वितीयादेशे' आदेशान्तरे पुनरिदं भणति ॥ १४१०॥ किं तत् " इत्याह—

, अनियंताओ वसहीओ, भमरकुलाणं च गोकुलाणं च । समणाणं सउणाणं, सारइआणं च मेहाणं ॥ १४११ ॥

अनियताः 'वसतयः' अवस्थानानि उपलक्षणत्वात् परिश्रमणानि च । केपाम् ! इत्याह — 20 अमरकुलानां च गोकुलानां च श्रमणानां शकुनानां शारदानां च मेघानाम् । इत्थमनियतचर्यया मिक्षाटने श्रद्धावतामपि प्राणिनां नाधाकर्मादिकरणे भूयः प्रवृत्तिरुपजायत इति ॥ १४११ ॥

अथ ''सत्त'' (गा० १४०१) त्ति पदं विदृणोति—

'एकाए वसहीए, उक्कोसेणं वसंति सत्त जणा ।

अवरोप्परसंभासं, चयंति अन्नोन्नवीहिं च ॥ १४१२ ॥ एकस्यां वसताञ्चत्कर्पतः सप्त 'जनाः' जिनकल्पिका वसन्ति । ते चैकत्र वसन्तोऽपि परस्पर-सम्भापणं 'त्यजन्ति' न कुर्वन्तीत्यर्थः, अन्योन्यवीथीं च त्यजन्ति, यसिन् दिने यस्यां वीथ्या-मैकः पंर्यटिति न तस्मिन्नेव तस्यामपर इत्यर्थः ॥ १४१२ ॥ ॰

गतं सामाचारीद्वारम् । अथ स्थितिद्वारमभिषित्युराह—

खेत्ते काल चरित्ते, तित्थे परियाय आगमे वेए। कप्पे लिंगे लेसा, झाणे गणणा अभिगहा य ॥ १४१३ ॥ पन्वावण मुंडावण, मणसाऽऽवने वि से अंशुग्वाया ।

१°गओ तथ ता॰ ॥ २°यत्ता वस° ता॰ ॥

30

कारण निष्यडिकम्मे, भर्त पंथो य तह्याए ॥ १४१४ ॥

किमन् क्षेत्रेडमी भगवन्तो भवन्ति १ एवं कार्न्ड २ चार्त्त्र ३ तीर्थे १ पर्याये ५ आगमे ६ वेदे ७ कर्षे ८ लिक्ने ९ लेदबायां १० ध्याने ११ गणनाया १२ अभिप्रहाधार्मापां भवन्ति न वा १ १३ प्रवाननायां ११ मुण्डापनायां च कीहर्या स्थितिः १५ मनसा आपन्ने 'छथपरावे 'से' तस्य 'अनुद्धाताः' चतुर्गुग्वः प्रायधित्तं १६ कारणं १७ निष्यतिकर्म १८ मक्तं पन्थाश्च तृतीयस्या पोरुन्याम् १९ इति द्वारगाथाद्वयसमासार्थः ॥ १४१३ ॥ १४१८ ॥

व्यामीथ प्रतिहारमिषित्युः प्रथमतः क्षेत्रहारमङ्गीऋत्याह—

जम्मण-संतीमावेगु होज सच्चासु कम्मभृमीसु । साहरणे पुण भइयं, कम्मे च अकम्मभृमे वा ॥ १४१५ ॥

श्रेत्रविषया हिया मागेणा—जन्मनः सङ्गवनश्च । जन्मनो यत्र क्षेत्रेऽयं प्रथमत उत्पर्यते, सङ्गावनस्तु यत्र जिनकरूपं प्रतिपद्यते प्रतिपत्नो वाऽन्ति, नत्र जन्म-मङ्गावयोग्न्मयां 'मर्वायु कर्मम्मीयुं' भरतपञ्चकेरावनपञ्चक-विटेह्पञ्चकरुत्रणायु भवेन् । 'संहर्ण' देवादिना अन्यत्र नयने पुनः 'माज्यं' मजनीयम्, कर्मम्मो वा मवेद् अकर्मम्मौ वा । एतज्ञ सङ्गावमाश्रित्यो- क्षम् । जन्मतस्तु कर्ममृमावेवायं मवनीति १॥१४१५॥ उक्तं क्षेत्रहारम् । अथ कारुहारमाह—

ओसप्पिणीइ दोमुं, जम्मणनो तीमु मंतिमाद्रेणं । उस्सप्पिणि विवरीया, जम्मणनो मंतिमाद्रे य ॥ १४१६ ॥ नोमप्पिणिउम्मप्पं, मर्वति पिलमागनो चउत्यम्मि । काले पिलमागेसु य, साहरणे होति सन्देसु ॥ १४१७ ॥

अवसर्पिण्यां जन्मतः 'हयोः' गुपमदःषमा-दःशमगुपमयोस्तृतीयचतुर्थारक्योभवेतः मझा-20 वतन्त्र 'त्रिष्ठ' तृतीय-चतुर्थ-पञ्चमारकेषु, दुःपमगुपमाया अन्त जानो दुःपमायां जिनकर्षं श्रतिपयते इति कृत्वा । उत्सर्पिणां विपरीता जन्मतः सद्भावनश्च । इटमुक्तं भवति—उत्सर्पिण्यां दुःपमा-दःपमगुपमा-ग्रुपमदःपमागु तिस्यु ममासु जन्माऽश्रुते, दुःपमगुपमा-गुपमदुःपमयोस्तु हयोरमुं कृत्यं श्रतिपयते, दुःपमायां नीयं नाम्तिति कृत्वा नस्यां जातस्यापि दुःपमगुपमायामेव कृत्यशितपितिरिति ॥ १८१६ ॥

विश्वसर्षिण्युन्मिर्षणीरूषे अवस्थितकाले चत्वारः प्रतिमागाः, तद्यथा—नृषमपुषमाप्रतिमागः सुषमपुषमाप्रतिमागः दुःषमपुषमाप्रतिमागः त्रिष्मा देवकुरूत्तरकुरुपु, द्वितीयो हिर्त्वपं-रम्यकवर्षयोः, तृतीयो हैमर्वतरण्यवतयोः, चतुर्थम्तु महाविदेहेषु । तत्र चतुर्थं प्रतिमागे जन्मतः सद्भावतश्चामी मवन्ति, नांद्यपु त्रिषु प्रतिमागेषु। "काले" ति यो महाविदेहजो जिनकिष्यकः स गुषमसुषमादिषु षद्खिष कार्रेषु संहरणतो मवेत् । "पिलिमागेसु अ" ति अभरतेगवत-महाविदेहेषु सम्मृताः संहरणतः सर्वेष्वित प्रतिमागेषु देवकुर्वादिसम्बन्धिषु सम्मवन्तीति २ ॥ १११७ ॥ चारित्रहारमाह—

<sup>े</sup> १ °सार्थमाह गा॰ ॥ २ °मयोररकयोः सद्घायतस्तु 'तिसृषु' सुपमदुःपमा-हुःपमसुपमा-दुःपमास्र स्थितिमयति । उन्सर्पिणी नि" सा॰ ॥

पढमे वा वीये वा, पडिवजह संजमिम जिणकपं। पुन्तपडिवन्नओ पुण, अन्तयरे संजमे होजा ॥ १४१८॥

'प्रथमे वा' सामायिकाख्ये 'द्वितीये वा' छेदोपस्थापनीयनाम्नि संयमे वर्त्तमानो जिनकरूपं प्रतिपद्यते । तत्र मध्यमतीर्थकर-विदेहतीर्थक्रतीर्थवर्ती प्रथमे संयमे, पूर्व-पश्चिमतीर्थकरतीर्थ-वर्ती तु द्वितीये इति मन्तव्यम् । पूर्वप्रतिपन्नः पुनरसौ जिनकरिपकः 'अन्यतरिसन्' सूक्ष्मस-ठ म्परायादायपि संयमे उपशमश्रेण्यां वर्त्तमानो भवेत् ३ ॥ १४१८॥ तीर्थ-पर्यायद्वारद्वयमाह—

नियमा होइ सतित्थे, गिहिपरियाए जहन्नै गुणतीसा । जइपरियाए वीसा, दोस्र वि उक्तोस देखणा ॥ १४१९॥

स जिनकिएपको नियमात् तीर्थे भवति, न पुनर्व्यवच्छिन्नेऽनुत्पन्ने वा तीर्थे ४। पर्यायो द्विधा— गृहिपर्यायो यतिपर्यायश्च । तत्र गृहिपर्यायो जन्मपर्याय इत्येकोऽर्थः, तत्र जघन्यत एकोन-10 त्रिंशद् वर्षाणि । यतिपर्याये तु जघन्यतो विंशतिवर्षाणि । उत्कर्पतस्तु 'द्वयोरिप' गृहिपर्याय-यतिपर्याययोर्देशोनां पूर्वकोटीं यदा प्राप्तो भवति तदा जिनकर्लं प्रतिपद्यते ५ ॥ १४१९॥

अथाऽऽगम-वेदद्वारे आह—

न करिंति आगमं ते, इत्थीवजो उ वेदों इकतरी । पुन्वपडिवन्नओ पुण, होज सवेओ अवेओ वा ॥ १४२० ॥

न कुर्वन्ति 'ते' जिनकिएकाः 'आगमम्' अपूर्वश्चताध्ययनम्, पूर्वीघीतं तु श्चतं विश्रीत-सिकाक्षयहेतोरेकाग्रमनाः सम्यगनुस्सरति ६ । वेदमङ्गीकृत्य—प्रतिपित्तकाले 'स्नीवर्ज एकतरः' पुरुषवेदो नपुंसकवेदो वा असंक्षिष्टस्तस्य भवेत् । पूर्वप्रतिपन्नः पुनः सवेदोऽवेदो वा भवेत् । त्र्तंत्र जिनकिएकस्य तद्भवे केवलोत्पत्तिप्रतिपेधादुपशमश्चेण्यां वेदे उपशमिते सत्यवेदत्वम् । तद्कम्—

उवसमसेढीए खल्ल, वेदे उवसामियम्मि उ अवेदो । न उ खविए तज्जम्मे, केवलपिडसेहमावाओ ॥ (पश्चव० गा० १४९८) शेषकालं तु सवेद इति ७ ॥ १४२० ॥ अय कल्प-लिङ्ग-लेश्याद्वाराण्याह—

> ठियमिष्टयम्मि कप्पे, लिंगे भयणा उ दन्वलिंगेणं। तिहि सुद्धाहि पढमया, अपढमया होज सन्वासु॥ १४२१॥

स्थितकरंपे—प्रथमा-ऽन्तिमजिनसत्के अस्थितकरुपे च—मध्यमजिन-महाविदेहजिनसत्के अमी भवेयुः ८। िक विन्त्यमाने भजना तु द्रव्यिक ने कार्य। तुशब्दो विशेषणे। िक विशि-निष्ट प्रथमतः प्रतिपद्यमानो द्रव्य-भाविक असुक्त एव भवित। ऊर्द्धमिप भाविक नियमाद् भवित, द्रव्यिक तु जीर्णत्वात् चौरादिभिरपहृतत्वाद्वा कदाचिन्न भवत्यिप। उक्त ज्ञ

इयरं तु जिण्णमावाइपहिँ सययं न होइ वि कयाइ। न य तेण विणा वि तहा, जायइ से मावपरिहाणी॥ (पञ्चव० गा० १५०२)

१ °र्थकृतां विदेहतीर्थकृतां च प्रथमे, पूर्वे° भा०॥ २ °त्र उगुतीसा ता०॥ ३ तत्र गृहिपर्याये जन्मत आरभ्य जघन्यत एकोनिर्त्रिशे भा०॥ ४ तत्रोपरामश्रेण्यां वेदे उपशा-मिते सत्यवेदः । तदु॰ भा०॥ ५ °मादेव म॰ भा०॥ อี

19

33 . 1

'ह्नन्द्' इति द्रव्यिष्ट्रम् १ । छेद्या अद्रीष्ट्रन्य 'निस्तु प्रधननेक्यामुं' नेजसादिकासु 'प्रथनकाः' प्रतिपद्यमानका मर्जन्त । 'अप्रयनकान्तु' पृत्रेप्रतिपद्याः 'मर्वान्ति' शुद्धा-उशुद्धामु केद्यामु सदेयः, केद्रक्तशुद्धामु वर्षमाना नात्यन्त्रमंक्षिष्टामु दर्गने न च स्थांसं कालमिनि १० ॥ १२२१ ॥ ध्यान-गणनाद्वारह्यमाह—

घम्मेण उ पडिवडह, इअंग्सु वि होज इन्य झाणेसु । पडिवत्ति संयपुहुनं, महमपुहुनं च पडिवन्ने ॥ १४२२ ॥

श्रेम्बेण ब्यानन तुञ्ज्वस विशेषणार्थकान् प्रवर्द्धमानन सना क्रव्यं प्रतिपद्यने । पृष्टेप्रति-पत्रम्तु 'इन्तेर्व्यपि' आजीदियु व्यानेषु कर्मविविज्यवन्यद् मण्डपि, केवलं कुञ्ज्यपिरणामस्योद्दाम-स्वान् नीवक्रमेणीरयनिजनिनः सोजीप गैदा-ऽज्नेमालेज्य प्राणे निग्नुकम्बे। मननि । नदुक्तम्—

एव च हुसकतांगे, उद्दांगे निष्कस्पर्यारणामा ।

वृद्-डेट्टमु वि सात्रों, इसन्य पायं निर्णुवंद्यों ॥ (ण्डव० गा० १५०६) ११ । गणनाह्यारे— 'प्रतिप्रार्ति' प्रनिज्यसाननामक्रीकृत्योत्कर्णनः द्यनप्रथक्तमेक्ष्मिन् स्पर्येश्मीपां मग- बनां प्राप्यते । पृथ्यतिप्रक्षानां पुनरुकर्षनः सहस्रप्रक्षकम्, कर्ममृमिण्डवद्यकेश्यताननामे- बोक्कर्षनः प्राप्यमागत्नान् । वक्त्यतन्तु प्रतिप्रयसानना एको द्वा वयो वन्यति । पृथ्यतिण्कान्त् । वक्त्यतन्तु प्रतिप्रवान्त्र एको द्वा वयो वन्यति । पृथ्यतिण्कान्त् । वक्त्यत्रकृष्ट्य- व्यवस्थानेऽपि सहस्रप्रकृष्ट्य- व्यवस्थानेऽपि सहस्रप्रकृष्यने ११ ॥ १०२२ ॥ अभिष्ठद्-प्रवानना-मुण्डापनाद्वागणि व्यवष्टे—

भिक्तायन्यिाईया, अभिन्नहा नेत्र सी उ पव्वादे । उत्रदेसे पुण कुणती, घुत्रपव्वादि वियाणिना ॥ १४२३ ॥

पिक्षानयं—ऋजी-गन्तायत्यागिकाद्या गांचरचर्याविदातानदाद्याऽनिष्ट्या इत्तरस्य १७न मदिन, जिनकरण एव हि यादक्रियक्रनस्यभिष्रहः, तत्र च प्रतितियता निरपदादाश्च गोंच-राद्यः, अज्ञत्तरास्त्रमेवास परमं विद्यद्विस्तानम् । यदाह—

एयन्ति गोयर्गई, नियम नियमेण निरवादा य ।

तयालगं चित्र परं, एयम्छ तिञ्चिद्धियां तु ॥ (पञ्चव० गा० १५१०) १३ । तया नेवायव्यं प्रवादयित, उरल्ल्याकाद् न च द्वायायात, कल्लिलिल्यिनित् कृत्वा १९८२वर्थं पुनः 'क्लेनि' प्रयच्छित 'शृवप्रणितनम्' अक्ल्यप्रवद्यक्षे विद्याय कञ्चन सत्त्वम् । तं च संविष्णगीतार्थसावृत्तं समीपे शहियोति ११–१५ ॥ ११२३ ॥

थय ''मगडाऽज्येत्र वि से अगुग्गय'' ति हात्त्—मनपाऽति मृश्ममनीत्रात्मात्रसास्य सर्वेनवन्यं चतुर्भुन्तं प्रायक्षित्तम् १६ । अयं कारण-नियतिकर्महारे आह—

निष्यदिकम्मसरीरा, न कारणं अत्यि किंचि नाणाई। वंदावलिम्म खींण, अविहरमाणा वि नाऽऽवले ॥ १४२४॥

नियनिकर्मधर्मम असी सगदनो नाष्ट्रियकदिक्रमध्यपनयनि, न व चिक्रित्मदिकं कार-यनि १७। नच तेपा 'काग्यम' आल्यनं झानादिकं बिबिद् नियने ब्हलन् ते दितीयरगर्स-

१ घर्मेण ट॰ दे॰ इं॰ ॥ २.श्वाचि ति वालि॰ ट॰ ॥

परिहार-

कल्पयो-

विशुद्धिक-यथालन्द-

वनं विद्ध्युः १८। 'भक्तं पन्थाश्च तृतीयस्याम्' इति द्वारम्—तृतीयस्यां पौरुष्यां भिक्षीकिलो विहारकालश्चास्य भवति, रोपासु तु पौरुषीषु प्रायः कायोत्सर्गेणाऽऽस्ते । जङ्घावले परिक्षीणे पुनः 'अविहरत्रपि' विहारमकुर्वन्नपि नापद्यते कमपि दोषम् , किन्त्वेकत्रैव क्षेत्रे सकरूपस्थितिमनुपालय-तीति १९॥ १४२४॥ न्यास्यातं स्थितिद्वारम् । तद्यास्याने चामिहितो जिनकरूपविहारः । अथ शुद्धपरिहारिक-यथालन्दिकविहारविषयं विधिमतिदिशन् विशेषं च विमणिषुराह—

एसेर्न कमो नियमा, सुद्धे परिहारिए अहारुंदें।

'नाणत्ती य जिणेहिं, पडिवजह गच्छ गच्छो य ॥ १४२५ ॥ 'पहजा सिक्वावय'' (गाथा ११३२ ) स्मारिकः क्राः स्टापीकारिक व

एष एव "प्वजा सिक्लावय" (गाथा ११३२) इत्यादिकः क्रमः शुद्धपरिहारिके यथा-लन्दिके च मन्तन्यः । नवरं परिहारकल्पविषयं नानात्वं 'जिनेभ्यः' जिनकल्पिकेभ्यः सकाशात् , किम् १ इत्याह—प्रतिपद्यते "गच्छ गच्छो य" ति गच्छद्वयं चशब्दात् तृतीयश्च गच्छः, 10 त्रयो गच्छा जघन्यतोऽप्यमुं कल्पं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः ॥ १४२५ ॥

तवभावणणाणत्तं, करंति आयंविलेण परिकम्मं । इत्तिरिय थेरकप्पे, जिणकप्पे आवकहियाओ ॥ १४२६ ॥

तपोभावनायां नानात्वं—विशेषः, किम् <sup>१</sup> इत्याह—कुर्वन्त्यायामाम्लेन ते भगवन्तः 'परिकर्म' अभ्यासम् । ते च द्वितिधाः—इत्वरा यावत्कथिकाश्च । प्रस्तुतकलपपरिसमाप्तो ये भूयः स्थवि-15 रकलपं प्रतिपद्यन्ते ते इत्वराः, ये तु जिनकलपं ते यावत्कथिकाः ॥ १४२६ ॥

पुण्णे जिणकप्पं वा, अइंति तं चेव वा पुणो कप्पं। गच्छं वा इंति पुणो, तिनि विहाणा सिं अविरुद्धा ॥ १४२७ ॥

'पूर्णे' शुद्धपरिहारकरूपे जिनकरूपं वा आयान्ति, तमेव वा परिहारविशुद्धिकं करूपं पाल-यन्ति, गच्छं वा आगच्छन्ति पुनः । एवं त्रीण्यपि 'विधानानि' प्रकाराः ''सिं'' तेषां परिहार-20 विशुद्धिकानामविरुद्धानि ॥ १४२७ ॥

इत्तरियाणुवसग्गा, आतंका वेयणा य न भवंति । आवकहियाण भइया, तहेव छ ग्गामभागा उ ॥ १४२८ ॥

इत्वराणां शुद्धपरिहारकाणामुपसर्गा आतङ्का वेदनाश्च न भवन्ति, तत्कल्पप्रभावादेव जीत-मेतत् । यावत्कथिकानां तु भाज्या उपसर्गादयः, जिनकल्पस्थितानां तेषां तत्सम्भवात् । यथा 25 च जिनकल्पिकानां पड् प्रामभागा भिक्षाटनिषया उक्तास्तथैवामीषामपि । एवं सर्वाऽपि सामा-चारी तथैव द्रष्टव्या । विशेषः पुनर्यम्—नवपुरुषप्रमाणो गणस्तावदम्रं कल्पं प्रतिपद्यते, तत्र चत्वारः परिहारिकाः, चत्वारः पुनरनुपरिहारिकाः, एकस्तु तेषां कल्पस्थितः, अनुपरिहारिकाणां कल्पस्थितस्य चैकः सम्भोगः, परिहारिकाणां प्रथक् प्रथगित्यादिका प्रक्रिया तावकेया यावत् पण्मासाः । (प्रन्थाप्रम्—६५००। मूलत एवम्— १११००) ततः परिहारिका अनुपरिहा-<sup>30</sup>-रिकीभवन्ति, अनुपरिहारिकाः परिहारिकत्वं प्रतिपद्यन्ते, कल्पस्थितस्तु प्राक्तन स् एवेत्येवमपि पण्मासाः । ततः कल्पस्थितोऽपि पण्मासान् यावत् परिहारिकत्वं प्रतिपद्यते, शेषास्तु यथायोगमनु-

१ °व गमो ता॰ ॥ २ वि ठाणा सि अ ता॰ ॥ ३ °ह्पं परिपाल वि हे॰॥

ŏ

23

पान्हिन्तित्वं क्रञ्जसित्तवं वेद्यष्टादयभिनींनेन्यं करूनं समाध्यत इत्यकं सम्क्रेन । एतेषां हि स्रवर्णमहेव पष्टोदेखके मात्रकृतेव न्यकेण दक्षते ॥ १२२८॥ अनीषांनेव स्वितिनानात्वम-मिवित्सुः प्राक्तनेव (गा० १८१६–१४) द्वारगायाद्वयमाह—

खेने काछ चरिन, तित्ये परियाय आगमे वेए । क्रणे लिंगे लेना, झाणे गणणा अमिगहा च ॥ १४२९ ॥ पञ्जावण मुंहावण, मणमाऽऽवने वि ने अणुग्याया । काग्ण निष्यहिकम्मा, मत्तं पंथो य तह्याए ॥ १४३० ॥

अस्य समामार्थे व्यामार्थेश्च जिनकरियक्द्वार इवकान्त्रव्यः ॥ १२२९ ॥ १४६० ॥ यस्तु यत्रं विदेशम्तत्र नमुन्द्रश्चेर्यन—

क्षेत्रहारे परिहारित मर्देगद्दयोख महीत, न विद्देषु । त्रापि 'मेहरगवदिताः' अमी न केन विदेशेषु । त्रापि 'मेहरगवदिताः' अमी न केन विदेशेषु स्वाप्त महिल्ले । एतेन काल्हारनानात्त्रमञ्ज्ञे स्वाप्णम् । त्रेष्ठद्रम्— काले स्वापित्रान्द्रमारित्र्यां वा महेत्रुः, न नीव्यवप्रित्र्यां खुवनपुञ्चादिषु वा प्रतिमा- । विदेशेष्ट्रां — निल्माद्रमी खिदकले महीत, स्वाप्त्रमार्थकर्नार्थकर्नार्थकर्नार्यमानामान महिल्ले । विदेशेष्ट्रां द्रिविवेशितः द्रव्य-माद्रमें लिक्ने निल्माद्रमां स्वाप्ति ॥१९६१॥ व्याप्त्रिद्वारनानात्त्रमाह—

तुछ जहना टाणा, मंजमटाणाण पहम-वितियाणे। तत्तो अमंत्र लोए, गेतुं पनिहारियहाणा ॥ १४३२ ॥ ते वि अमंत्रा लोगा, अविन्छा ने वि पहम-विह्याणे। उदीरं पि ततो अमंत्रा, मंजमटाणा उ दोन्हं पि ॥ १४३३ ॥

प्रथमहिनीययोः सम्मायक् च्छेता सार्मायकार्योः संयमसानयोः सन्दर्शनि यानि वन्यस्तानि तनि यस्यं तुस्यनि, विश्वदिसस्यन् । 'तनः' जन्यसंवसस्यनियः यनः 'अस्येय्यन् केन्न गणः अस्येय्यस्यनेत क्रम्येद्धस्यानेषु संयमस्यनेषु स्वानिवस्ययंः धः पंग्हिनिक्य-पंग्हिनिय्युद्धिक्तः संयमस्यनित सन्दि, तन्याः 'अस्येय्या सेन्द्रः' अस्यव्येयकेन्यस्य स्वानिक्येयः । प्रमानि च 'प्रथमहिनीययोग्नेः' सामायिक-च्छेत्। प्रसानियः वं विश्वदिक्ये स्वानिक्यं विश्वदिक्योग्ने प्रमानिक-च्छेत्। प्रसानिक-च्छेत्। प्रमानिक-च्छेत्। प्रमानिक च्छित्। प्यानिक च्छित्। प्रमानिक च

सम्बार्तनिति ॥ १४३२ ॥ १४३३ ॥ अथ म्ब्रुटवोजनाम् — सहाये पहिननी, अनेसु नि होज पुन्नपहिननी । अनेसु नि नहुंनी, तीयनयं बुन्हं पण्य ॥ १४३४ ॥

'स्राने' सेपु-परिहारनिशुद्धिकचारित्रसत्केषु संयमस्थानेपु वर्त्तमानः परिहारकल्पस्य प्रतिपत्तिं करोति । पूर्वप्रतिपन्नः 'अन्येप्वपि' सामायिकादिसंयमस्थानेषु स्वसंयमस्थानापेक्षया विशुद्धतरेप्यध्यवसायविशेषाद् भवेत् । तेषु चान्येप्विष सयमस्थानेषु वर्त्तमानोऽसावनुभूतपूर्व-परिहारविद्युद्धिकसंयमस्थानत्वाद् 'अतीतनयम्' अतीतार्थोम्युपगमपरं व्यवहारनयं 'प्राप्य' अङ्गी-कृत्य परिहारविशुद्धिक इति प्रोच्यते, निश्चयनयमङ्गीकृत्य पुनर्नोच्यते, संयमस्थानान्तराध्यासना- व दिति ॥ १४३४ ॥ गणनाद्वारे नानात्वमाह-

> गणओ तिन्नेव गणा, जहन्न पंडिवत्ति सयसों उक्तोसा। उकोस-जहनेणं, सतसो चिय पुन्वपडिवना ॥ १४३५ ॥

इह गणना द्विधा---गणप्रमाणतः पुरुपप्रमाणतश्च । तत्र यदा किल प्रस्तुतकल्पस्य प्रतिपत्तिः भाप्यते तदा 'गणतः' गणभमाणमाश्रित्य त्रय एव गणा जधन्यतः प्रतिपत्तिमङ्गीकृत्य ज्ञातन्याः। 10 उत्कर्पतः 'शतशः' शतपृथक्त्वसह्याका गणा अमुं करुपं युगपत् प्रतिपद्यन्ते । ये तु पूर्वप्रतिप-नास्ते उत्कर्पतो जघन्यतश्च 'शतण एव' शतपृथक्त्वसङ्घणका एव । नवरं जघन्यपदादुक्तृप्रपद-मधिकतरम् ॥ १४३५ ॥

> सत्तावीस जहना, सहस्स उकोसतो उ पडिवत्ती । सयसी सहस्ससी वा, पिडवना जहन उक्कीसा ॥ १४३६ ॥

सप्ता(प्त)विंगतिः पुरुपा जधन्यतोऽस्य करुपस्य प्रतिपत्तिं कुर्वन्ति, त्रिपु नवकगणेषु सप्ता-(प्त)विंशतेर्जनानां भावात् । उत्कर्पतः सहस्रप्टथक्त्वम् । पूर्वप्रतिपन्नास्तु जघन्यतः 'शतगः' शत-पृथत्तवम् , उत्कर्पतः 'सहस्रगः' सहस्रपृथत्तवम् ॥ १४३६ ॥ पुरुपप्रमाणत एव विशेपमाह—

पडिवजमाण भइया, इंको वि उ होज ऊणपक्खेवे। पुन्वपडिवन्नया वि उ, भइया इको पुहुत्तं वा ॥ १४३७ ॥

प्रतिपद्यमानकाः पुरुषाः 'भक्ताः' विकल्पिताः । कथम् १ इत्याह—एकोऽपि भवेदूनपक्षेपे, अपिशन्दाद् द्यादयोऽपि । इदमुक्तं भवति--पूर्णायामष्टादशमास्यां यदि केचित् परिहारिकाः कालगता जिनकल्पं वा प्रतिपन्ना गच्छं वा प्रत्यागताः, ये शेषास्ते तमेव परिहारकल्पमनुपाल-यितुकामाः, ततो यावद्भिः प्रविष्टैर्नवको गणः पूर्यते तावन्तोऽपरे प्रवेशनीया इति कृत्वा प्रति-पद्यमानका एक-व्यादिसद्य्याका अपि भवेयुः । पूर्वप्रतिपन्नका अपि भाज्याः । कथम् ? इत्याह—- 25 एको वा भवेत् पृथक्तवं वा । इयमत्र भावना-यदि पूर्णेष्वष्टादशसु मासेष्वष्टौ परिहारिवशु-द्धिकाः कल्पान्तरं प्रतिपद्यन्ते तत एकः पूर्वप्रतिपन्नः, यदा तु केचित् कल्पान्तरं प्रतिपद्यन्ते केचित्तु द्यादिसङ्घ्याकास्तमेव कल्पमनुपाल्यन्ति तदा पृथत्तवं पूर्वप्रतिपन्नकानां भवतीति ॥ १४३७ ॥ गर्तं गणनाद्वारम् । द्रोपद्वाराणि तु सर्वाण्यपि जिनकल्पतुल्यवक्तव्यान्येवेसुक्तं गुद्धपरिहारनानात्वम् । सम्प्रति यथालन्दकरूपनानात्वमाह-30

लंदो उ होइ कालो, उक्कोसगलंदचारिणो जम्हा। तं चिय मज्झ पमाणं, गणाण उक्तीस पुरिसाणं ॥ १४३८ ॥ सन्दस्तु भवति कालः, कृत्दशब्देन काल उच्यते इत्यर्थः । स पुनिस्त्रधा—जघन्य उत्कृष्टो मञ्चमश्च । यावता कार्कनोद्वाईः करः शुष्यित तावान् जवन्यः, उत्कृष्टः पञ्च गित्रिन्दिशितः, वयन्यादृद्धेमुक्तृष्टाद्वीक् सर्वोऽपि मञ्चमः। इह् चोक्कृष्टक्नदेनाविकारः। तथा चाह—'उक्कृष्ट-कन्द्वारिणः' उक्कृष्टं कन्दं-पञ्चगत्रत्यमेकस्यां वीध्यां चरणशीन्य यसात्, ततोऽमी 'उक्कृष्ट-कन्दानिकमो ययाकन्दम्, तदम्येणान्' इति व्युत्पत्त्या यथाकन्दिका उच्यन्ते। 'तदेव च' उल्द्यानं 'मध्यमं' त्रिक्कक्षणनमीषां गणप्रमाणम्, त्रयो गणा अन्तं कर्त्रं प्रतिपद्यन्त इन्ययः। 'तदेव च' उन्द्रमाननुकुष्टं पञ्चलानकमेकेकस्य गणस्य पुत्राणां प्रनाणं द्रष्टव्यम्, एकेकिन्मन् गणे पञ्च पञ्च पुत्रा मदन्तीति भावः॥ ११३३८॥

ज चेत्र य जिणकप्पे, मेरा सा चेत्र लंदियाणं पि । नाणत्तं गुण मुत्ते, मिक्जायरि मानकप्पे य ॥ १४३९ ॥

10 येव च जिनकरंगे 'मणेता' मामाचारी मणिता तुल्नादिका मैव यथाचन्द्रिकानामित मन्त्र्या । नानातं पुनः एवे भिक्षाचर्यायां मासकरंगे चश्च्यान् प्रमाणे चिति ॥ १४३९ ॥

तत्र मृत्रे तादरू नानान्त्रमिषातुमाह—

पहित्रद्वा इअरे वि य, इक्तिका ने जिणा य थेग य। अत्यस्म उ देनम्मी, अनमत्ते नेनि पहित्रंघो ॥ १४४० ॥

15 ययालिका द्विया—गच्छणितयद्वा इतर च । पुनर्रकेके द्वितियाः—जिनाश्च स्वितिश्चे । तत्रं ये प्रस्तुतकल्पारिसमातो जिनकल्पं प्रतिप्रस्तने ते जिनाः, ये तु स्वित्कल्पं स्वः समाध्यायने ते स्वितः । अय क्रतोऽमीपां गच्छित्वयः प्रतित्रन्यः ! इत्याह—'अर्थस्य [तु]' तुश्चस्यावयाग्णार्थन्तद्र्यस्य न स्वस्त देखः—एकदेखेऽद्याप्यसमानः—न गुल्समीणे गृहीत इति तिल्त् प्रहीत्रव्ये सित तेषां गच्छे प्रतित्रन्यः । आह तमर्थदेखं समाप्यामी विविधतः १० कर्षा कि प्रतिप्रयन्ते ! उत्यान—तत्रामी हि स्वस्त्रोग-वन्द्रव्यत्तीनि प्रद्यमानि वर्तन्ते अस्यानि च प्रशत्तव्यत्तीनि दृरकार्यतीनि, न वा तयामत्र्यानि, तत्रोऽमी अगृहीतेऽत्यर्थदेशे तं कर्षा प्रतिप्य गुत्रीविधितक्षेत्राद्व विह्न्यविस्ता विधियत्रमुख्यानित्वा अगृहीत्रपर्थदेशे गृहित । अय निलाचर्यां नानान्वम्—प्रामं यद्वीयीः परिकल्येकेक्स्यां द्यायां प्रवातितिः विलि पर्ययन्ति, एवं पञ्चितिस्ति पर्यदित्तिमिनीयक्ष्यः समाप्यते । मानकल्यविषयं तु नाना-१४ स्वेपास्त्रस्त मान्यते ॥ १४४०॥

अय स्वित्यणं जिनानं च ययछत्विकानं पत्यारं कः प्रतिविशेषः ! उच्यने— येगागं नाणनं, अनरंतं अप्यिणंति गच्छस्म । ते वि य में फासुएपं, करिंति सर्व्यं तु पडिकम्मं ॥ १४४१ ॥ एकेक्षपिडिनाह्ना, सप्याउरणा ह्वंति येगुओ । जे पण मि जिलक्ष्यं अस्य नेति सम्बन्धानि ॥ १००० ॥

वि पुण मि जिणक्रये, मय तेमि बत्य-पायाणि ॥ १४४२ ॥
सैविरत्रस्य अन्दिक्षां 'नानर्जं विद्येषोऽयम्—'अतन्नं' स्कृत्य अग्रह्मत्तं निर्व १ 'आ । ये जिनक्षयं प्रतिपत्त्यन्ते ते जिनाः, इतरे स्विताः । अय' मः ॥ २ स्वित-यधार्थन्दिकानां 'नानार्चं' विशेषोऽयम्—'अतरन्तंः अग्रह्मन्तं-न्छानीसृतं ससार्धं साधुं गच्छस्यार्पयन्ति । 'तेऽपि च' गच्छवासिनः ''से'' तस्य यथाछन्दिकग्छानस्य प्राशुकेनान्ना-दिना सर्वमेव प्रतिकर्म कुर्वन्ति । जिनकल्पयथाछन्दिकास्तु निष्प्रतिकर्माणः, ततो ग्छानीभूता अपि न चिकित्सादि कारयन्ति । तथा ये स्थिवरा यथाछन्दिकास्ते 'एकैकप्रतिप्रह्काः' प्रत्येक-मेकप्रतिप्रहोपेताः 'सप्रावरणाः' सवस्ताश्च भवन्ति । ये पुनरमीषां मध्ये जिनकल्पे भविष्यन्ति तेषां 'भाज्ये' विकल्पनीये वस्त्र-पात्रे, यदि पाणिपात्रभोजिनः प्रावरणरहिताश्च जिनकल्पिका मिविष्यन्ति तदा वस्त्र-पात्रे न गृह्णन्ति, शेपास्तु यथोचितं गृह्णन्ति ॥ १४४१ ॥ १४४२ ॥

अथ प्रमाणनानात्वं भावयति—

गणमाणओ जहन्ना, तिनि गण सयग्गसो य उक्कोसा । पुरिसपमाणे पनरस, सहस्ससो चेव उक्कोसा ॥ १४४३ ॥

'गणमानतः' गणमानमाश्रित्य जघन्यतस्त्रयो गणाः, उत्कर्षतस्तु 'शताप्रशः' शतपृथक्त्वं 10' गणा अम्रं करुपं प्रतिपद्यन्ते । पुरुषप्रमाणे तु जघन्यतः पञ्चदश पुरुषा अस्य करुपस्य प्रतिपद्य-मानकाः, त्रिषु पञ्चकगणेषु जघन्यतः प्रतिपद्यमानेषु पञ्चदशजनाना भावात् । उत्कर्षतः पुरुषप्र-माणं 'सहस्रशः' सहस्रपृथक्तवम् ॥ १४४३ ॥ अत्रैव विशेषमाह—

पिंडवज्जमाणगा वा, एकादि हवेज ऊणपक्खेवे । होंति जहन्ना एए, सयग्गसो चेव उक्कोसा ॥ १४४४ ॥

15

प्रतिपद्यमानका एते जघन्या एकादयो वा भवेयुन्यूनप्रक्षेपे सित, यदा ग्लानत्वादिवशतो गच्छस्य स्वसाधुसमर्पणादिना तेपां न्यूनता भवित तदैकादयः साधवस्तत्र प्रवेश्यन्ते येन पञ्चको गच्छः पूर्यत इत्यर्थः । तथा 'शताप्रशः' शतसद्ध्याः पुरुषा न्यूनप्रक्षेपे उत्कर्पतः प्रतिपद्यमानका भविन्त ॥ १४४४ ॥ पूर्वप्रतिपन्नानां मानमाह—

पुन्वपिडवन्नगाण वि, उक्कोस-जहन्नसो परीमाणं। कोडिपुहुत्तं मणियं, होइ अहालंदियाणं तु ॥ १४४५॥

20

पूर्वप्रतिपन्नानामप्युत्कर्पतो जघन्यतश्च परिमाणं कोटिप्रथक्तवं यथालन्दिकानां भवति, महा-विदेहपञ्चके जघन्यपदवर्त्तिनः कर्मभूमिपञ्चदशके चोत्कर्षपदवर्त्तिनः कोटिप्रथक्त्वस्थामीषां प्राप्य-माणत्वात् । भणितमेतद् भगवद्भिरिति ॥ १४४५ ॥ गतो यथालन्दकल्पविहारः । अथ गच्छ-वासिनां मासकल्पविधिमभिधित्युः प्रस्तावनार्थ प्राक्तनीमेव (गा० ११३२) मूलद्वारगाथामाह— 25

पन्वजा सिक्खापय, अत्थग्गहणं च अनियओ वासो । निप्फत्ती य विहारो, सामायारी ठिई चेव ॥ १४४६ ॥

गच्छवा-सिना मास-कल्पविधिः

गच्छसार्पयन्ति । 'तेऽपि च' गच्छवासिनः ''से'' तस्य ग्लानस्य प्रायुक्तेनान्नादिना कुर्वन्ति सर्वमेव 'प्रतिकर्म' प्रतिजागरणम् , जिनकल्पं प्रतिपत्तुकामास्तु नात्मीयं ग्लानं गच्छ-स्यार्पयन्तीति भावः । तथा ये स्थविरा यथा° मा॰ ॥ ३ ग्लानं गच्छस्या° त॰ डे॰ का॰ ॥

१ °णाः प्रतिपद्यमानकाः । पुरुप° मो॰ छे॰ विना ॥ २ °पाः, पञ्चको हि गणोऽमुं कर्णं प्रतिपद्यते, गणाश्च जधन्यतस्त्रयः, ततः पञ्च त्रिभिर्ग्यणिताः पञ्चदश भवन्ति । उत्क° मा॰ । °पाः, त्रिषु पञ्चकगणेषु पञ्चदशजनानां त॰ डे॰ का॰ ॥ ३, °तमेव भ् भा॰ त॰ विना ॥

बु॰ ५५

अत्र त्रवच्यादीनि पञ्च द्वागांत रूण जिनकरुण्डाते तर्याञ्यापि सन्तर्यानि ॥ १२७६ ॥ अयं विद्यारहार्यवपर्यं विषिमीमीयन्युगङ्—

> निष्किचि कुणमाणा, थेग विद्रंति नेनिमा मेरा । आयरिय उवन्हाया, सिक्क् थेरा य खुड्डा य ॥ १४४७ ॥

ष्टिष्यां नियति इतेनः 'स्थिताः' गच्छवासिनः सावतः 'विद्यानि अप्रतिवदं विद्यारं विद्वानि । नेतं चेत्यं विद्यानियं 'मयीदा' सानावानि । नत्र गच्छवासिननावन् पविवयः, द्याया—वावायो दगव्याया निव्यः सवित्यः क्षुष्टकाव्यति ॥ १४४७ ॥ व्याप्याप्तिमपत्रचो, मण्डानिसनियेविका अ मामविद्या ।

ឥ

नोपरंस्यते पन्थानः कर्दमदुर्गमाश्च मविष्यन्तीत्यतिशयज्ञानवशेन परिज्ञाय 'तेन' कारणेन 'अप्राप्ते' चातुर्मासिके निर्गच्छन्ति । निर्गमनकालं च ज्ञात्वा 'प्रतिचरकान्' क्षेत्रप्रत्युपेक्षकान् तथा प्रेषयन्ति यथा तेष्वायातेषु सत्सु निर्गमनकारु उपढौकते ॥ १४५२ ॥ तच क्षेत्रं द्विघा— दृष्टपूर्वमदृष्टपूर्वं च, उभयमि नियमात् प्रत्युपेक्षणीयम्, कुतः ! इति चेद् उच्यते—

अप्पडिलेहियदोसा, वसही भिक्खं व दुल्लहं होजा। वालाइ-गिलाणाण व, पाउग्गं अहव सब्झाओ ।। १४५३ ॥

अप्रत्युपेक्षिते क्षेत्रे गच्छतामेते दोषाः—सा पूर्वदृष्टा वसितः स्फेटिता पतिता वा भवेत्, अन्ये वा साधवस्तस्यां स्थिता भवेयुः, भैक्षं वा दुर्रुमं भवेत्, दुर्भिक्षादिभावाद् बालादीनां ग्लानानां वा प्रायोग्यं दुर्लभं भवेत्, खाध्यायो वा दुर्लभः स्यात्, मांस-शोणितादिभिरखाध्या-यिकैराकीर्णत्वात् ॥ १४५३ ॥ यतश्चैवमतः कि विधेयम् १ इत्याह-10

> तम्हा पुन्ति पिहलेहिऊण पच्छा विहीए संकमणं। पेसेइ जइ अणापुच्छिउं गणं तित्थमे दोसा ॥ १४५४ ॥

तसात् पूर्वं प्रत्यपेक्ष्य क्षेत्रं पश्चाद् विधिना सङ्गमणं तत्र कत्तेव्यम् । अथाप्रत्यपेक्षिते वजन्ति ततश्चतुर्लघु, आज्ञाभङ्गे चतुर्गुरु, अनवस्थायां चतुर्लघु, मिथ्यात्वे चतुर्लघु, यद् वा संयमविराध-नादिकं प्राप्तुवन्ति तन्निष्पन्नं प्रायश्चित्तम् । यदि पुनराचार्यः 'गणं' गच्छमनाप्टच्छ्य क्षेत्रप्रत्युपे-15 क्षकान् प्रेषयति तदा मासल्घु । 'तत्र' गणमनाप्टच्छच प्रेषणे इमे दोषाः ॥ १४५४ ॥

तेणा सावय मसगा, ओमऽसिवे सेहइत्थि पडिणीए। थंडिल्ल वसिंह उद्वाण एवमाई भवे दोसा ॥ १४५५ ॥

स्तेना द्विविधाः---शरीरस्तेना उपिस्तेनाश्च, 'श्वापदाः' सिंह-व्याघादयः 'मशकाः' प्रतीताः 'अवमं' दुर्भिक्षं 'अशिवं' व्यन्तरकृत उपद्रव·, शैक्षस्य वा तत्र सागारिकः स्त्रियो वा मोहोद्रेक-20 बहुलाः साधूनुपसर्गयन्ति, प्रत्यनीको वा कोऽप्युपद्रवति, स्थण्डिलानि वा तत्र न विद्यन्ते, वस-तिर्वा नास्ति, "उड्डाणे" त्ति उत्थितः—उद्वसितः स देशः, एवमादयस्तत्रापान्तराले पथि गच्छतां दोषा भवन्ति ॥ १४५५ ॥ तत्र स्थाने प्राप्तानां पुनरिमे दोषाः—

पचंत तावसीओ, सावय दुब्भिक्ख तेणपउराई । नियग पउडुडाणे, फेडणया हरियपत्ती य ॥ १४५६ ॥ स मामः 'प्रत्यन्तः' म्लेच्छाद्युपद्रवोपेतः, तापस्यो वा तत्र प्रचुरमोहाः संयमात् परिम्रंश-यन्ति, श्वापदमयं दुर्भिक्षमयं स्तेनप्रचुराणि च तानि क्षेत्राणि, श्रैक्षस्यान्यस्य वा कस्यापि साधो-स्तत्र 'निजकाः' खजनास्ते तमुत्प्रवाजयन्ति, 'प्रद्विष्टो वा' प्रत्यनीकस्तत्र साधूनुपद्रवति, उत्थितो वा स आमः, स्फेटिता वा सा वसतिः, 'स्फेटितानि वा' विपरिणामितानि तानि कुलानि येषां निश्रया तत्र गम्यते । आह च चूर्णिकृत्—

फेडियाणि वा ताणि कुलाणि जेसिं निस्साए गम्मइ ति । ''हैरियपत्ती य'' ति हरितपत्रशाकं बाहुल्येन तत्र भक्ष्यते । अथवा तत्र देशे केषुचिद् गृहेषु १ °यमेन प्र° डे॰ ॥ २ °लादि वा तत्र न विद्यते मो॰ छे॰ ॥ ३ "हरितपण्णी पिक्षच्छायं

20

तं' मदेन घूणितंचेतनं सत् सुखं 'हन्तुं' विनाशयितुम्, सुखेन तद् न्यापाद्यत इति भावः । उक्तश्र—

> अतिरागप्रणीतान्यतिरमसकृतानि च । तापयन्ति नरं पश्चात्, क्रोधाध्यवसितानि च ॥ '

यतथ्यैवमतः सर्व एव मिलिताः सन्तः प्रष्टव्याः ॥ १४५९ ॥ अत्रैव प्रायश्चित्तमाह—

आयरियअवाहरणे, मासो वाहित्तऽणागमे लहुओ । वाहित्ताण य पुच्छा, जाणगसिट्ठे तओ गमणं ॥ १४६० ॥

आचार्या गणं न व्याहरिनत—नामन्नयन्ते मासलघु । शिष्य-प्रतीच्छक-तरुण-स्थितराणामन्य-तमान् विशेष्यामन्नयन्ते तदाऽपि मासलघु । तेऽपि च व्याहृताः सन्तो यदि नागच्छिन्ति तदाऽपि मासलघु । व्याहृत्य च सर्वमिष गणं पृच्छा कर्त्तव्या, यथा—कतरत् क्षेत्रं प्रत्युपेक्षणीयम् १ । 10 ततो ज्ञायकेन—क्षेत्रखरूपज्ञेन शिष्टे—कथिते सित गमनं क्षेत्रप्रत्युपेक्षकैः कर्त्तव्यम् ॥ १४६० ॥

आमन्नणस्यैव विधिमाह—

थुइमंगलमामंतण, नागच्छइ जो व पुच्छिओ न कहे। तस्सुवरिं ते दोसा, तम्हा मिलिएसु पुच्छिजा॥ १४६१॥

आवश्यके समापिते 'स्तुतिमङ्गलं कृत्वा' तिसः स्तुतीर्दत्त्वेति भावः । सर्वेषामि साधूना-15 मामन्नणं कर्त्तव्यम् । कृते चामन्नणे यः कश्चिद् नाऽऽगच्छिति आगतो वा क्षेत्रस्रह्मपं पृष्टः सन् न कथयित तदा मासल्घु, तथा तस्योपिर 'ते दोषाः' स्तेन-धापदादयो भवन्ति ये तत्र गतानां भविप्यन्ति । तसाद् मिलितेपु सर्वेष्विप पृच्छेत् , उपलक्षणत्वात् सर्वेऽिप च कथयेयुः ॥१४६१॥ अत्रैव मतान्तरसुपन्यस्य दूषयन्नाह—

केई भणंति पुन्चि, पिलेहिय एवमेव गंतन्वं । तं तु न जुजह वसहीफेडण आगंतु पिलणीए ॥ १४६२ ॥

केचिद् भणन्ति—'पूर्व' पाक् प्रत्युपेक्षिते क्षेत्रे एवमेव गन्तव्यम् न पुनस्तत्र क्षेत्रप्रत्युपे-क्षकाः प्रेषणीया इति, तत् तु 'न युज्यते' न घटते । कुतः ' इत्याह—वसतेः कदाचित् स्फेटनं कृतं भवेत्, आगन्तुको वा प्रत्यनीकस्तत्र सम्भवेत्, अतः पूर्वदृष्टमपि क्षेत्रं प्रत्युपेक्षणीयम् ॥ १४६२ ॥ अथ कथं प्रष्टव्यम् ' इत्याह—

कयरी दिसा पसत्था, अग्रुगी सन्वेसि अणुमए गमणं । चउदिसि ति दु एकं वा, सत्तग पणगे तिग जहने ॥ १४६३ ॥

यदा सर्वेऽिप साधवो मिलिता भवन्ति तदा गुरवो द्युवते—आर्थाः ! पूर्णोऽयमसाकं मास-कल्पः, क्षेत्रान्तरं सम्प्रति प्रत्यपेक्षणीयम्, अतः कतरा दिक् साम्प्रतं प्रशस्ता १ । ते द्रुवते— 'अमुका' पूर्वादीनामन्यतमा । एवं सर्वेषां यद्यसौ 'अनुमता' अभिरुचिता तदा गमनं कर्तन्यम् । ३० प्रथमं चतसृष्विप दिक्षु, अथ चतुर्थ्यां कोऽप्यशिवाद्यपद्रवस्ततिसम् दिक्षु, तद्मावे द्वयोर्दिशोः, वदसत्येकस्यां दिशि गच्छन्ति । ते चैकैकस्यां दिश्युत्कर्षतः सप्त व्रजन्ति, सप्तानाममावे पञ्च,

१ °तलोचनं मो॰ हे॰ ॥

जवन्येन तु त्रयः सायवो नियमाट् गच्छन्ति ॥ १४६३ ॥

तत्र च ये आसिम्रहिकाः—क्षेत्रप्रत्युपेक्षणार्थं प्रतिपन्नाभिम्रहास्ते स्वयमेव गुरूनाष्ट्रच्छ्य गच्छन्ति । अथ न सन्त्यामिम्रहिकान्त्रनः को त्रिधिः ई इत्याह—

रत्यगंत. योग्या ४१-योग्याश्व क्षेत्रप्रन्यु-पेक्षका वैयावचगरं बाल बुहु खमयं वहंतऽगीयत्यं ।

ग्णवच्छेह्अगमणं, तम्स व असती य पडिलोमं ॥ १४६४ ॥

वैयावृत्त्यकरं १ वालं २ वृद्धं ३ क्षपकं ४ 'वहन्तं' योगवाहिनं ५ अगीतार्थे ६ एतान् न क्षेत्रप्रत्युपेक्षणाय व्यापारयेन् , किन्तु गणावच्छेद्रकस्य गमनं भवति । तस्य वाशव्दाद्रपरस्य वा गांतार्थन्य 'असिन' अमात्रे 'प्रतिन्तेमं' प्रतीपक्रमेण पश्चानुपृद्धेत्यर्थः, एनानवागीनार्थमादि कृत्वा व्यापारयेदिति सङ्गह्नगायासमासार्थः ॥ १४६४ ॥

10 अर्थनामेव विवर्राष्ट्रः प्रथमनः प्रायश्चित्तमाह—

आइतिए चउगुरुगा, लहुओ मामो उ होइ चरिमतिए। आणाइणो विराहण, आयरियाई मुणयव्या ॥ १४६५॥

'आदित्रिके' वैयाद्वरयक्त-बाल-बृद्धल्खणे व्यापार्यमाणे चत्वारो गुरुकाः । 'चरमत्रिके तु' क्षपक्र-योगबाहि-अर्गानार्थल्खणे लघुको मामः । आज्ञाद्यश्च दोषाः, विरायना चाऽऽचार्या-१६ दीनां ज्ञातत्व्या ॥ ११६५ ॥ तामेव मावयति—

> ठवणक्कले व न साहद्द, सिद्धा व न दिति जा विराहणया । परितावणमणुकंपण, तिण्हऽसमत्यो भवे खमओ ॥ १४६६ ॥

वैयाद्वत्यकरः पेप्यमाणो रुत्यति । रुपितश्च यान्याचार्याद्वियायोग्यदायकानि स्वापनाकुरुनि वानि न क्ययति । 'शिष्टानि वा' कथिवानि परं वानि नस्य दृदति नान्यस्य, तेन मानित10त्वात् तेपाम् । नतोऽरुम्यमाने प्रायोग्ये या काचित्रासनो ग्रानार्दानां वा विराधना विलिपन्नमान्नार्यस्य प्रायश्चित्तम् । अथ क्षपकं प्रेपयति वतो यदसो श्रीता-ऽऽतपादिना परिताप्यते विनिपन्नम्, देवता वा काचिन् क्षपक्रमनुक्रम्यमाना सान्न क्षेत्रेऽपि मक्त-यानमुत्पाद्यति, होको वा
स्वपक इनि कृत्वा नस्यानुक्रम्यया सवर्मपि द्वानि नान्यस्य, तपः क्षामकुक्षिश्चासा तिस्रणां
गोचरचर्याणामनमर्थ इति ॥ १४६६ ॥ बाल्डारमाह—

<sup>25</sup> इीरेज व खेलेज व, कज़ा-क्कं ने याणई वाली । मा व अणुकंपणिजो, न दिति वा किंचि वालस्म ॥ १४६७ ॥

हियेत वा म्हेच्छादिना, खेळ्येद् वा चेटम्पैः साईम्, 'कार्या-इकार्य च' कर्तन्या-इक्तंव्यं न जानाति वाहः । 'स वा' वाङः खमावत एवानुक्तम्पनीयो मवति ततः सर्वोऽपि छोक्स्तस्य मक्त-पानं प्रयच्छिति । स चागत्याचार्याय कथ्यति—यथा मवेमपि प्रायोग्यं तत्र प्राप्यते । १० नतन्त्रहचनादागतस्त्र गच्छः, यावत्र किञ्चिद् छम्यते । न दद्ति वा किञ्चिद् वाछाय छोकाः, परामवनायतया दर्शनात् ॥ १९६७ ॥ बृद्धहारमाह्—

१ न जाणप वाछो हा॰ ॥

## बुड्ढोऽणुकंपणिखों, चिरेण न य मर्गा थंडिले पेहे। अहवा वि वाल-बुह्वा, असमत्था गोयरतियस्स ॥ १४६८ ॥

'बृद्धः' परिणतवया अनुकम्पनीयो लोकस्य भवति, ततश्चात्रं सर्वत्रापि लमते नापरः । तथा स मन्दं मन्दं गच्छन् चिरकालेनोपैति, न च 'मार्ग' पन्थानं स्थण्डिलानि च प्रत्युपेक्षते। अथवा बाल-वृद्धावसमर्थी 'गोचरत्रिकस्य' त्रिकालभिक्षाटनस्येति ॥ १४६८॥ योगवाहिद्धारमाह— 5

त्रंतो व न पेहे, गुणणालोभेण न प चिरं हिंडे। विगइं पिडसेहेई, तम्हा जोगिं न पेसिजा ॥ १४६९ ॥

योगवाही 'श्रुतं मम पठितव्यं वर्त्तते' इति त्वरमाणः सन्नपान्तराले पन्थानं न प्रत्युपेक्षते । गुणना-परावर्तना तस्या लोभेन चिरमसौ भिक्षां न हिण्डते । लम्यमानामपि 'विकृतिं' घृतादि-कामसौ प्रतिषेधयति । तस्माद् योगिनं न प्रेपयेत् ॥ १४६९ ॥ अगीतार्थद्वारमाह---

पंथं च मास वासं, उवस्सयं एचिरेण कालेण।

एहामी त्ति न याणइ, अग़ीतों पिंडलीम असतीए ॥ १४७० ॥

अगीतार्थः 'पन्थानं' मार्ग 'मासं' मासकलपविधि 'वासं' वर्षावासविधि 'उपाश्रयं' वसतिमे-तानि परीक्षितुं,न जानाति । तथा श्यातरेण पृष्टः 'कदा यूग्रमागमिष्यथ 2 ततोऽसी ज्ञवीति— 'इयता कालेन' अर्द्धमासादिना वयमेप्याम इत्येवं वदतो यः खल्वविधिभाषणजनितो दोषस्तम-15 गीतार्थो न जानाति । यत एवमतः पथमतो गणावच्छेदकेन गन्तव्यम् । तस्याभावेऽपरोऽपि यो गीतार्थः स व्यापारणीयः । तस्यापि 'असति' अभावे 'प्रतिकोमं' पश्चानुपूर्व्या एतानेवागीतार्थ-मादिं कृत्वा प्रेषयेत् ॥ १४७० ॥ केन विधिना है इति, चेद् उच्यते—

सामायारिमगीए, जोगिमणागाढ खमग पारावे । वेयावचे दायण, जुयल समत्थं व सहियं वा ॥ १४७१ ॥

अगीतार्थः ओघनिर्युक्तिसामाचारी कथयित्वा पेषणीयः । तदभावे 'अनागादयोगी' बाह्य-योगवाही योगं निक्षिप्य प्रेप्यते । तस्याप्यभावे क्षपकः, तं च प्रथमं 'पारयेत्' पारणं कारयेत् , तत्रो 'मा क्षपणं कार्षीः' इति शिक्षां दत्त्वा प्रहिणुयात्। तस्याप्यभावे वैयावृत्त्यकरः प्रेप्यते। "दायण" त्ति स वैयावृत्त्यकरो वास्तव्यसाधूनां स्थापनाकुरुगिन दर्शयति । ततो वारु-वृद्धयुगरुम्, कथम्मूतम् ? 'समर्थं' दृढशरीरम्, वाशब्दो विकल्पार्थः, 'सहितं वा' वृषभसाधुसमन्वितम् । इत्थमादिष्टेस्तैः 25 रोषसाधूनां खमुपिं समप्ये परस्परं क्षामणां कृत्वा गमनकाले भूयोऽपि गुरूनापृच्छ्य गन्त-व्यम् । यदि नापृच्छन्ति तदा मासलघु । ते चावश्यिकी कृत्वा निर्गच्छन्ति ॥ १४७१ ॥

कियन्तः १ कथं च १ इत्याह-

तिनेव गच्छवासी, हवंतऽहालंदियाण दोनि जणा।

गमणे चोदगपुच्छा, थंडिलप्डिलेहऽहालंदे ॥ १४७२ ॥ जघन्यतस्रयो गच्छवासिनो जना एकैकरमां दिशि वजन्ति । यथालन्दिकानां तु गच्छपति-बद्धानां द्वौ जनावेकस्यां दिश्चि क्षेत्रप्रत्युपेक्षकौ गच्छतः । श्रेपासु तिस्रपु दिश्चागच्छ्वासिनामा-चार्या आदिशन्ति, यथा—यथारुन्दिकानामपि योग्यं क्षेत्रं प्रस्युपेक्षणीयम्। द्वेपां च गमने

अपवादतः क्षेत्रप्रत्यु-

पेक्षका

क्षेत्रप्रत्यु-20 पेक्षाकृते गमन-विधि प्र-त्युपेक्षणी-यस्य च निरूपणा

30

प्रकृषिते नोदकपृच्छा वक्तञ्या । स्विण्डलप्रसुपेक्षणं ययालिन्दकानां वाच्यम् ॥ ११७२ ॥ तत्र गमनद्वारं वित्रुणोति—

पंथुचारं उद्रुए, ठाण भिक्खंतरा य वमहीशा । नेणा मात्रय वाला, पचायाया य जाणविद्यी ॥ १४७३ ॥

'पन्थानं' नार्ग "टचारं' ति उच्चार-प्रथनणमृभिक, "उदाएं" ति पानकस्त्रानानि येषु वाल-दियोग्यं पार्श्वकपणीयं पानकं रुम्यनं, "ठाणं" ति विश्रामस्यानानि, "मिक्सं" ति येषु येषु प्रदेशेषु मिक्षा प्राप्यतं न ना, अन्तरा—अन्तराले वसतय —प्रतिथ्ययाः सुरुमा दुर्छमा ना, सेनाः श्वापत्रा व्यास्त्रश्च यत्र मन्ति न ना, प्रत्यपायाश्च यत्र दिना गत्रा ना मकन्ति, तदेतन् मन् सम्यग् निरूपयद्भिगेन्तव्यन् । यानं—गमनं तस्य विधिरयं द्रष्टव्य इति ॥ १९७३ ॥

10 इद्भेव व्याचिन्यासुराह्—

वावारिय सच्छंदाण वा वि नेमिं इमा विही गमण । दन्ने खेने काले, माने पंथं तु पहिलेहे ॥ १४७४ ॥

'त्र्यापारिताः' आचार्येण नियुक्ताः 'खच्छन्दाः' नाम ये आनिप्रहित्राः, नेपानुमयेशामप्ययं गमने विधिः । तद्यया—त्रुव्यतः क्षेत्रतः काळते मावतक्ष एन्यानं प्रख्येकन्ते ॥ १९७९ ॥

15 कथन् ? इत्याह—

कंटग तेणा वाला, पहिणाया नावया य द्व्वम्मि । सम विनम उद्य थंडिल, मिक्दायरियंत्रग खेते ॥ १४७५ ॥ दिय राओं पचवाए, य जाणई सुगम-दुग्गमे काले । मावे सपक्ख-परपक्खेपेछणा निण्हगाईया ॥ १४७६ ॥

29 द्रव्यतः कण्टकाः नेता व्यास्त्रा भस्यनीका श्वादाश्च पथि प्रन्युपेक्षणीयाः । क्षेत्रतः 'समः' गिरिकन्दरान्त्रपात-निक्षोन्नतगृहितः पन्याः, 'विषमः' तिष्ठपर्गतः, ''उद्ग' ति पानीयवहुस्ते मार्गः, स्विष्टकानि मिक्षाचर्या तथा 'अन्तर्ग' अपान्तराके वसनयः ॥ १२७५ ॥

कालते दिवा गर्ने वा यन्यगयान् ज्ञानानि, यथा—अत्र दिवा यन्यगया न रात्रो, अत्र तु रात्रे। न दिवेति; यहा दिवा गर्ने। वार्ड्य पन्याः सुगने। दुर्गने। वा । भावतः स्वरक्षेण पर्पक्षण वा ध्रेपितः—आकान्ते। इसे प्रानः पन्या वा न विनि । अय कः पुनः स्वरक्षः को वा पर्पक्षः ? इत्याह— ''निष्हगाईय' नि निहव-पार्श्वस्थादयः साबुलिक्षयारिपः स्वरक्षः, आदिग्रहणात् चरक-परिय्राज-कादयः पर्पक्षः । एवं प्रस्तुपेख्नमाणान्तावद् त्रजनित यावद् विविध्वनक्षेत्रं प्राप्ताः ॥ १४७६ ॥ दक्षं गमनद्वारम् । अय नोदकपुच्छाद्वारमाह—

मुनन्याणि करिने, न व नि वर्षनगाउ चोएइ।

थ्ये न करिति मा हु चैयिग !, गुरुण निह्आह्आ दोमा ॥ १४७७ ॥
पेग नीद्यति—केत्रयत्युपेकका बदन्तः कि सृत्रायीं कुविन न वा !। गुरुगह—न कुविनि,
मा स्वन् गुरुयां नित्यवायद्यो दोषा. । अदी बदि सृत्रपीरुपी कुविन्ति नदा मासळ्छ, अर्थपीरुप्यां मामगुरु ॥ १४७० ॥

20

"थंडिरुपडिलेहऽहालंदे" (गा० १४७२) ति पदं न्याख्यानयति— सुत्तत्थपोरिसीओ, अपरिहवंता वयंतऽहालंदी। थंडिल्ले उवओगं, करिति रित्तं वसंति जिहें।। १४७८॥

यथालिन्दकाः सूत्रार्थपौरुप्यावपरिहापयन्तो विहारं भिक्षाचर्या च तृतीयस्यां पौरुप्यां कुर्वाणा वजन्ति । येत्र च रात्रौ वसन्ति तत्र 'स्यण्डिले' कालग्रहणादियोग्ये उपयोगं कुर्वन्ति ॥ १४७८ ॥ ठ केन विधिना गच्छवासिनस्तत्र क्षेत्रे प्रविश्चन्ति ? इत्याह—

> सुत्तत्थे अक्रिंता, भिक्खं काउं अइंति अवरण्हे । वीयदिणे सज्झाओ, पोरिसि अद्घाए संघाडो ॥ १४७९ ॥

सूत्रार्थावकुर्वन्तः प्रस्तुतक्षेत्रासन्ने ग्रामे भिक्षां कृत्वा समुद्दिश्य अपराह्ने विचारम्मिस्थण्डिलानि प्रसुपेक्षमाणा विविक्षितं क्षेत्रं "अइंति" ति प्रविश्चान्ति । ततो वसितं गृहीत्वा तत्रावश्यकं कृत्वा 10 कालं प्रत्युपेक्ष्य प्रादोषिकं खाध्यायं कृत्वा प्रहरद्वयं शेरते । ये तु न शेरते तेऽर्द्धरात्रिक-वैरात्रिक-कालद्वयमि गृह्णन्ति । ततः प्राभातिकं कालं गृहीत्वा द्वितीयदिने खाध्यायः कर्त्तव्यः । ततोऽ-द्वीयां पौरुष्यामितकान्तायां सङ्घाटको भिक्षामटित ॥ १४७९ ॥ एतदेवाह—

वीयार भिक्खचरिया, बुच्छाणऽचिरुग्गयम्मि पडिलेहा । चोयग भिक्खायरिया, कुलाइ तहुवस्सयं चेव ॥ १४८० ॥

विचारभूमी प्रथममेवाऽपराह्णे प्रत्युपेक्षणीया । ततो रात्राञ्चिषतानामचिरोद्गते सूर्ये अर्द्धपौ-रूप्यां मिक्षाचर्यायाः प्रत्युपेक्षणा भवति । अत्र नीदकः प्रश्नयति—किमिति पातरारभ्य मिक्षा-पर्या विधीयते । सूरिरभिद्धाति—एवं भिक्षाचर्या कुर्वाणाः 'कुलानि' दानकुलादीनि तथोपा-श्रयं च ज्ञास्यन्तीति समासार्थः ॥ १४८० ॥ अथैतदेच व्याच्छे—

बाले बुह्वे सेहे, आयरिय गिलाण खमग पाहुणए। तिचि य काले जहियं, भिक्खायरिया उ पाउग्गा ॥ १४८१॥

षष्ठी-सप्तम्योरर्थं प्रति अभेदाद् बारुस्य वृद्धस्य श्रीक्षस्य आचार्यस्य ग्लानस्य क्षपकस्य प्राघूणं-कस्य च 'प्रायोग्या' तदनुकूलप्राप्यमाणभक्त-पाना 'त्रीनिप' पूर्वाह्व-मध्याह्व-सायाह्वरुक्षणान् कालान् यत्र भिक्षाचर्या भवति तत् क्षेत्रं गच्छस्य योग्यमिति गम्यते ॥ १४८१ ॥

कथं पुनस्तत् प्रत्युपेक्ष्यते ? इत्याह-

खेत्तं तिहा करित्ता, दोसीणे नीणितम्मि उ वयंति । अनोने वहुलद्धे, थोवं दल मा य रूसिझा, ॥ १४८२ ॥

क्षेत्रं 'त्रिधा' त्रीन् भागान् कृत्वा एकं विभागं प्रत्युषित पर्यटिन्त, द्वितीयं मध्योहे, तृतीयं सायाहे । तत्र यत्र प्रातरेव भोजनस्य देशकालस्तत्र प्रथमं पर्यटिन्त । अथ नास्ति प्रातः कापि देशकालस्ततः "दोसीणे" पर्युषिते आहारे निस्सारिते वदन्ति, यथा—अन्यान्येषु गृहेषु ३० पर्यटिद्धः वहः—प्रचुर आहारो लब्धस्तेन च भृतिमदं भाजनम् अतः स्तोकं देहि, 'मा च

१ "जत्य य वसति तत्य महायंडिहस्स उन्योग करेंति" इति विशेषचूर्णो ॥ २ °ना एवंनिधा 'त्रिप्विप' पूर्वाह्व-मध्याह्व-सायाह्मलक्षणेषु कालेषु यत्र भाः ॥ ;

23

रुषः' मा रोषं कार्षाः 'यदेते न गृहन्ति' इति । एनचामी परीक्षार्थं कुर्वन्ति 'किमयं दानशीले न वा ?' इति ॥ १७८२ ॥

अह्व न डोसीणं चिय, जायामा देहि ण टार्ह खीरं। स्वीरे घय गुल गोग्म, थावं थावं च मव्यत्य ॥ १४८३ ॥

अथवा न वयं दोमाणमेव याचामः किन्तु देहि "ण" असम्यं दिव क्षारं च । क्षारं उद्ये सित घृतं गुडं गोरलं च याचित्वा सर्वत्र म्नोकं म्नोकमेव गृहिन्त । एवं नावत् प्रन्युपिस येषु मिक्षाया देशकालो यानि च मद्रककुरणिन तानि सम्यगवधारयन्ति यथा वाज-बृद्ध क्षपका-दीनां प्रथम-द्विनीयपर्गपदादिनानां समाधिमन्धारणार्थं प्रातरेव तेषु पंयादीनि याचित्वोपनी-यन्ते । एवमकन्य पर्याप्तं गृहीत्वा वसितमागम्यालोचनादिविधिपुरम्मरं समुहिद्य मध्याद्दे द्वितीये १० विमागे मिक्षां पर्यटिन्त ॥ १४८३ ॥ कथम १ इत्याह—

मन्द्रण्हें पउर भिक्यं, परिनाविय पेज ज्ञम पय कहियं । औमद्रमणीमई, रुव्मह जं जन्य पाउग्गं ॥ १४८४ ॥

मध्योह प्रसुरं मैशं तथा 'परितापिनं' परिनिलिनं सुकुमारिकादि पकासं यहा 'परितापितं' कथिनं कहरादिकिमित्यर्थः 'पया' यवाग् 'यूपः' सुद्रग्मः तथा 'पयः' दुग्धं 'कथिनं' तापितम् । 15 एत्रमेव मापिनमनवभापिनं वा यद् यत्र प्रायोग्यमित्रप्यां तन नत्र यदि रूप्यांत तना प्रशमं नत् क्षेत्रम् । अत्राप्येकस्य पर्योमं गृहीत्वा प्रतिनिष्टस्य ममुद्दिस्य संज्ञाम्मां गत्वा वैकालिकीं पात्रादिप्रसुपेक्षणां कृत्वा सायाँद नृतीये विमागे मिक्षामटिन्त ॥ ११८४ ॥ कथम १ इत्याह—

चिन्मि परिताविय पेज सीर आएम-अनुरणहाए । एककामंज्ञनं, मनहं एकमेकम्म ॥ १४८५ ॥

20 चिरमे मिक्षाकाँ परिनापिनं पेया क्षीरं च येषु प्राप्यने तानि कुछानि सम्यगवधारयन्ति । किमर्थम् ! इत्याह—आदेशाः—प्राचृणिकान्तदा समागच्छेयुः, अतरणः—स्नानम्दानीं पय्यसुप-युक्षीत नदर्थम्, उपन्यलग्वाद् बाछाद्यमै च । अत्राप्येकस्य पर्याप्तं गृहीन्वा प्रनिनिवर्तन्ते । यत आह—''ण्डेकम्' इत्यादि । एकेकः साधुरन्यमाधुना संयुक्ता यसिन्नानयने तदेकेकसं-युक्तं 'मक्तार्थम्' उद्दरपृरमाद्यरमेकेकस्य माघौर्य्यायानयन्ति । इत्युक्तं सविन—प्रातद्वीं साध् ध्वस्त्वादेकेन पर्यटनः, नृतीयो रक्षपाठ आस्तः द्विनीयन्यां वैन्ययां त्योमध्यादेक आने, अपरः प्रथमव्यवस्थिनं गृहीन्वा प्रयातिः, नृतीयस्यां तु द्विनीयवेछारसपानः प्रथमव्यवस्थितरसपालेन सह पर्यटितः, यन्तु वाग्द्रयं पर्यटितः स निष्ठतिः, एवं त्रयाणां जनानां द्वौ द्वौ वार्ग पर्यटनं योजनंवम् ॥ १७८५ ॥ किञ्च—

श्रोमह मेमलाणि य, कान्द्रे च कुन्द्रे अ दाणमहाई। मग्गाम पहिना, पेहनि नश्रो परमाम ॥ १४८६॥

'अपर्यानि' हर्रानक्यादीनि 'भपनानि' पयादीनि विफलादीनि वा चगळान् पिष्यछक-सूच्यादीनि च ''काल य'' चि येषु कुलेषु यत्र काल वेला यानि वा टानश्राद्धादीनि कुछानि एतानि स्त्रामे प्रन्युपेक्ष्य तनः पर्यामे प्रन्युपेक्षन्ते ॥ १९८६ ॥ अत्र च चालनां कारयति— चोयगवयणं दीहं, पणीयगहणे य नणु भवे दोसा। जुजइ तं गुरु-पाहुण-गिलाणगट्टा न दप्पद्वा ॥ १४८७ ॥ जइ पुण खद्ध-पणीए, अकारणे एकसि पि गिण्हिजा। तहियें दोसा तेण उ, अकारणे खद्ध-निद्धाई ॥ १४८८ ॥

नोदकः-प्रेरकस्तस्य वचनं-चालनारूपम्--- ननु तेषामित्थं दीर्घा मिक्षाचर्यां कुर्वतां प्रणी-5 तस्य च-दिध-दुग्धादेर्महणे 'दोपाः' सूत्रार्थपरिमन्थ-मोहोद्भवादयो भवेयुः । सूरिराह-भद्र ! युज्यते 'तत्' प्रणीतप्रहणं दीर्घभिक्षाटनं च गुरु-प्राचूर्णक-ग्लानार्थम् , न 'दर्पार्थ' नात्मनो वल-वर्णादिहेतोः ॥ १४८७ ॥

यदि पुनः खद्धं-प्रचुरं प्रणीतं-स्निग्ध-मधुरं ते 'अकारणे' गुर्वादिकारणामावे एकशोऽपि गृंहीयुः ततः 'तिसान्' खद्ध-प्रणीतग्रहणे भवेयुर्दोषाः । कृतः ह्र हत्याह—अकारणे आत्मार्थ 10 यसात् तेन "खद्ध-निद्धाइं" ति प्रचुर-सिग्धानि मक्ष्यन्त इति वाक्यशेषः । अतो गुरु-ग्लानादि-हेतोः क्षेत्रप्रत्यपेक्षणाकाले प्रणीतं गृहतां चिरं च पर्यटतां न कश्चिद् दोष इति ॥ १४८८ ॥

अथ ''कुलाइँ तहुवस्सयं चेव'' (गा० १४८०) ति पदं व्याख्यायते—भिक्षामटन्तः कुलानि जानन्ति । कथम् १ इत्याह-

> दाणे अभिगम सहै, सम्मत्ते खळु तहेव मिच्छत्ते । मामाए अचियत्ते, कुलाइँ जाणंति गीयत्था ॥ १४८९ ॥

15

'दानश्राद्धानि' प्रकृत्येव दानरुचीनि, 'अभिगमश्राद्धानि' प्रतिपन्नाणुत्रतानि श्रावककुलानि, 'सम्यत्तवश्राद्धानि' अविरतसम्यन्द्रष्टीनि, तथैव 'मिध्यात्वे' मिध्यादृष्टिकुलानि, 'मामाकानि' 'मा मदीयं गृहं श्रमणाः प्रविशन्तु' इति प्रतिषेधकारीणि, "अचियते" ति नास्ति प्रीतिः साधुषु गृहमुपागतेषु येपां तान्यप्रीतिकानि, एतानि कुलानि गीतार्था पर्यटन्तः सम्यग् जानन्ति 20 ॥ १४८९ ॥ उपाश्रयाँश्च जानन्ति । कथम् ? इत्याह-

जेहिं कया उ उवस्सय, समणाणं कारणा वसहिहेउं। परिपुच्छिया सदोसा, परिहरियच्वा पयत्तेणं ॥ १४९० ॥

इह श्रमणाः पञ्चधा---तापसाः शाक्याः परिव्राजका आजीवका निर्व्रन्थाश्च । तेषां पञ्चानां निर्प्रन्थानामेव वा 'कारणात्' कारणमुद्दिश्येत्यर्थः, कारणमेव व्यनक्ति—वसितः-अवस्थानं 25 तद्भेतोः—तन्निमित्तम्, येर्गृहिभिः कृता उपाश्रयास्तेषां समीपे भिक्षामटद्भिः 'परिष्टच्छ्य' उपाश्रयमूळोत्पत्तिं पर्यनुयुज्य 'सदोषाः' सावचदोषदुष्टास्ते उपाश्रयाः प्रयत्नेन परिहर्त्तव्याः ॥ १४९० ॥ तथा-

> जेहिँ कया उ उवस्सय, समणाणं कारणा वसहिहेउं। परिपुच्छिय निद्दोसा, परिभोत्तं जे सुहं होइ (होंति)॥ १४९१॥

यैः कृता उपाश्रयाः 'श्रमणानां' निर्श्रन्थवर्जानां शाक्यादीनां कारणाद् वसतिहेतोस्तान् परि-**प्ट**च्छ्य 'निर्दोपाः' निरवद्यास्ते उपाश्रयाः परिभोक्तं ''जे'' इति निपातः पादपूरणे 'सुसं भवन्ति'

१ ° हीयात् ततः मो॰ छे॰ विना ॥

सुन्देनेव संयमवाबासन्तरेण ने परिसुज्यन्त इत्यर्थः ॥ १४९१ ॥ जिहिं कया पाहृद्विया, समणाणं कारणा वसहिहेटं । परिपृच्छिया सदोसा, परिहरियच्या पर्यन्तणं ॥ १४९२ ॥

यै: कृता 'प्रामृतिका' उराष्ट्रयेषु उपलेषन-घरक्तादिका 'श्रमणानां' पश्चानामित सावृतामेव व्या कारणाद् वस्तिहेतोः तान, परिष्टक्कच 'सरोपाः' उत्तरगुणस्कुद्धलान् सावद्याने उपाश्रयाः प्रयोजन परिहर्तक्याः ॥ ११९२ ॥

जेहिं क्या पाहुडिया, समणाणं कारणा वनहिंहेडं । पानिपुच्छिय निहोसा, परिमोर्त्तं जे सुहं होह (होति) ॥ १४९३ ॥ -

र्यः कृता प्रामृतिका 'असणानां' सायुवांतिनानां टायमादीनां कारणाद् वसतिहेतोत्तान् परि10 पृच्छव निर्देश इति सन्ता परिमोक्तुं ''जे' इति प्राप्तत् 'सुन्वं सवन्ति' सुर्वेतव परिस्तवन्त इत्यर्थः ॥ १७९३ ॥ अथ कीहवा स्थानं वसतिरस्वयर्णाया १ उच्यते — यावन्मात्रं क्षेत्रं विसि-मात्रान्तं सवित तावन्मात्रं पृजीभिष्टसवस्यात्रक्षेत्रविष्टसुनमाकारं सुद्ध्या परिकल्प्य प्रश्नमेषु स्थानेषु दस्तिर्गृष्टने । अथ कुत्रावयवस्थाने गृह्यमाणा वसितः किंत्रत्य सवित १ इत्युच्यते —

गच्छन-दिनं दि-ब्राजीखा 15 ब्रादिः निंगक्रवांडे कल्रहा, ठाणं पुण नित्य होह चल्रणेसु । अहिटाणे पृद्दगेगा, पुच्छिमा च फेडणं लाणे ॥ १४९४ ॥ मृहमृक्षम्म उ चारी, निन् अ कडेहे अ पृज मक्कांगे । गंथे पट्टीड मना, पृद्दम्म उ घायओ वसहो ॥ १४९५ ॥

'शृहत्वार्ड' शृहत्रदेशे यदि वर्गाते करोति तदा निरन्तरं मावृनां करुहो भवति । 'स्थानम्' अवस्थितिः पुननोन्ति 'चरणेषु' णद्रप्रदेशेषु । 'श्रीवष्टाने' अप्रानपदेशेषु ''पुट्टं' ति उदरं तस्य १९रोगो सवति । 'पुच्छे' पुच्छप्रदेशे 'स्केटनम्' अपनयनं वसतेर्जानीहि ॥ ११९१ ॥

युक्षं ग्रंद वनितः तदा 'वार्ग' मोजनस्यतिः प्रयत्ता । 'द्विरिन' शृङ्गयोर्मध्ये ककृदि व वस्तिकृत्ये पृता च वक्र-पन्नादिनः सक्तरश्राम्युत्यानदिना सावृनां मवति । स्कृत्यपदेशे प्रयत्ये च वस्तो स्यां मावृन्धिरतस्त्र आगच्छिङ्गरेरो सवित । 'पोड्डे' उद्दरपदेशे वस्तो पृद्धस्यायां 'श्राद्दः' नित्यतृतः 'द्वासः' द्वामग्रीकृत्यनागृद्धात्वसितिनवासी सावुन्तो सवश्रिति । एवं पर्गश्याध्यद्धस्तस्यनगृद्धासेन प्रश्नेषु स्थानेषु स्थानेष्ठितेष्य स्थानेष्ठ स्थानेष्ठिति स्थानेष्ठ स्थानेष्य स्थानेष्ठ स्थानेष्य स्थानेष्ठ स्थानेष

ब्राज्ये पाच विद्यः

. देउन्मियअणुष्णवणा, अणुष्मविष् निम्म वं च पाउन्मे । मायण कान्य किचिन, मागरमित्मा उ आयनिया ॥ १४९६ ॥

वा सः 'प्रायोग्यं' वक्ष्यमाणमनुज्ञाप्यते । अनुज्ञापिते सित तस्सिन् यच तेन प्रायोग्यमनुज्ञातं तस्य परिभोगः कार्यः । अथासो नानुजानीते प्रायोग्यं ततो भोजनदृष्टान्तः कर्तव्यः । तथा कियिच्चरं कालं भवन्तः स्थास्यन्ति ? इति पृष्टे अभिधातव्यम्—यावद् भवतां गुरूणां च प्रतिभासते । कियन्तो भवन्त इहावस्थास्यन्ते ? इति पृष्टे वक्तव्यम्—सागरः—समुद्रस्तत्सदृशा आचार्या भवन्तीति सङ्ग्रहगाथासमासार्थः ॥ १४९६॥

अथेनामेव न्याचिख्यायुः "अणुन्नविए तिम्म" इति पदं विवृणोति— जं जं तु अणुन्नायं, परिभोगं तस्स तस्स काहिंति ।

अनिदिने परिभोगं, जइ काहिइ तित्थमा सोही ॥ १४९७ ॥

'यद् यत्' तृण-डगलादिकं शय्यातरेणानुज्ञातं तस्य तस्य परिभोगमभिरुचिते क्षेत्रे समायाताः सन्तः करिष्यन्ति । यदि पुनः 'अवितीर्णे' शय्यातरेणाननुज्ञाते द्रव्य-क्षेत्रादौ परिभोगं कोऽपि 10 करिष्यति तत्र 'इयं' वक्ष्यमाणा शोधिः ॥ १४९० ॥ तामेवाह—

इकड-कढिणे मासो, चाउम्मासो अ पीट-फलएसु । कट्ट-कलिंचे पणगं, छारे तह मल्लगाईसु ॥ १४९८ ॥

इक्षडमये कठिनमये च संस्तारकेऽवत्ते गृह्यमाणे लघुमासः । चत्वारो मासा लघवः पीठ-फलकेषु । तथा काष्ठ-कैलिज्ज्ञयोः क्षारे मल्लक-तृण-डगलादिषु च पञ्चकम् । अतः प्रायोग्यमनुज्ञा- 15 पनीयम् ॥ १४९८ ॥ अथासो त्रूयात् 'कि तत् प्रायोग्यम् ?' ततो वक्तव्यम्—

दैन्वे तण-डगलाई, अच्छण-भाणाइधोवणा खित्ते । काले उचाराई, भावि गिलाणाइ क्रुक्वमा ॥ १४९९ ॥

प्रायोग्यं चतुर्द्धी—द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतश्च । तत्र 'द्रव्ये' द्रव्यतस्तृण-डगलानि, आदिशव्दात् क्षार-महःकादीनि च । क्षेत्रतः ''अच्छणं'' ति स्वाध्यायादिहेतोः प्राङ्गणादिपदे-20 शेऽवस्थानम्, तथा भाजनानाम् आदिश्रहणादाचार्यादिसत्कमित्नवस्थाणां धावनं—प्रक्षालनं च प्रतिश्रयाद् विहिविधीयते । कालतो रात्रो दिवा वा अवेलायामुच्चारस्य प्रश्रवणस्य वा व्युत्सर्जनम् । भावतो ग्लानस्यापरस्य वा प्राध्नूर्णकादेनिवात-प्रवाताद्यवकाशस्थापनेन समाधिसम्पादनम् इत्युक्ते यद्यनुजानाति ततः सुन्दरम् । अथ ब्रूयात्—'भया युष्पभ्यं वसितरेव दत्ता, अहमन्यद् युष्मदीयं प्रायोग्यं न जानामि' ततो यः प्राग् भोजनदृष्टान्त उद्दिष्टः स उपदर्शते—"कृरुव-25 में"ति कूरः—मक्तं तस्योपमा । यथा केनचित् कस्यापि पार्थे कृरः प्रार्थितः, तेन च दत्तः, तत-स्तस्य स्नाना-ऽऽसन-भाजनोपढीकना-ऽवगाहिम-सूप्-नानाविधव्यक्षनादीन्यपि दीयन्तेः एवं भव-ताऽपि वसितं प्रयच्छता सर्वमिप प्रायोग्यं दत्तमेव भवति, परं तथापि वयं भवन्तं स्योऽपि दृतीयव्रतभावनामनुवर्त्तयन्तोऽनुज्ञापयामः । एवमुक्तं स सर्वमिप प्रायोग्यमनुजानीयात् तनो यत्र यद् उच्चारादिव्युत्सर्जनमनुज्ञातं तत् तत्र विधेयम् ॥ १४९९ ॥ यत आह—

उचारे पासवणे, लाउअनिल्लेवणे य अच्छणए।

१ "कॉलिंचि त्ति तणपूलिया" इति विशेषचूणौं॥ २ गाथेयं विशेषचूणिंकता ."ज. जं तु॰" १४९७ गाथायाः प्राग् व्याख्याताऽस्ति ॥

करणं तु अणुनाए, अणणुनाए मने लहुओ ॥ १५०० ॥

उच्चारम्य प्रश्रवणस्य 'अलाबुनिर्लेपनस्य' पात्रप्रक्षालनस्य "अच्छणए'' ति स्वाध्यायाद्यथेमद-स्थानस्य गाथायां पष्ट्यथें सप्तमां 'करणं' समाचरणं अच्यातरणानुज्ञाते प्रदेशे कर्त्तव्यम् । अथा-ननुज्ञाते अवकाशे उच्चारादिक करोति तदा लघुको माम इति ॥ १५०० ॥

गतं मोजनद्वारम् । अय कियचिरं कारुमिति द्वारम्—यदि अय्यातरः प्रश्नयति 'कियनं कारुं ययं स्थास्थ्य १' नतो वक्तव्यम्—

जाव गुरुण य तुञ्म य, केवह्या तन्थ मागरेणुवमा । केवह कालेणिहिह, सागार ठवंति अने वि ॥ १५०१ ॥

यावद् गुरुणां युप्माकं च प्रतिमानि नावद्वस्थान्यामः, परं निर्व्यावाते मासमेकं व्यावाते त्र 10 द्दीनमधिकं वा वयमकत्र निष्ठामः । अथ 'मासमेव स्थास्थामः' इति निर्द्धारिनं भणित ततो मासल्य । अथासी प्रश्नयत् 'कियन्तो यृयं तिष्ठथ ' ततो वक्तव्यम्— "सागरणुवम" ति सागरः— समुद्रस्तेनोपमा— यथा ममुद्रः कदाचित् प्रसरित कदाचिच्चापसर्गते, एवमाचार्या अपि कदाचिद् दीक्षामुपसम्पदं वा प्रनिपद्यमानः माधुमिः परिवारनः प्रसपिन कदाचित् तेष्वेवान्यत्र ग्रान्प्यपसपिन्त, अन इयन्त इति सद्ध्यानं कतुं न अक्यते । यस्तु 'एनावन्तो वयम्' इति निश्चितं । अर्थुते तस्य मासल्यु । अथासो प्रच्छित कियना कालेन 'एप्यथ' आगमिष्यथ श तनः 'साकारं' मित्रकलं वचनं 'स्थापयन्ति' त्रुवते इन्यर्थः । यथा— अन्येऽपि क्षेत्रप्रत्युपेक्षका अपरामु दिशु गताः सन्ति तनक्तिनिवेदिते यदा गुरुणां विचारे समण्यिति तदा व्याद्यानामावे इयस्य दिवसेषु गतेषु व्यावाते तु द्दाने अधिके वा काले वयमेष्याम इति । यः पुनः 'इयना कालेनागमिष्यामः' इति ववति तत्य मामल्यु ॥ १५०१ ॥

20 पुट्यिहें विच्छह, अहव भणिजा हवंतु एवह्था । तत्थ न कप्पह वामो, अमई खेत्तस्सऽणुचाओ ॥ १५०२ ॥

अथासाँ 'पृत्रेदृष्टान्' यः प्राग् मासकल्या वर्षावासा वा कृत आसीत् तानेवेच्छिति नान्यात्, भणित च—यं साधवो मया दृष्टपृर्वान्त्रपामहं श्रीन्यसमाचारं सर्वमिष जानामि अनन्त एवेह समानेतव्या न शेषाः; अथवा मणित्—यं वा ते वा साधवो भवन्तु परमेतावन्न एवात्र तिष्टन्तु १ इत्याह्—'तत्र' एवं द्यायातरेण निर्द्धारिने मित 'न कल्यते वासः' न युज्यते तन्यां वमताववन्यानुमिति मावः । अथ नाम्यपरं मामकल्यपायोग्यं क्षेत्रं तत इत्रग्या वमतर्लामे तन्यामेव वसत्रां वासोऽनुजातः ॥ १५०२ ॥

तत्र च वसतां यदि पातृणेकः समागच्छति ततः को विधिः ? इत्याह— सक्कारा सम्माणो, भिक्सागहणं च होइ पातृणए ।

उठ जह वसइ जाणको तिहैं, आयजह मासियं छहुगं ॥ १५०३ ॥ 'सत्कार.' वन्त्रना-ऽस्तुत्थानादिः 'सम्मान ' विश्वामणादिः 'सिक्षाग्रहणम्' उपविष्टस्य मिक्षाया आनयनम्, एतत् सर्वेमपि पावृणेके आगते सित कर्त्तव्यम् । यदि वसतिर्येषां तेषां वा परि-

१ वृयान् तस्य भा॰॥

Б

मितानां साधूनां दत्ता तटा यावन्तः पाघुणकाः समायातास्तावतो वास्तव्यानन्यत्र विसर्व्य पाष्टुणकाः स्थाप्यन्ते । अथ नामग्राहं गृहीत्वा नियमितानामेव साधूनां सा दत्ता ततः प्राष्ट्रणकस्य वसतिस्वरूपं निवेद्यते । निवेदिते च यदि 'ज्ञोऽपि' वसतिस्वरूपं जानानोऽपि तत्र वसति तदा आपद्यते मासिकं लघुकम् ॥ १५०३ ॥ ततः-

> किइकम्म भिक्खगहणे, कयम्मि जाणाविओ वहिं वसइ। हिय-नहेसुं संका, सु॰हा उच्माम वीच्छेदो ॥ १५०४ ॥

'कृतिकर्मणि' विश्रामणादौ भिक्षाप्रहणे च कृते सित वसितस्वरूपं ज्ञापितः सन् रात्रौ वहि-र्वसित । यदि ज्ञापितोऽपि सन् वहिने वजित तदा सागारिकस्य केनचिचौरादिना हृते नष्टे च एवमेवादृश्यमाने कसिंश्चिद् वस्तुनि शङ्का भवेत्-नूनं यद्यामुकं वस्तु न दृश्यते तदेतेषां यः प्राघुणको रात्रावुपित्वा प्रतिगतः तेन हृतं भविष्यति । 'स्नुषा वा' वधू रात्रावुद्धामकेण सह 10 गता भवेत् तत्रापि यदि प्राघुणकस्य शङ्कां सागारिकः करोति तदा तद्रव्या-ऽन्यद्रव्याणां व्यवच्छेदो भवेत् ॥ १५०४ ॥ एवं वसतौ लब्धायां किं विधेयम् १ इत्याह---

> पडिलेहियं च खेत्तं, थंडिलपडिलेहऽमंगले पुच्छा। गामस्स व नगरस्स व, सियाणकरणं पढम वत्थुं ॥ १५०५ ॥

यदा क्षेत्रं सम्यक् प्रत्युपेक्षितं भवति तदा 'महास्थण्डिलं' शवपरिष्ठापनभूमिलक्षणं प्रत्युपेक्ष- 15 हेराना णीयम् । ''अमंगले पुच्छ'' ति नोदकः पुच्छति—भगवन् ! यूयं तिष्ठन्त एव किमेवममङ्गलं कुरुथ ?। सूरिराह—ग्रामस्य वा नगरस्य वा ''सियाणकरणं'' इमेशानस्थापनायोग्यं 'प्रथमम्' आयं वास्तु प्रखुपेक्ष्यत इति वाक्यशेषः । इयमत्र भावना-प्राम-नगरादीनां तत्प्रथमतया निवेश्यमानानां वास्तुविद्यानुसारेण प्रथमं श्मशानवास्तु निरूप्य ततः शेषाणि देवकुल-सभा-सौधादिवास्तूंनि निरूप्यन्ते, लोके तथादृष्टत्वात्, न च तदमाङ्गलिकम्, एवमत्रापि महास्थ- 20 ण्डिलं प्रथमं प्रत्युपेक्ष्यमाणमस्माकं नामाङ्गलिकं भवतीति ॥ १५०५ ॥

तच कर्यां दिशि प्रत्युपेक्षणीयम् व उच्यते-

दिस अवरदिक्खणा दिक्खणा य अवरा य दिक्खणापुच्या। अवरुत्तरा य पुन्ना, उत्तर पुन्तुत्तरा चेव ॥ १५०६ ॥

प्रथमतो महास्थण्डिलप्रत्युपेक्षणविषया अपरदक्षिणा दिक् । अथ तस्यां नदी-क्षेत्रा-SSरामा- 25 दिर्व्याघातः ततो दक्षिणा । तस्या अभावे अपरा । तदलामे दक्षिणपूर्वा । तदसत्त्वे अपरोत्तरा । तस्या अप्यपासौ पूर्वा । तस्या असम्भवे उत्तरा । उत्तरस्या अभावे पूर्वोत्तरा दिग् मन्तव्या ॥ १५०६ ॥ अथासामेव गुण-दोषविचारणामाह—

पउरन-पाण पढमा, वीयाए भत्त-पाण न लहंति । तइयाइ उवहिमाई, चउत्थी सज्झाय न करिंति ॥ १५०७ ॥ 30 पंचिमयाऍ असंखड, छट्टीऍ गणस्स भेयणं जाण । सत्तमिया गेलनं, मरणं पुण अहमीए उ ॥ १५०८ ॥ 'प्रथमा' अपरदक्षिणा दिक् प्रचुरान्न-पाना भवति, तस्यां प्रत्युपेक्ष्यमाणायां, प्रचुरमन्न-पानं

10

प्राप्यतं इत्यर्थः । यदि तस्यां मत्यां 'हितीया' दक्षिणां प्रत्युपेक्षन्ते नती भक्त-पानं न रूभन्ते । अथ प्रथमायां कोऽपि ज्यायातम्त्रनी हितीयामपि प्रन्युपेक्षमाणाः ग्रुद्धाः । एवमुत्तरास्त्रपि दिक्षु भावनीयम् । तथा तृतीयम्या ''उबिह्माइ'' ति उपिधः—बस्य-पात्रादिकः म्नेनग्पह्रियते, तिसँधा-पह्ने तृण्यहणा-ऽभिसेवनादयो दोषाः । चतुथ्या 'म्वाच्यायं न कुवैन्ति' स्वाच्यायः कर्त्तव्यो न भवतीत्यथः ॥ १५०७ ॥

पञ्चम्याम् 'असङ्ख्वं' कछहः साधृनां भवति । पष्ट्यां 'गणस्य' गच्छस्य 'सद्नं' हैवीभवनं जानीहि । सर्तमां 'न्छान्यं' न्छानवं साधृनां जनयति । अष्टम्यां पुनर्मरणमपरस्य साधोरुपनायते ॥ १५०८ ॥ असुमेव गाथाह्रयोक्तमर्थमकगाथया प्रतिपादयति—

समाही य भत्त-पाण, उत्रगरणें तुमंतुमा य कलहो उ । भेदो गेलचं वा, चरिमा पुण कहुए अन्नं ॥ १५०९ ॥

प्रथमायां सक्त-पानलामेन साधृनां समाधिराविर्मविन । द्वितीयायां सक्त-पानं न छमन्ते । नृतीयायामुपकरणमपिह्यने । चतुर्ध्यामेकः साधुरपरं मणिति—त्वमेवमपगर्यं कृतवान्, अपरां वृत्ने—न मया अपगद्धं त्वमेवदं विनाधितवानित्येवं तुमंतुमा भवति, तस्याः करणेन साध्यायां न सवतीति सावः । पञ्चम्यां 'करुहः' मण्डनम् । पष्ट्यां 'मेदः' गच्छस्य द्वेतीमावः । सप्तम्यां १० एकां भेदः । पद्ममां अप्रमां पुनरन्यं साधुं 'कर्पति' पञ्चत्वं प्रापयतीत्यर्थः ॥ १५०६ ॥

एकेक्किम्म उ ठाण, चउरो मामा हर्वनऽणुग्वाया । आणाहणो अ दोमा, विराहणा ला लर्हि मणिया ॥ १५१० ॥

एकेंकसिन् साने यथोक्तकममन्त्ररण दक्षिणाडीनां दिशां प्रख्येकण चत्वारा मामा अनु-द्वानाः प्रायक्षित्तं मवन्ति, आज्ञादयश्च दोषाः, 'विरायना' मक्त-पानान्यमीपधिहरणादिका या 20 यत्र भणिना मा नत्र दृष्ट्या ॥ १५१० ॥

एनेन विधिना यदा क्षेत्रं प्रखुपेक्षितं भवति तदा किमपरं भवति ? इत्याह— पिंडलेहियं च खेनं, अह य अहालंदियाण आगमणं । नित्य उवस्मयवालां, सञ्चेहि वि होइ गंतव्वं ॥ १५११ ॥

एकता गच्छत्रासिमिः क्षेत्रं प्रस्युपेक्षिनं भवति, अयात्रान्तरे ययालिन्क्षानामागमनं भवति, 25 ते हि सृत्रार्थपेश्यावद्यापयन्त्रस्तृतीयपेश्ल्यां विद्यारं क्षेत्रेन्ता गच्छत्रासिभिः क्षेत्रे प्रस्युपेक्षिते समायान्ति, तेपां च नान्ति तत्र क्षेत्रे स्वापनयोग्य उपाश्रयपाँछः, जनद्वयस्त्रेवागमनादिति कृत्वा सर्वेतिष भवति गन्तव्यम् ॥१५११॥ अय ते यथाछन्त्रिकाः कथे क्षेत्रं प्रस्युपेक्षन्ते । उच्यते—

पुच्छिय म्ह्यं खेनं, गच्छे पहिबद्ध बाहि पहिति । ज नेमि पाउगां, रोचविभागे य पृरिति ॥ १५१२ ॥

७ ये गच्छपनिचद्धा ययाचन्दिकामैर्गच्छवासिनः पृष्टाः—आर्थाः श्रीमरुचिनं क्षेत्रं न वा है हिन । नना गच्छवासिनः प्राहुः—अभिरुचिनम् । नना यथाचन्दिका गच्छवासिप्रन्यु-( प्रम्या- अम- ३००० ) पेक्षितस्य क्षेत्रस्य "वाहिं" नि मक्रोधयोजनाद् बहिः क्षेत्रं प्रन्युपेक्षस्ते । कथम् है

१ 'तम्यां 'ग्छा' मा॰ वना ॥ २°छः, एकाकिनः स्थानुं ब्रिहर्नु या न कल्पत इति छु° मा० ॥

गच्छ्या-चिय्या-सन्दर्भे सेत्रप्रतु-पेस्यम्

, 2Ô

इत्याह—यत् 'तेपां' यथालन्दिकानां 'प्रायोग्यं' कल्पनीयमलेपकृतं मक्त-पानं परिकर्मरहिता च वसतिस्तदेव गृह्णन्ति, 'क्षेत्रविमागाश्च' पड्वीथीरूपास्तानिप पूर्वन्ति ॥ १५१२॥

जं पि न वचंति दिसिं, तत्थ वि गच्छेछगा सि पेहंति। पग्गहियएसणाए, विगई-लेवाडवजाई।। १५१३।।

यामि दिशं यथालिन्दका न व्रजन्ति 'तत्रापि' तस्यामि दिशि गच्छवासिनः क्षेत्रप्रसुपे- 5 क्षकाः 'तेषां' यथालिन्दकानां योग्यं सप्रसुपेक्षितक्षेत्रस्य सक्रोशयोजनाद् वहिः क्षेत्रं प्रसुपेक्षन्ते । कथम् १ इत्याह—पगृहीतया—सामिप्रहया तृतीयपौरूष्यामुपरितनैपणापञ्चकस्यान्यत्रयेषणया विकृति-लेपकृतवर्जे भक्त-पाने गृह्णन्ति, घृतादिका विकृतीस्तक-तीमनादिकं द्राक्षापानादिकं च लेपकृतं वर्जयन्तीत्यर्थः ॥ १५१३ ॥

जइ तिनि सन्वगमणं, एहामु ति लहुओ य आणाई। परिकम्म कुडुकरणं, नीहरणं कहुमाईणं॥ १५१४॥

यदि ते गच्छवासिनस्त्रयो जनास्ततः सर्वेषामि गुरुसकाशे गमनम् । ते च गच्छन्ती यदि सागारिकेण प्रच्छवन्ते 'किं यूयमागमिण्यथ न वा ?' तती यदि 'एण्यामः' आगमिण्याम इति निर्वचनमर्पयन्ति ततो लघुको मासः आज्ञादयध्य दोषाः । शय्यातरिक्षन्तयति—'यदेते एण्याम इत्युक्तवा प्रतिगतास्तद् नूनमागमिण्यन्ति' इति परिभाव्य 'परिकर्म' उपलेषनादिकं वसतेः 16 कुर्यात्, कुड्यस्य वा जीर्णस्योपलक्षणत्वात् कपाटस्य वा करणं—संस्थापनं विद्ध्यात्, काष्टानाम् आदिग्रहणात् तृणानां धान्यस्य वा 'नीर्हरणं' निष्काशनं कुर्यात् ॥ १५१४ ॥

यद्वा तेषामाचार्याणामपरं किमपि क्षेत्रमभिरुचितं ततस्तत्र गताः, तत्र च क्षेत्रेऽपरे साधवः समायाताः ततः किम् १ इत्याह—

अद्धाणनिग्गयाई, असिवाइ गिलाणओ अं जो जत्थ । णेहामो त्ति य लहुओ, तत्थ वि आणाइणी दोसा ॥ १५१५-॥

अध्वा—विप्रकृष्टो मार्गस्ततो निर्गताः—निष्कान्ता अशिवादिभिर्वा कारणैः मेरिताः परिश्रा-न्तास्ते साधवस्तत्रायाताः । तत्र चान्या वसितर्गस्ति, सैव प्राचीनसाधुप्रस्यपेक्षिता वसितसौर्या-चिता । सागारिको ब्रूते—मयेयमन्येषां साधूनां दत्ताऽस्ति, तेऽप्येष्याम इति भणित्वा निताः सन्ति, अतो नाहं दातुमुत्सहे । एवं ते वसितमल्भमानाः श्वापद-स्तेन-कण्टकैः शीतेन वा प्रार-25 भ्यमाणाः प्रतिगमनादीनि कुर्युः, ग्लानो वा यस्तेषां सह विहारं कार्यमाणो यत्र यत् परितापना-दिकं प्रामोति तन्निष्पन्नं प्रायश्चित्तम् । यतश्चेवमतः 'एप्यामः' इति न वक्तव्यम् । 'न एप्यामः' इत्यपि वदतां मासलघु, तन्नाप्याज्ञादयो दोषाः ॥ १५१५ ॥ अपरे चेमे—

विकर्ण व, फेडण धन्नाइछुभणमावासे । नीणिते अहिकरणं, विराहणा हाणि हिंडंते ॥ १५१६ ॥

'नागमिष्यन्ति साधवः' इति कृत्वा 'वक्रयिता' वक्रयेण—भाटकेन दत्ता सा वसितः, विक्रयेण वा दत्ता विक्रीतित्यर्थः; स्फेटनं वा वसतेः कृतम्, धान्यस्य आदिशब्दाद् भाण्डस्यान्यस्य वा उप-करणजातस्य क्षेपणं तस्यां कृतम्, बहुक-चारणादयो वा तत्र शय्यातृरेणावासिताः, तेषां चाज्ञा- 15

याणां तदेव क्षेत्रमिरुचिनं तनन्त्रेव समागताः । स प्राह—युप्माकं सार्युमिरिति कथितं 'वयं नैप्यामः' ततो मययमन्यपां दत्ता धान्यादीनां वा मृता । ततो यथामद्रकोऽसा सागारिकन्मान् यहकादीन् निष्काद्ययित, ततनेषु निष्काद्ययानेषु 'अधिकरणं' पृथिव्याद्युपमर्दनम् । यच ने प्रहिष्टाः मागारिकन्य साध्नां वा कारिष्यन्ति निष्ठिप्यसम् । वर्मानं वा विना 'हिण्डमा- धनानाम्' इनन्ततः पर्यटनां या संग्मादिविगधना या च मृत्रार्थयोः परिहाणिनक्षिप्यस्तपि प्रायश्चित्तम् । तस्याद्य वक्तव्यं 'नैष्यामः' इति ॥ १५१६ ॥ किं पुनन्तिहं वक्तव्यम् ! उच्यने—

जह अम्हे तह असे, गुरु-जेडमहाजणस्म अम्हे मो । पुन्त्रमणिया उ दोमा, परिहरिया कुडमाईया ॥ १५१७॥

य्या वयस्त्रागतान्त्रया अन्येऽिं सायवित्तन्त्यु दिशु गताः मन्ति ततो न जानीमः कीद्दर्शं १० क्षेत्रं तः प्रत्युपेक्षितमन्ति । अन्याकं नाविद्दं क्षेत्रमिरुचितम्, परं गुरवश्च-आचार्या ज्येष्टमहा-जनश्च-ज्येष्टायंपायुससुदाया गुरू-ज्येष्टमहाजनं तत्य वयम् 'मो' इति पादपृर्णे परतन्ना वर्षा-मद्दे इति वाक्यदेषः । नतन्त्रगतानां गुरूणां ज्येष्टायाणां वा यद् विचार समेन्यित तद् विचान्यामः । प्वेत्रुवाणः 'पृवेमणिताः' कुञ्चकरणादयो दोषाः परिवृताः ॥ १५१०॥

इत्यमुक्त्वा मार्गारक्रमाष्ट्रच्छ्य ते कि क्वंनि ! इत्याह—

जह पंच निचि चनारि छमु मनमु य पंच अच्छंति । चौयगपुच्छा सन्झायक्ररण वर्चन-अच्छंने ॥ १५१८ ॥

यदि ते पत्र जनाम्त्रस्वयन्त्रेवासने हैं। गुरुसकाशं गच्छतः । अथ पड् जनामनश्चलार-निष्टनित हैं। गुरुणासम्यर्णे बजतः । अथ सम जनाः ततः पत्र त्रेवासते हैं। गुरुणासपकण्ठे गच्छतः । यदि च ऋजः पन्थाः मध्यायानम्नते।ऽपरं पन्थानं प्रखुपेसन्ते । नोदकः प्रच्छति— 20ये ते गुरुसकाशं बजनित ये च ते उपाश्रये आसने ते उमयेऽपि कि खाद्यायं कुर्वते वा न वा ! ॥ १५१८ ॥ उच्यने—

> वर्चतकरण अच्छेतअकरण लहुओं मासों गुरुओ उ । जाबहकार्न गुरुणो, न इंति सच्चं अकरणाए ॥ १५१९ ॥

ये नावर अजिन ने यदि मुत्रपोरुयां छ्वेन्नि नना मासल्खु, अर्थपोरुयां छुवेन्नि मामगुर । 25 ये नृपाश्रये निष्ठन्ति नेपां मुत्रपोरुया अकरणे रखको मासः, अर्थपोरुया अकरणे गुरुको मामः। यावन्त्रालं गुरुणां संसीपे 'नायान्ति' न प्रामुवन्ति तावन् "सर्व अकरणाए" ति सर्व-मित-सृत्रमर्थं च न छुवेन्ति ॥ १५१२ ॥ इद्येव सित्रहोपमाह—

नइ वि अर्णनर खेनं, गयाओं तह वि अगुणंनगा एंति । निययाई मा गच्छे, इतरत्य य सिजवाघाओ ॥ १५२०॥

थ्य यद्यपि 'अनन्तरम्' अध्यवहिनमेव क्षेत्रं मनामयापि 'अगुणयन्तः' मृत्रार्थावकुर्वन्त आ-यान्ति । इतः ! इन्याह—निन्यवासावयो दोषा गच्छत्य मा मृत्वन् , 'इनरत्र च' प्रत्युपेक्षिते क्षेत्रे विरक्षारं विकन्त्र्यागच्छतां राज्यायाः—उपाश्रयन्य व्यावानो मा मृत् ॥ १५२० ॥

१ समीप मा॰ त॰ दे॰ ॥ २ न या॰ मो॰ हे॰ ॥

यत एवमतोऽगुणयन्तः समागम्य ते इदं कुर्वन्ति—

ते पत्त गुरुसगासं, आलोएंती जहकमं सन्वे । चिंता वीमंसा या, आयरियाणं सम्रुप्पन्ना ॥ १५२१ ॥

'ते' क्षेत्रप्रत्युपेक्षकाः प्राप्ताः सन्तो गुरुसकाशमालोचयन्ति यथाक्रमं सर्वेऽपि क्षेत्रसह्पम् । ततस्तिषामालोचनां श्रुत्वा 'चिन्ता' 'कस्यां दिशि व्रजामः ?' इत्येवंलक्षणा 'मीमांसा च' शिष्या- 5 भिष्रायविचारणा आचार्याणां समुत्पन्ना ॥ १५२१ ॥ अश्वेनामेव गाथां भावयति—

गंतूण गुरुसगासं, आलोएचा किहंति खेचगुणे। न य सेसकहण मा होजऽसंखडं रिच साहंति॥ १५२२॥

गत्वा गुरूणां सकाशमाछोच्य गमनागमनातिचारं कथयन्ति क्षेत्रगुणान् । ते चाचार्यान् विमुच्य 'न च' नैव शेषाणां साधूनां कथयन्ति । कुतः १ इत्याह—मा भूद् असङ्खढं खखक्षे-10 त्रपक्षपातसमुत्थम् । यद्यन्येषां कथयन्ति तदा मासल्छ । तसाद् रात्रौ ''साहंति'' ति कथयन्ति ॥ १५२२ ॥ कथम् १ इति चेद् उच्यते—आचार्या आवश्यकं समाप्य मिलितेषु सर्वेष्विप साधुषु प्रच्छन्ति—आर्याः । आलोचयत कीदृशानि क्षेत्राणि १ । तत उत्थाय गुरूनिमनन्द्य बद्धाङ्गल्यो यथाज्येष्ठमालोचयन्ति—

पढमाएँ नितथ पढमा, तत्थ य घय-खीर-क्रूर-दिधमाई। विइयाएँ वीय तह्याएँ दो वि तेसिं च धुव लंभो। १५२३॥ ओभासिय धुव लंभो, पाउग्गाणं चउत्थिए नियमा। इहरा वि जहिच्छाए, तिकाल जोगं च सव्वेसिं॥ १५२४॥

'प्रथमायां' पूर्वस्यां दिशि यद् असाभिः क्षेत्रं प्रत्युपेक्षितं तत्र 'प्रथमा' स्त्रपौरुपी नास्ति, तस्यामेव भिक्षाटनवेलासम्भवात्, परं तत्र क्षेत्रे घृत-क्षीर-क्रूर-द्ध्यादीनि प्रकामं प्राप्यन्ते । 20 द्वितीयाः क्षेत्रप्रत्युपेक्षका ब्रुवते—द्वितीयस्यां दिशि 'द्वितीया' अर्थपौरुपी नास्ति, तस्यामेव भिक्षा-टनवेलाभावात्, घृत-दुग्ध-दध्यादीनि तु तथैव लभ्यन्ते । तृतीया ब्रुवते—तृतीयस्यां दिशि 'द्वे अपि' सूत्रार्थपौरुष्यो विद्येते, मध्याहे भिक्षालाभसद्भावात्, तेषां च घृत-दुग्धादीनां 'ब्रुवः' निश्चितो लाभ इति ॥ १५२३ ॥ तथा—

चतुर्थाः पुनिरत्थमाहुः—अस्मत्मत्यपिक्षितायां चतुर्थ्या दिशि प्रायोग्याणामवभाषितानां 25 'ध्रुवः' अवश्यम्भावी लामः । 'इतरथाऽपि' अवभाषणमन्तरेणापि 'यहच्छया' प्रकामं 'त्रिकालं' पूर्वाह्य-मध्याह्य-ऽपराह्मलक्षणे कालत्रये 'सर्वेषामपि' बाल-वृद्धादीनां 'योग्यं' सामान्यं भक्त-पानं प्राप्यते ॥१५२॥ इत्थं सर्वेरिप खखक्षेत्रखरूपे निवेदिते सत्याचार्याश्चिन्तयन्ति—कस्यां दिशि गन्तुं युज्यते ? । ततः खयमेवाद्यानां तिसृणां दिशां सूत्रार्थह्यान्यादिदोषजालं परिभाव्य चतुर्भी दिशमन्तरोक्तदोषरहितत्वेन गन्तव्यतया विनिश्चित्य किं कुर्वन्ति ? इत्याह— 30

इच्छागहणं गुरुणो, कैत्थ वयामो चि तत्थ ओअरिया । खुहिया भणंति पढमं, तं चिय अणुओगतचिछा ॥ १५२५ ॥

१ तत्र यथा ते आलोचयन्ति तथा प्रतिपादयति इलनतरणं भा॰ प्रती ॥ २ कहिं व° ता॰ ॥

क्षेत्रप्रसु-पेक्षकैः प्रत्युपे-क्षितस्य क्षेत्रस्य भाचार्या-णा समक्ष निवेदनम्

15

क्षेत्रप्रमुख्या । चेत्रकृति । चेत्रिक्य । क्षेत्रस्य चित्रस्य निव्य

15

विद्यं सुनग्गाही, उभयग्गाही य तद्यगं खेनं । आयरिओ ड चउन्धं, मो उ पमाणं हवद् तत्य ॥ १५२६ ॥

'गुरोः' आचार्यस्य 'इच्छाप्रहणं' शिष्याणार्मामपायपरीक्षणं मवति—आर्थाः! क्रययत 'कुत्र' क्सां दिश्चि त्रजामः हिता ततो ये 'श्रोदिरिकाः' खोदरमरेणकचित्तान्ते 'क्षिमिताः' सम्प्रान्ताः वसन्ता मणन्ति—प्रथमां दिशे त्रजामा यत्र प्रथमपाद्ग्यामेव प्रकामं मोजनमगुष्यते । तामेव दिशे "अणुश्रोगतित्त्वः" ति अनुश्रोगप्रहणक्रिनेष्ठाः शिष्या गन्तुमिच्छन्ति, येन हितीयपाद्ग्यां निज्यीवात्तमर्थप्रहणं भवति ॥ १५२५॥

ये तु मृत्रप्राहिणले भणिन—द्वितीयां दिशं गच्छामः यत्र न सृत्रपे। तर्णव्यायात इति । ये नृभयप्राहिणने 'नृतीयं' नृतीयदिग्वर्ति क्षेत्रमिच्छन्ति, तत्र हि हयोरप्याद्यपे। रूपोर्निव्यायातं 19 सृत्रार्थप्रहणे भवनः । आचार्यान्तु चतुर्थे क्षेत्रं गन्तुमिच्छन्ति, यतन्त्रत्र त्रित्वर्पि कालेषु वाल- वृद्धाद्ययं मामान्यमक्तं प्रावृणकाद्ययं पुनरवमापितं दुग्वादिकं प्रायोग्यं प्राप्यते, न च कोऽपि मृत्रार्थयोज्योद्यात इति । 'म एव च' आचार्यः 'तत्र' तेषां मच्ये प्रमाणं मवित ॥ १५२६॥

आह कि पुन कारणं येनाचार्याश्चतुर्थक्षेत्रमिच्छन्ति ? इति अत आह— मोहुच्मवो उ विलिए, दुव्यलदेहो न साहए अन्यं ।

ना मन्त्रवला माह, दुइस्से होह दिईतो ॥ १५२७ ॥

प्रथम-द्वितीय-नृतीयेष्ठ क्षेत्रेषु प्रचुरित्य-मधुराहारप्रापः अर्गरेण बल्वान् मवति, बल्वत-श्चावस्थन्मावी नोहोद्भवः । एवं वर्ष्टि यत्र मिक्षा न लम्यते तत्र गत्ना बुमुक्षाक्षामकुक्षयिन्तिष्ठन्तु, नवन्, दुवेल्वेद्धः सावुनि साययि । अर्थ । ज्ञान-दर्शन-चारित्रक्षम् । यत एवं ततः 'मव्यवलाः' नानिवन्यन्तो न वाऽनिदुर्वलाः सायव इत्यन्ते । दृष्टाश्चश्च भवत्यत्र इष्टान्तः—'दुष्टाश्चः' १९गर्दमः, म यथा प्रचुरमञ्जणादुर्हापत सन् रन्तुन्य कुन्मकारोगितानि माण्डानि मिनति, स्य-नेनव कुन्मकारण निरुद्धाद्याः सन् माण्डानि वाद्धं न सकोतिः म एव च गर्दसो विसञ्यनाहार-

कियया मितवर्षमाणः सम्यग् माण्डानि वहति । एवं माघवाऽपि यदि किरव-मवुराम्यवहारतः वर्गगेरवयमाजो मवन्ति, नत उत्पन्नहुर्निवारमेहोष्ट्रेकृतया स्यमयोगान् वहादुपसृहु(द्वीं)युः, बाहागमावे त्वतिक्षामवरुषः सन्तः संयमयोगान् बोहुं न द्यकृष्टुः; मध्यमवहोषेतास्तु व्यपगते।

१० खुक्या अनुद्विमर्गारणामाः सुर्वेनेव संयमयोगान् वहर्न्ताति मला क्षेत्रत्रयं परिहन्याचार्याश्चनुर्थे हैत्रं अनन्ति ॥ १५२७ ॥ किञ्च—

> पणपन्नगस्य हाणी, आरेण जेण तेण वा घरह । वह तम्मा नीरोगा, वर्चनि चडत्थगं ताहे ॥ १५२८॥

मञ्जाकार्वार्षक्रस्य नानुषस्य विशिष्टाहारमन्त्ररेण 'हानिः' व्रष्टपरिहाणिर्भवति । "आरेणं" ति ४) पञ्चपञ्चाकतो वर्षेम्य आराह् वर्तमानो येन वा तेन वा आहारेण 'व्रियते' निर्वहति । त्रवो यदि ते नाववन्तरूगान्त्रया नीरोगान्तत्रश्चतुर्थमेव क्षेत्रं व्रवन्ति न दोषाणि ॥ १५२८ ॥

·· वर् पुण जुना येरा, रागविसुका व असहुणो तरुणा ।

' १ °ण्डकानि कें ॰ हे॰ ॥

ते अणुक्तलं खेत्तं, पेसिंति न यावि खग्गूडे ॥ १५२९ ॥

यदि पुनः 'जीर्णाः' पञ्चपञ्चाशद्वापिकादय इति भावः, के ते ? 'स्यविराः' वृद्धाः, तथा तरुणा अपि ये रोगेण-ज्वरादिना मुक्तमात्रा अत एव च 'असिह ज्णवः' न यदि तदप्याहार-जातं परिणमयितुं समर्थाः 'तान्' एवंविधान् स्थविर-तरुणान् 'अनुकूरुं' प्रायोग्यलाभसम्भवेन हितं 'क्षेत्रं' प्रथमक्षेत्रादिकं गीतार्थमेकं सहायं समर्प्य प्रेषयन्ति सूरयः, 'न चापि' नैव खग्गू-5 डान् । इहालसाः स्निग्ध-मधुराचाहारलम्पटाः सम्गृडा उच्यन्ते ॥ १५२९ ॥

आह कियता पुनः कालेन ते वृद्धादयः पुष्टि गृह्धन्ति ? उच्यते—पञ्चभिर्दिवसैः । तथा च वैद्यक्यास्त्रार्थसूचिकामेतदर्थविषयामेव गाथामाह-

> एग पणगऽद्धमासं, सङ्घी सुण-मणुयै-गोण-हत्थीणं। राइंदिएहिं उ वलं, पणगं तो एक दो तिन्नि ॥ १५३० ॥

10

क्षीणशरीरस्य शुनः पोप्यमाणस्यैकेन रात्रिन्दिवेन वलमुपजायते । एवं मनुष्यस्य रात्रिन्दिव-पञ्चकेन, गो-त्रहीवर्दस्यार्द्धमासेन, हस्तिनस्तु क्षीणवपुषः पृष्टिमारोप्यमाणस्य पृथा दिवसैर्वहमु-द्भवति । तत एते वृद्धादयः प्रथमक्षेत्रे पोप्यमाणाः पञ्चकमेकं रात्रिन्दिवानां व्यवस्थाप्यन्ते, ततश्चतुर्थक्षेत्रे नीयन्ते । अथ पञ्चकेनामी न चलं गृहीतवन्तः ततो द्वे पञ्चके, तथापि वलमग्रै-ह्यानास्त्रीणि पञ्चकांनि व्यवस्थाप्य चतुर्थक्षेत्रे नेतव्याः ॥ १५३० ॥ एवं ते चतुर्थक्षेत्रगमर्न 15 निर्णीय गय्यातरमाप्रच्छ्य क्षेत्रान्तरं सङ्गामन्ति तद्विपयं विधिमभिधित्सुराह-

> सागारिय आपुच्छण, पाहुिंडया जह य विजया होई । के वर्चते पुरओ, उ मिक्खुणो उदाहु आयरिया ॥ १५३१ ॥

शय्यातर-स्याप्रच्छा

क्षेत्रान्तरं सङ्गामद्भिः सागारिकस्याऽऽप्रच्छन्नं कर्त्तव्यम् । यथा च 'प्रामृतिका' हरितच्छेद-नाद्यधिकरणरूपा वर्जिता भवति तथा विधिना आप्रच्छनीयम् । तथा गच्छतां के पुरतो व्रजन्ति १३० तरकारणा-दिकं च किं भिक्षवः ! उताहो आचार्याः ! इति निर्वचनीयम् । एप द्वारगाथासमासार्थः ॥ १५३१ ॥

अथैनामेव विवरीपुराह-

सागारिअणापुच्छण, लहुओ मासो उ होइ नायच्यो । आणाइणो य दोसा, विराहण इमेहिँ ठाणेहिं ॥ १५३२ ॥

सागारिकमनापृच्छ्य यदि गच्छन्ति तदा रुघुको मासः प्रायश्चित्तं भवति ज्ञातन्यः, आज्ञा-25 दयश्च दोपाः । विराधना चामीभिः स्थानैः प्रवचनादेर्भवति ॥ १५३२ ॥ तान्येवाह—

सागारिअपुच्छगमणम्मि वाहिरा मिच्छैगमण कयनासी । अन्नस्स वि हिय-नहे, तेणगसंका य जं चऽनं ॥ १५३३ ॥

सागारिकमनापृच्छेंच यदि गच्छन्ति ततः सागारिकश्चिन्तयेत्—''वाहिरि''ति वाह्या लोकधर्मस्यामी भिक्षवः, यतः--30

आपुच्छिऊण गम्मइ, कुरुं च सीरुं च माणिअं होइ ।

१ °य-गावि-ह् ता ।। २ °गृह्णतस्त्री ° हे ।। ३ °च्छ छेद कयनासी । गिहि-साहु-अभिधारण, तेणग° ता॰॥ ४ °च्छच गमने सागा॰ भा॰॥

10

## अभिजाओं ति अ यन्नह, सो ति जणो माणिओं होह ॥

एप होकधमें: । तथा "मिच्छगमण" ति 'ये होकधमंमि प्रत्यक्षदृष्टं नाववुध्यन्ते ते कथमतीन्द्रियमदृष्टं धमंमवमोत्स्यन्ते ?' इति सागारिको मिध्यात्वं गच्छेत् । तथा 'कृतनाणिनः'
कृतन्ना एते, एकरात्रमि हि यस गेहे स्थीयते तमनाष्ट्रच्छ्य गच्छता भवत्योचित्यपरिहाणिः,
कि पुनरमीपामियन्ति दिनानि मम गृहे स्थित्वा युक्तं मामनाष्ट्रच्छ्य गन्तुम् ? इति । तथा 'अन्यत्ये' प्रातिचेदिमकस्य अपिक्रच्यात् सागारिकस्य वा हते नष्टे वा किसिश्चिद् वस्तुनि स्तनकृत्रङ्ग भवेन्—यदमी साधवोऽनाष्ट्रच्छ्य गतास्तुद् नृत्मिभिरेव स्तेनितं तद् द्रच्यमिति । "अं
चक्त्र" ति यच 'अन्यद्' वमतिच्यवच्छेदादि भवति तदिष द्रष्ट्रच्यम् ॥ १५३३ ॥ तदेवाह—

वसहीए वोच्छेदो, अभिघारिताण वा वि साहणं । पञ्चलाभिम्रहाणं, नेणेहि व संकणा होजा ॥ १५३४ ॥

'विप्रलम्भिताम्नावदमीमिरेकवारम्, अन ऊर्द्धं ये किचन सयना इति नाम उद्घहन्ते तैभ्यो वमतिं न प्रदास्त्रामि' इत्येवं वसनेर्व्यवच्छेटो भवेतै । तथा 'अभिवारयन्तो नाम' ये साववस्त्रमा-चार्यं मनसिकृत्योपसम्पडः प्रतिपत्त्यर्थं समायातामे सागारिकं प्रश्नयन्ति—आचार्याः कस्मिन् क्षेत्रे विहृतवन्तः ?, मागारिकः प्राह—यः कथयित्वा त्रजति स ज्ञायते यथा अमुकत्र गत इति, ये ातु प्रथमत एव नाष्ट्रच्छन्ति न कथं ज्ञायन्ते <sup>2</sup>; ततस्तेषामभिधारयतां साधृनाम् 'अहो ! छोकच्य-त्रहारबिर्द्धां अमी आचार्याः, ततः को नामामीपामुपकण्ठे उपसम्पत्स्यते ?' हुँति विचिन्त्य न्वगच्छे गणान्तरे वा गमनं मवेदिति वाक्याध्याहारः । य चाचार्यन्तेपां श्रुतवाचनापदानादि-जन्याया निर्जगया अनाभागी भवति । प्रत्रज्याभिमुग्वानां वा "तेणेहि" ति म्तनिविषया शङ्का भवत् । किमुक्त भवति ?—किचिद्गारिणः संसारप्रपञ्चविश्क्तचेतसम्बद्गन्तके प्रवज्यां प्रतिपि-2 रमवः समायानाः मागारिकं पृच्छन्नि—क गता श्राचार्याः १; स प्राह—वयं न जानीमः तत्त्व-रूपमिति, तनसेर्पामगारिणां बङ्का समुपजायते, वथा-नृनं किमप्यस्य सागारिकस्य चोरियत्वा गतान्त, अन्यथा किमर्थमेष परिस्फुटमाचार्याणां गमनवृत्तान्तं न निवेदयति ? इति । ततश्च ते प्रवज्यामप्रतिपद्यमाना यन् पण्णां जीवनिकायानां विराधनां कुर्वन्ति यच वोटिक-निह्वादिपु व्रजन्ति अपगन् वा प्रवजना विपरिणामयन्ति नन्निष्पन्नमाचार्याणां प्रायक्षित्तम् । यत प्रवमनः 25 मागारिकमाष्ट्रच्छ्य गन्तत्र्यम् ॥ १५३४ ॥ सा च पृच्छा द्विविधा—विविधुच्छा अविधि-प्रच्छा च । नत्राविधिप्रच्छाममिथित्युः शायिश्चत्तं ताबदाह—

१°स्यं सागारिकव्यतिरिक्तस्य अपि॰ मा॰ ॥ २केचित् सं॰ त॰ ह॰॥ ३°त्, ततोऽघ्यनिगताद्यो यद्याप्यन्ति तिघ्यसम् । 'अमि॰ मा॰ । "जं च अद्वाणिगगया साह्र पानिन्ति तिष्णफर्यां" इति चूर्णा विशेषचूर्णां च॥ ४ मो॰ ह॰ निगडन्यन—इति कृत्या स्वाच्छे गणान्तरे चा गमनं भवेत् । स चाचा॰ न॰ हे॰ हा॰। इति पुनरावृत्तिमंत्रेत्, उपसम्पद्मप्रतिप्यय भूयः स्वगच्छे गणान्तरं चा गच्छेगुरिति मावः। स चाचा॰ मा॰॥ ५ मो॰ है॰ निगडन्यन—॰नादिजन्या॰ त॰ है॰ हां॰। ॰नादिपदानजन्या॰ मा॰॥ ६ ॰पां म्निनियपा शद्धा मा॰॥

अविहीपुच्छणें लहुओ, तेसिं मासो उ दोस आणाई। मिच्छत्त पुच्चभिष्यं, विराहण इमेहिं ठाणेहिं॥ १५३५॥

गमनसम-येऽविधि-पृच्छा

अविधिप्रच्छने 'तेषाम्' आचार्याणां लघुको मासः, दोषाश्चाज्ञादयः, तथा मिथ्यात्वं 'पूर्वभ-णितं' प्रागुक्तमेव मन्तन्यम् । विराधना एभिः स्थानैर्भवति ॥ १५३५ ॥ तान्येवाह—

सहसा दहुं उग्गाहिएण सिजायरी उ रोविजा । सागारियस्स संका, कलहे य सएन्झिखिंसणया ॥ १५३६ ॥

5

अविधिप्रच्छा नाम वस्त-पात्राद्युपकरणं विहारार्थमुद्राह्य प्रच्छिन्त 'वयमिदानीं विहारं कुर्महे' ततः 'सहसा' अकसाद् उद्घाहितेन उपकरणेन प्रस्थितान् हृष्ट्या शय्यातरी रुदियात् । तद् हृष्ट्या सागारिकस्य शङ्का-भवेत्—मयि प्रवसित कदाचिद्य्यस्या अक्षिणी अश्रुपातं न कुरुनः, अमीषु तु प्रस्थितिष्वत्थमश्रूणि मुच्चतः, ततो भवितन्यं कारणेनेति । मिथ्यात्वं गच्छेत्, तद्रव्या-10 अन्यद्रव्यव्यवच्छेदाद्यश्च दोषाः । तथा ''सइिन्झ्य'' ति प्रातिवेशिमकी रुदन्ती शय्यातरी हृष्ट्या पश्चात् कुछहे समुत्पन्ने खिसनां कुर्यात्—किमन्यद् भवदीयं दुश्चरितमुद्रीयते येन तदा-नीमाचार्येषु विहारं कर्त्रुमुद्यतेषु भवत्या रुदितम्, किं वा स आचार्यस्ते पिता भवति येन रोदिषि ? इति ॥ १५३६ ॥

अथानागतमेव प्रच्छन्ति 'वयममुकदिवसे गमिष्यामः' तत्राप्यमी दोषाः---

15

हरियच्छेअण छप्पईअथिचणं किचणं च पुत्ताणं। गमणं च अग्रुगदिवसे, संखडिकरणं विरूवं वा॥ १५३७॥

तानि शय्यातरमानुषाणि 'अद्य साधवो गमिण्यन्ति' इति कृत्वा क्षेत्रादौ न गच्छन्ति । ततो यानि तत्र महान्ति तानि धर्म शृणुयुः । चेटरूपाणि सुपाश्य पुरोहडादिषु हरितच्छेदनं यद्वा परस्परं पट्पदिकानां "थेचणं" उपमर्दनं "किचणं" ति कर्तनं वा विदध्यः, पोतानि—वस्नाणि 20 तेपां प्रक्षालनं कुवीरन् । यद्वा 'अमुकदिवसे गमनं करिष्यामः' इत्युक्ते सयतार्थं सङ्ख्वाः करणं भवेत् । तत्र यदि गृह्वन्ति तदाऽऽधाकमीदयो दोषाः, अगृह्वतां तु प्रद्वेषगमनादयः । "विरुव्यान् ति 'विरूपम्' अनेकप्रकारं कुड्यधवलनादिकमपरमप्यधिकरणं कुर्युः । यत एते दोषा अतोऽविधिष्टच्छा न विधेया ॥ १५३७ ॥ कः पुनः प्रच्छायां विधिः ! इत्याह—

जत्ती पाए खेर्त, गया उ पिहलेहगा तती पाए । सागारियस्स भावं, तणुईति गुरू इमेहिं तु ॥ १५३८ ॥

<sup>25</sup> गमनसमये प्रच्छाया विधि

'यतः प्रगे' यतो दिनादारभ्य क्षेत्रप्रत्युपेक्षका गताः 'ततः प्रगे' ततः प्रभृति सागारिकस्य 'भावं' प्रतिबन्धं 'तनूकुर्वन्ति' हानिं प्रापयन्ति 'गुरवः' आचार्या एभिर्वचनैः ॥ १५३८॥

तान्येवाहं---

उच्छू बोलिंति वई, तुंबीओ जायपुत्तभंडाओ । वसहा जायत्थामा, गामा पट्यायचिक्खल्ला ॥ १५३९ ॥ अप्पोदगा य मग्गा, वसुहा वि य पक्तमद्विया जाया ।

30

## अर्झाकंता पंथा, विहरणकाला सुविहियाणं ॥ १५४० ॥

इह पूर्व श्रानादिविहांगे सवतास्त्रक्तम्, अतः अन्काल्येवाहीहत्यासिर्वायंत—इव श्वील्यन्ति व्यतिक्रासन्न 'वृति' न्यपिर्वेपन्याम्, तुम्ब्यश्च 'जानपुत्रभाण्डाः' सस्त्यन्तन्वकाः, नया वृपया जानस्यामानः, श्रामाः प्रन्यनिवक्षन्ताः, अल्योनकाश्च मार्गाः, वसुवाऽपि च पक्ष- अमृतिका जाता, अन्यः—पश्चिकादिभिन्कान्ताः—श्रुण्णाः पन्यानः सम्यति वर्तन्ते, अतो विहर्ण्णकालः सुविहितानीम्। एतद् गायाद्वयं शब्यानरस्य श्रुण्वतो सुग्वश्चद्वनणं कुर्वन्तः पटिन्त । ततः शब्यानरे श्रृणात्मे श्रृणात्मे श्रृणात्मे श्रृणात्मे स्वान्यम् । किमिदानी यृयं गमनोत्यकाः । स्त्यमन्तराञ्चना प्रज्ञाप्यमानानी शब्यावरमानुगणां व्यवन्त्रिक्षये केहानुवन्यः ॥ १५३० ॥ १५४० ॥ नतः—

गमनसम्बे 10 द्याज्यातर-स्योपदेश-द्यानम् आवासगक्यितयमा, कछं गच्छामु नो उ आयरिया । सपरिज्ञणं सागरियं, बाहेडं दिनि अणुमिहं ॥ १५४१ ॥

आवस्यकं-प्रतिक्रमणं तदेवावस्यमनुष्टेयन्वाद् नियमः स कृतो येन्ते कृतावस्यक्रित्यमाः । गायायां प्राकृतस्वादावस्यक्यञ्दस्य पृथेनिपातः । "कृष्टं गच्छानु" ति "वर्तमानासमे वर्तमाना" इति वचनान् 'कृष्ये' प्रमाने गमिन्याम इति मस्ता तत आचार्याः 'सर्गरज्ञनं' सङ्दुम्बं मागा-1>रिकं व्याह्न्य दद्ति 'अनुशिष्टिं धर्मकृषां कुषेन्तीत्यर्थः ॥ १५४१ ॥ ततः—

पञ्जज सात्रश्रो वा, दंनणसद्दी जहन्त्रश्री वसिंह । जागम्मि बहुमाणे, अपुर्ग वेलं गमिस्मामी ॥ १५४२ ॥

स श्रव्यानगे धर्मक्यां श्रुत्वा कराचिन् प्रश्न्यां प्रतिपयने । अथ प्रश्न्यां प्रतिपत्तंमञ्जननृतः 'श्रावको मर्वान' देशविर्गानं प्रतिपयने । अथ नामप्यक्तिक्र्तुमञ्जमन्तः 'दर्शनश्रादः'
20 अविरनसन्यन्तिष्टमेविति । अथ दर्शनमप्युर्राकतु नान्यहेन नना जयन्यनाऽवस्यन्तया वर्सानं
साध्नां यथा दर्शात तथा प्रज्ञाप्यने । स्योऽित धर्मक्यां मसाप्याचार्या श्रुवते—योऽमा योगो गमनायान्यान् प्रेरयित तस्मिन् वर्तमाने सति ''असुनं वेर्छ' नि सप्तम्यथं हिनीया असुक्त्यां वेर्छ्यां
गमिष्यानः । इत्थं विकार्ज्वस्यां कथिन्वा प्रस्तुपति श्रज्ञन्ति ॥१५२२॥ कथम् १ इत्याह—

ङेत्रान्तर गमनम् धा नदुमय सुनं पहिन्द्रिणा य उन्नयमणुन्नए वा वि । पडिच्छाहिनरण तेण, नद्व सन्गृह मंगान ॥ १५४३ ॥

'तहुमयं' सुत्रपार्शमध्येपार्शी च कृत्वा वजित । अथ दृरं क्षेत्रं गन्तव्यं ततः सृत्रपार्शी कृत्वा । अथ दूर्तरं ततः पादानगर्दे पात्रमञ्ज्येष्वणां कृत्वा । अथ दूर्तरं तत उद्गतमात्र सृथें । अथातिद्रश्चान् मार्गो गन्तव्यः गच्छश्च तृपादिसिसकान्त उन्तरं न शकोति गन्तं तनोऽनुद्रते सृथं प्रच्यति । 'पिडिच्छ' ति निशि निर्गता उपाश्चाद् बहिः परस्परं प्रनीङ्गते । अन्यया ये अपश्चात्रिगेच्छिन ते न ज्ञानिन 'केनापि मार्गेण गनाः साववः १' नतो महता शब्देनाग्रेतनान् साव्यत् व्याहरेगुः, तत्र अधिकरणम् अक्ताययव्यवहन्यणित्यामान्तरगमनादि सविति । १ नाम्। द्रव्यसुक्ते शब्दातरो वृयात् मार्ग । १ भित ते सायव उपाश्रयाद् बहिर्निर्गताः परस्परं भारा।

Ē

10

"'तेणे नहे" ति ते पाश्चात्यसाघवोऽर्वेतनानां 'नष्टाः' स्फिटिताः सन्तः स्तेनकैरुपद्रथेरन् अतः प्रतीक्षणीयम् । "खग्गूड" ति कश्चित् खग्गूडः-निद्राङुः उपलक्षणत्वात् कश्चिद्रा धर्मश्रद्धाङ्घरिदं ब्रुते—'न कल्पते साधूनां रात्रौ विहर्तुम्' इति तस्य ''संगारो'' त्ति सङ्केतः क्रियते—त्वयाऽसु-कत्रागन्तव्यमिति ॥ १५४३ ॥ अथास्या एव गाथायाः कानिचित् पदानि विवृणोति—

पिंडलेहंत चिय वेंटियाउ काउं कुणंति संज्ञायं। चरिमा उग्गाहेउं, सोचा मज्झण्ह वचंति ॥ १५४४ ॥

ते साधवः प्रभाते प्रत्युपेक्षमाणा एव वस्त्राणि विण्टिकाः कुर्वन्ति । ततो विण्टिकाः कृत्वा खाध्यायं कुर्वन्ति तावद् यावत् 'चरमा' पादोनपोरुपी । ततः पात्रकाणि प्रत्युपेक्षणापूर्व 'उद्गाह्य' मन्थिदानादिना सज्जीकृत्य ततोऽर्थं श्रुत्वा 'मध्याहे' महरद्वयसमये व्रजन्ति ॥ १५४४ ॥

कथम् ? इत्याह---

तिहिं-करणिम्म पसत्थे, णक्खत्ते अहिवईण अणुकूले । चेत्तृण णिति वसमा, अक्ले सउणे परिक्लंता ॥ १५४५ ॥

तिथिश्च-नन्दा-भद्रादिका करणं च-वव-वालवादिकं तिथि-करणं तसिन् उपलक्षणत्वाद् वार-योग-मुह्त्तीदिषु प्रशस्तेषु नक्षत्रे च 'अधिपतीनाम्' आचार्याणामनुकूले वहमाने सति, किम् ? इत्याह—'अक्षान्' गुरूणामुत्कृष्टोपधिरूपान् गृहीत्वा 'वृपमाः' गीतार्थसाधवः शकुनान् परीक्ष-15 माणाः ''णिति'' निर्गच्छन्ति ॥१५४५॥ आह किमथे प्रथममाचार्या न निर्गच्छन्ति ! उच्यते—

> वासस्स य आगमणं, अवसउणे पट्टिया नियत्ता य। ओमावणा उ एवं, आयरिया मग्गओ तम्हा ॥ १५४६ ॥

वर्पणं वर्षः - वृष्टिस्तस्यागमनं दृष्टा अपशकुने वा दृष्टे वृपभाः प्रस्थिताः सन्तो निवृत्ता अप न कोकापवादमासादयन्ति, सामान्यसाधुत्वात् । यदि पुनराचार्या दृष्टिमपशकुनान् वा विज्ञाय 20 निवर्त्तन्ते तत एवमपभ्राजना भवति, यथा-यदेव ज्योतिपिकाणां विज्ञानं तदप्यमी आचार्या न बुध्यन्ते अपरं किमवमोत्स्यन्ते । तसादाचार्याः 'मार्गतः' पृष्ठतो निर्गच्छन्ति न पुनरप्रतः । अथ पुरतो गच्छन्ति ततो मासलघु । एतेन "के वचते पुरओ उ भिक्खुणो उदाहु आयरि-य" (गा० १५३१) ति पदं मानितम् ॥ १५४६ ॥ आह 'अपशकुने दृष्टे सित निवर्तन्ते' इंत्युक्तं तत्र के शकुनाः ? के वा अपशकुनाः ? इति अत्रोच्यते— 25

मइल क्रुचेले अन्भंगियछए साण खुज वडमे या । एए तु अप्पसत्था, हवंति खित्ताउ णितस्स ॥ १५४७ ॥

'मलिनः' शरीरेण वस्नेवी मलीमसः 'कुचेलः' जीर्णवस्नपरिधानः 'अभ्यक्षितः' सेहाभ्यक्त-

१ "तेण" त्ति स्तेनका विवुद्धाः सन्तो मोपणार्थमायाताः पश्चाद् व्रजन्ति । "नट्टे" त्ति कदाचित् कोऽपि साधुः मार्गात् परिभ्रश्येत् । अतः प्रथममेव प्रदोपवेद्यायां सङ्केतः क्रियते-अमुकत्रार्द्धमागं वृक्षादेरधस्ताद् विश्रामं ग्रहीष्यामः, अमुकत्र वसति स्रीकरिष्याम इति । "खग्गृड" ति कश्चित् कदाग्रही खग्गृड इदं त्रृते—न क° भा०॥ २ सोउं तो जंति मज्झण्हे ता॰॥ वि० ५८

गमनसमये प्रशस्तदिन-शकुनाद्यव-लोकनं त-त्कारणानि

अपश-कुना

शरीरः श्वा वामपार्श्वाद् दक्षिणपार्श्वगामी 'कुन्जः' वक्रशरीरः 'वडभः' वामनः । 'एते' मिलना-हयोऽप्रशम्ता भवन्ति क्षेत्रान्तिर्गच्छतः ॥ १५४७ ॥ नथा-

रत्तपड चरग तावस, रोगिय विगला य आउरा वेखा । कासायवस्य उद्धृतिया य जत्तं न साहंति ॥ १५४८ ॥

'रक्तपटाः' सागताः, 'चरकाः' क(कां)णाटा धाटीबाहका वा, 'तापसाः' सरनस्काः, 'रोगिणः' कुछादिरोगाकान्ताः, 'विकलाः' पाणि-पादाद्यवयवन्यद्विताः, 'आतुराः' विविधदुःस्रो-पहुताः, 'बद्याः' प्रसिद्धाः, 'कापायवस्त्राः' कपायवस्त्रपरिधानाः, 'उदृ्छिताः' भसोदृ्ष्ठितगात्रा धृतीयृसरा वा । एते क्षेत्रान्निर्गच्छिद्धिर्दृष्टाः सन्तो यात्रा-गमनं तत्प्रवर्त्तकं कार्यमप्युपचारादृ यात्रा तां न साधयन्ति ॥ १५४८ ॥ उक्ता व्यव्यकुनाः । व्यथ शकुनानाह-

शकुना.

10

नंदीतृरं पुण्णस्स दंसणं संख-पडहसदो य । भिंगार-छत्त-चामर-चाहुण-जाणा पसत्थाहुं ॥ १५४९ ॥ समणं संजयं दंतं, सुमणं मोयगा द्धिं। मीणं घंटं पडागं च, सिद्धमत्थं वियागरे ॥ १५५० ॥

'नन्दीतृर्य' द्वादशविधतृर्थसमुदायो युगपद् वाद्यमानः, 'पृणेस्य' पृणेकलशस्य दर्शनम्, 15 शङ्घ-परहर्योः शब्दश्च श्रुयमाणः, भृङ्गार-च्छत्र-चामगणि प्रतीतानि, 'वाहन-यानानि' वाहना-ति–हिल-तुरक्षमादीनि यानानि–शिविकादीनि, एनानि 'प्रशम्तानि' शुमाबहानि ॥ १५४९ ॥ 'श्रमणं' लिक्नमात्रधारिणम् , 'संयतं' पट्कायरक्षणे सम्यग्यतम् , 'टान्तम्' इन्द्रिय-नोडन्द्रि-यदमनेन, 'मुमनसः' पुष्पाणि, मोदका दिध च प्रतीतम्, 'मीनं' मत्स्यम्, घण्टां पताकां च दृष्ट्रा श्रुत्वा वा 'सिर्ह्व' निप्पन्नम् 'अर्थे' प्रयोजनं व्यागृणीयादिति ॥ १५५० ॥

अथ प्रशम्त्रेषु शकुनेषु सञ्जातेषु गुरवः किं कुर्वेन्ति व इत्याह-सिजायरेऽशुमासइ, आयरिओ सेसगा चिलिमिलिं तु ।

काउं गिण्हंतुर्वाहं, सारवियपडिस्सया पुन्ति ॥ १५५१ ॥

शय्यान्राननुशास्त आचार्यः, यथा-नजामा वयम्, भवद्विधर्मकर्मण्यप्रमत्तर्भवितव्यमिति । दोंपास्तु साधवः चिलिमिली 'कृत्वा' बद्धा तदन्तरिताः सन्त उपिवं 'गृहन्ति' संयद्ययन्तीत्यर्थः,

25 कथम्मताः १ मारवितः-सम्मार्जितः प्रतिश्रयो यम्ते सारवितप्रतिश्रयाः 'पृर्वं' प्रथमम् ॥१५५१॥

थथ कः कियट्पकरणं गृहाति ? इत्युच्यते-

बालाईया उवहिं, जं बोद्ध तरंति तत्तियं गिण्हे । जहण्णेण अहालायं, सेसं तरुणा विरिचंति ॥ १५५२ ॥

वाल-बृद्ध-राजप्रविज्ञतादयो यावन्मात्रमुपांथं वोहुं ब्रक्कवन्ति तावन्मात्रमेव गृहन्ति । यदि च <sup>30</sup> संबंधेव न शक्कुवन्ति तटा 'वयन्येन' सर्वस्तोकतया यथाजातसुर्पायं गृहन्ति । 'शेषं' वालादि-सत्कसुपकरणं तरुणाः साघवः 'विरिञ्चन्ति' विमज्य गृहन्ति ॥ १५५२ ॥

तत्र च यदि 'आभिष्रहिकाः' 'बाल-बृद्धादीनामुपघिरसामिर्वोदन्यः' इत्येवं प्रतिपन्नाभिष्रहाः

सन्ति ततस्ते परस्परं विभज्य गृह्णन्ति । अथ न सन्त्याभित्रहिकास्ततः को विधिः ? इत्याह— आयरिओवहि वालाइयाण गिण्हंति संघयणज्ञता। दो सोत्ति उण्णि संथारए य गहणेक्कपासेणं ।। १५५३ ॥

आचार्योपिं वालादीनां चोपिं गृह्णन्ति 'संहननयुक्ताः' अनाभित्रहिका अपि सन्तो ये समर्थ-साधवः । कथम् १ इत्याह—द्वी सौत्रिकी कल्पी एक और्णिकः कल्पैः संस्तारकः चशब्दादुत्तर-5 पष्टकश्च । एतेपामाचार्यादिसम्बन्धिनां ''गहणेकपासेणं'' ति सप्तम्यर्थे तृतीया 'एकस्मिन् पार्धे' एकत्र स्कन्धे महणं कुर्वन्ति । द्वितीये तु पार्श्वे आत्मीयमुपिषं स्थापयन्ति ॥ १५५३ ॥

अथ "सम्मूड" (गा० १५४३) त्ति पदं निवृणोति—

रत्ति न चेव कप्पइ, नीयदुवारे विराहणा दुविहा। पण्णवण बहुतर गुणा, अणिच्छ वीओ व उवही वा ॥ १५५४ ॥

कश्चिद् धर्मश्रद्धालुतया खम्गूडतया वा प्राह—रात्रौ न चैव कल्पते विहर्तुम्, यतः "नीय-र्दुवारं तमसं, कोष्टगं परिवजाए।" (दशवै० अ० ५ गा० २०) त्ति वचनादृ दिवाऽपि तावदृ नीचद्वारे कोष्ठके प्राणिनां कण्टकादीनां चानुपरुभ्यमानतया 'द्विविधा' सयमा-ऽऽत्मविराधना भवति इति क्रत्वा प्रवेष्टुं न कल्पते, किं पुना रात्री विहर्त्तुं कल्पिप्यते 2 । इत्थं ब्रुवाणस्य तस्य प्रज्ञापना कर्त्तव्या, यथा--वत्स ! दूरतमक्षेत्रस्य गन्तव्यतया बहुतरा गुणाः सवाल-बृद्धस्य गच्छस्य 15 साम्प्रतं रात्री गमने भवन्ति । इत्थमपि प्रज्ञापितो यदि नेच्छित ततोऽस्य 'द्वितीयः' सहायो दीयते उपिर्वा तस्य जीर्ण उपहतश्च समर्प्यते<sup>3</sup>, मा सारतरस्तदीयोपिधः स्तेनैर्गृह्येत मा वा रात्री सुप्त-स्योपहन्येतेति ॥ १५५४ ॥ तदेवमुक्तविधिना ततः क्षेत्राद् निर्गत्य सूत्रोक्तनीत्या गच्छन्ति । शामं च प्राप्तानां क्षेत्रप्रखुपेक्षका यत्र पूर्व वसतिः प्रखुपेक्षिता आसीत् तत्र प्रथमं स्वयं गत्वा वसतिं निरूप्य ततो गच्छ तत्र प्रवेशयन्ति । तत्र रात्रावुषित्वा प्रभाते ग्रामान्तरं गच्छन्ति । एवं च— 20

वचंतेहि य दिहो, गामो रमणिजभिक्ख-सज्झाओ। जं कालमणुत्राओ, अणणुत्राए भवे लहुओ ॥ १५५५ ॥

व्रजद्भिरतः साधुभिः कश्चिद् प्रामो दृष्टः, कथम्भूतः १ रमणीयं सुखप्राप्यत्वेन मनोज्ञभक्त-पानलामेन च मैक्षं अत एव रमणीयः खाध्यायश्च यत्र स रमणीयमैक्ष-खाध्यायः । एवंतिधो प्रामः 'यं' यावन्तं 'कालम्' एकदिवसरुक्षणं स्थातव्यत्वेनानुज्ञातः तावन्तं कालं वसन्तो न प्राय-25 श्चित्तमाजो भवन्ति । 'अननुज्ञाते' द्वितीयादिषु दिवसेषु वसतां रुषुको मासो भवेत् ॥१५५५॥

अथवा---

तवसीसिय उन्त्राया, खुल छुक्खाहारदुन्वला वा वि । एग दुग तिनि दिवसे, वयंति अप्पाइया वसिउं ॥ १५५६ ॥ त्तपसा-पष्टा-ऽष्टमादिना ये शोषिता ये वा उद्घाताः-अतीवपरिश्रान्ताः ये च "ख़ुरु" ति ३०

१ °त्यः तथा सं° त॰ ॥ २ तु स्कन्घे आ° मा॰ ॥ ३ °ते, तदीयः पुनः शोभनो गृह्यते, मा स्तेनादयस्तमेकाकिनं दृष्टा शोभनमुपधिं गृद्धीयुरिति ॥ १५५४ ॥ तदेव° मा॰ ॥ ४ °त्। एष एकः पक्षः ॥ १५५५ ॥ अथवा मा॰ ॥

Б

10

कर्कश्रेत्रादायाताः ये वा रूझाहारमोजिन्बाट् दुर्बन्ताः, एते एकं वा द्वे। वा त्रीन् वा दिवसान् तिसान् श्रामे 'उपित्वा' स्थित्वा 'आप्यायिताः' मनोज्ञाहाँरेः स्वस्थीमृताः अपरं श्रामं वजन्ति ॥ १५५६ ॥ इटमेर्वं भावयिति—

पढमदिणे समणुण्णा, सोहीयुद्धी अकारण परतो ।

तिचि व (वि) समणुचाया, तथी परेणं भवे सोही ॥ १५५७ ॥

प्रथमिदने तत्र प्रामे वसता समनुज्ञा, प्रथमो दिवसस्तत्रानुज्ञात इति भावः । ततः 'परतः' हितीयादिदिवसेप्यकारणे वसतां शोधिः—प्रायश्चित्त तस्या यृद्धिभैवति । सा चानन्तरगाथायां वस्यते । अथ तपःशोपितत्वादिकमनन्तरगाथोक्त कारणं वर्चते तत्र त्रीण्यपि दिनानि समनुज्ञातानि । 'ततः' दिवसत्रयात् परतः 'शोधिः' प्रायश्चिनं भवत् ॥ १५५७ ॥ तामवाह—

सत्तरनं तवो होइ, तओ छुओ पहाबई ।

छएणऽच्छिन्नपरियाए, तओ मृहं तओ दुर्ग ॥ १५५८ ॥

सप्तरात्रं यावत् तपो भवति । 'ततः' सप्तरात्रानन्तरं छेटः प्रधावति । छेदेनाप्यच्छित्रपर्याये साधा ततो मूलम् । ततः 'द्विकम्' अनवस्थाप्य-पाराध्विकद्वयम् ॥ १५५८ ॥

इद्मेव व्याख्यानयति-

मासो लहुओ गुरुओ, चडने लहुया य होति गुरुगा य । छम्मासा लहु गुरुगा, छेओ मृलं तह दुगं च ॥ १५५९ ॥

- इह प्रथमदिवमे वसन्तोऽनुज्ञाना एव, "पटमिटणे यमणुत्र" (गा० १५५०) ति वच-नात्। द्वितीये दिवमे यदि मनोज्ञाहारळम्पटतया तत्र प्रामं वसन्ति तदा छवुको मासः, तृतीये गुरुका (कः), चतुर्ये चत्वारो छघवः, पञ्चमं चतुर्गुर्यः, पष्ट पण्मामा छघवः, सप्तमे पण्मासा 20 गुर्यः, ततः समरात्रानन्तरमप्टमं दिवमे च्ळेटः, नवमं मूळम्, दश्मेऽनवस्थाप्यम्, एकाटशे पाराञ्चिकमिति। अथ तपःशोपिनशरीगदयन्तं तत्तर्आणि दिवसानि वसन्तः प्रायश्चित्तं नाप-चन्ते, "तिन्ति व (वि) सम्णुन्नाय" (गा० १५५०) ति वचनान्। चतुर्थे दिवसे वसतां छवु-मामः, पञ्चमे गुरुमासः, पष्ट चतुर्लववः, सममे चतुर्गुरवः, अप्टमे पट्छघवः, नवमे पद्गुरवः, दशमे च्ळेदः, एकादशे मूळम्, द्वादशेऽनवस्थाप्यम्, त्रयोदशे पाराञ्चिकमिति विशेषचृण्ये- १ 25 मिप्रायः। बृह्दुराच्ये पुनिरित्यमुक्तम्—

> एकेक सत्तवाग, मामाईयं तवं तु दाउगा । क्रेंब्रा वि सत्तमत्तव्राॅं, तिन्नि गमा नस्स पुख्तुत्ता ॥

'प्रैं' पीठिकायां (गाया ७०६) 'तृत्य' च्छेडस्य ये त्रयो गमा उक्तास्तेऽत्रापि द्रष्टच्याः । तत्र यतः स्थानात् तपः प्रार्ट्यं तत आरम्य च्छेडोऽपि दीयते, लघुमामाडारम्येत्यर्थः इत्येको ४०गमः । लघुपबकाडारम्येति द्वितीयः । गुम्पबकाडारम्येति तृतीयः ॥ १५५९ ॥

इंट सामान्यतः प्रायधितम् । अथ विदापत आह—

अणणुण्णाए निकारण व गुरुमाइणं चउण्हं पि ।

१°व पक्षड्यं भा° मा॰ ॥ २°र्णे एत्ते ता॰ ॥

गुरुगा लहुगा गुरुगो, लहुओ मासो य अच्छते ॥ १५६० ॥

अननुज्ञाते दिवसत्रयाद्र्द्धं 'निष्कारणे वा' कारणं विना प्रथमदिवसाद्र्द्धं गुर्वादीनां चतुर्णा-मिप तिष्ठतां यथाकमं गुरुका लघुका गुरुको लघुकश्च मासः । इयमत्र मावना—आचार्यस्यान-नुज्ञाते निष्कारणे वा तिष्ठतश्चत्वारो गुरवः, वृपमस्य चत्वारो रुववः, अभिषेकस्य गुरुमासः,. भिक्षोर्रुषुमासः ॥ १५६० ॥ आह किंनिमित्तमित्थं प्रायश्चित्तमापद्यते । उच्यते—

> नेहामु त्ति य दोसा, जे पुन्वं विणया कइयमादी । ते चेव अणहाए, अच्छंते कारणे जयणा ।। १५६१ ॥

'नैप्यामः' नागमिष्याम इत्युक्ते ये पूर्व 'क्रयिताद्यः' वसतेर्माटकसमर्पण-विक्रयणाद्यो दोषाः वर्णितास्ते चैव अर्थः-प्रयोजनं तदमावोऽर्नर्थं तेन प्रयोजनमन्तरेणेत्यर्थः, तत्र ग्रामे तिष्ठतां दोषाः । किसुक्तं भवति १-तत्र श्रामे रसगौरवबहुलतया तेषां तिष्ठतां कालविलम्बलगनात् 10. चिकीर्पितमासकरपे क्षेत्रे वसतिं गय्यातरो भाटकेन समर्पयेत् विकीणीत वा धान्यादिना वा श्रियेत बहुकादीनां वा दद्यात् ततस्त एवात्मविराधनादयो दोपाः । कारणे तु तिष्ठतां यतना, एकं द्वी त्रीन् वा दिवसान् स्थित्वा तथा गन्तन्यं यथा विलम्बमन्तरेण तत् क्षेत्रं पाप्यत इति भावः । एवमेतेनं विधिना व्रजन्तस्तावद् गता यावद् मूलक्षेत्रम् ॥ १५६१ ॥

ततः किम् ² इत्याह—

15,

भत्तिहिया व खमगा, पुन्ति पविसंतु ताव गीयत्था। परिपुच्छिय निद्दोसे, पविसंति गुरू गुणसिमद्धा ॥ १५६२ ॥

ेते हि भक्तार्थिनः क्षपका वा सन्तस्तत्र क्षेत्रे प्रविशन्ति । 'भक्तार्थिनः' भोक्तुकामाः, 'क्षपकाः' उपोषिताः । तत्र च पूर्व तावद् गीतार्थाः प्रविशन्तु । ततस्तैः गीतार्थैः 'परिप्रच्छ्य' शय्यातरं प्रष्ट्वा निर्दोषे उपाश्रये सुनिश्चिते सति प्रविशन्ति गुरवो गुणसमृद्धाः । सामिप्रायकमिदं विशे-20. पणम् । ते हि भगवन्तो गुरवो गुणैः समृद्धाः, अतो यदि प्रथमं प्रविश्य सन्याधातां वसति मत्वा प्रतिनिवर्त्तन्ते ततो भवति महानवर्णवादः, यथा—एतेषामेतदपि ज्ञानं नास्तीति, ततः पश्चात् प्रविशन्ति ॥ १५६२ ॥ अथैनामेव गाथां विवरीपुराह—

वाहिरगामे बुच्छा, उजाणे ठाण वसहिपडिलेहा । इहरा उ गहियमंडा, वसहीवाघाय उड्डाहो ॥ १५६३ ॥

प्रत्यासन्ते वाह्यग्रामे उपिताः प्रत्युपसि विवक्षितक्षेत्रस्योद्यानमागम्य तत्र स्थानं कुर्वन्ति । यैः क्षेत्रं प्रत्युपेक्षितं ते वसतिप्रत्युपेक्षणार्थं प्रेप्यन्ते । 'इतरथा' यदि वसतिमप्रत्युपेक्ष्यं प्रविशन्ति ततो मासलघु । सा वसतिरन्येषा पदत्ता भवेत् ततः 'गृहीतभाण्डाः' गृहीतोपकरणा - वसति-व्याघाते सत्यपरां वसतिमन्वेषयन्त इतस्ततः पर्यटन्ति, तथाभूताँश्च दृष्ट्वा उड्डाहो भवेत्, यथा—अहो ! निष्परिग्रहा निर्श्रन्था इति ॥ १५६३ ॥ ततः कि विधेयम् र इत्याह—

तम्हा पिंडलेहिय साहियमिम पुन्वगत असित सारविए। फड्डगफड्ड पवेसो, कहणा न य उद्घऽणायरिए ॥ १५६४ ॥ तसात् चिलिमिली-दण्डकप्रोञ्छने गृहीत्वा वसतिं प्रखुपेक्ष्य यदि सा नान्येषां प्रदत्ता . तदा "साहियम्मि" ति शञ्यातस्य 'थाचार्या आगताः मन्ति' इति कथिते सित यदि 'पूर्व-गताः' पूर्वस्थिताः क्षेत्रप्रस्युपेक्षकान्त्रं सिन्ति तदा तैः प्रागेव वमिनः प्रमानितेव । अय न सिन्ति ततः स्वयमेव "सारिवण्" ति मन्मानिते प्रतिश्रये हारे च चिलिमिलीं बद्धा धर्मकथि- नमके मुक्त्वा व्यावृत्य गुरुणां निवद्यन्ति । ततो वृपमान्त्रथेवाक्षान् गृहीत्वा शकुनान् परीक्ष- क्षाणाः प्रविश्वन्ति । तेश्च प्रविष्टः शेषाः माधवः म्यर्डकस्पर्छकः प्रविश्वन्ति, न पुनः सर्वे एकत्र पिण्डीमृयेति मावः । यश्च तत्र धर्मकथिकः स्थित आन्ते स नागारिकस्य धर्मकथां करोति । स च "अणायरिय" ति आचार्य मुक्ता शेषमावृनां ज्येष्टार्याणामप्यम्युत्यानं न करोति 'मा मृद् धर्मकथाया व्यावातः' इति ॥ १५६७ ॥

. अय वृषमाणां प्रविश्वतां शङ्कना-ऽपश्चञ्जनविसागनिरूपणायाह—

10 ঘটনি• মন্দ্রী-মন্দ্রান্তন• মান্তনাঃ

15

महल कुचेले अन्भीनियहण साण खुझ बहमे या । एयाई अप्पमत्याई होंनि गामं अहंताणं ॥ १५६५ ॥ रत्तपह चर्न नावम, रागिय विगला य आउरा वेजा । कासायवन्य उङ्खिया य कर्ज न साहिति ॥ १५६६ ॥ नंदीत्रं पुण्णस्य दंसणं संख-पहहसहो य ।

मिंगार-छत्त-चामर-बाह्ण-जाणा पसत्थाई ॥ १५६७ ॥ समणं संजयं दंतं, समणं मोयगा दिये । भीणं बंदं पडागं च, सिद्धमत्यं वियागरे ॥ १५६८ ॥

चतन्नोऽपि गायाः प्राप्तत् (गायाः १५१७-५०)। नवरं श्वा दक्षिणपाश्चीद् वामपार्श्व-गामी गृह्यते ॥ १५६५ ॥ १५६६ ॥ १५६७ ॥ १५६८ ॥

20 इत्ये दुर्पेमपु महाके: हाले पविष्यु सुरयः क्षेत्रं प्रैनिस्य कि कुनेन्ति ? इत्याह—

आचार्यस्य बस्ति-प्रवेशन-विधिः पविसंते आयरिए, सागरिओं होह पुच्च दहुच्चो । अहङ्गण पविहो, आवजह मासियं लहुयं ॥ १५६९ ॥

"पविसंत आर्यार्ए" ि तृनीयार्थे सप्तमी, वसीनं प्रविद्यता आचार्येण मागारिकः पूर्वमेव द्रष्टच्यो भवति । अय सागारिकमहद्देव प्रविष्ट आचार्यः तन आपयत मासिकं लघुकम् 25॥ १५६९ ॥ अथाचार्यमायान्तं हृद्धा यर्मकथां किं क्लोनि ? हत्याह—

> आयरियअणुहाणे, ओमावण वाहिरा अद्क्लिना । कहणं तु वंदणिला, अणालवंत वि आलावो ॥ १५७० ॥

धर्मकथिना आचार्याणानम्युत्यानं कर्तव्यन् । यदि न करोति तदा 'अपमादना' लायवमा-चार्याणां भविन—नृतं नामघाग्क एवायमाचार्यः, नास्य किमप्याँ नृक्षयं विद्यते । यद्वा लोक-3)व्यवहारम्य वाद्या अमी, यदः पद्मानामप्यक्कुलीनां तावदेका ज्येष्टा मवित । तथा 'अदाक्षिण्या.' 'गुरूनीं प्रति एनेषां दाक्षिण्यं नान्ति' इति ग्रच्यानगश्चिम्नयिन । ''कहणं तु'' ति ग्रच्यातरस्य

१°त्र वसन्ति मो॰ ॥ २ सर्वेऽपि एक° दे॰ ॥ ३ प्रतिष्यन्तः (प्रतिशन्तः) सन्तः त॰ दे॰ कां॰ ॥

धर्मकथिना कथपुनः भी वया—वन्दनीया एते भगवन्त इति । ततो गुरुभिरनारुपतोऽपि शय्यातरस्यारुपर्यात एते दोषाः—

यद्धा निरोवयारा, अग्गहणं लोकजत्त वोच्छेदो । तम्हा खल्ज आलवणं, सयमेव य तत्थ धम्मकहा ॥ १५७१ ॥

स शय्यातरिश्चन्तयेत्—अहो ! 'स्तव्धाः' आत्माभिमानिन एते, वचसाऽपि नान्यस्य गौरवं ६ प्रयच्छन्ति । 'निरुपकाराः' कृतमप्युपकारं न बहुमन्यन्ते, कृतन्ना इत्यर्थः । 'अग्रहणम्' अनादरो मां प्रत्यमीषाम् । लोकयात्रामप्येते न जानन्ति, लोके हि यो यस्याश्रयदानादिनोपकारी स ततः सिग्धदृष्टयवलोकन-मधुरसम्भाषणादिकां महतीं प्रतिपत्तिमहितीति । इत्थं कषायितस्तद्भव्य-स्यान्यद्भव्याणां वा व्यवच्छेदं कुर्यात् । यत एवं तस्मात् खल्वालपन्माचार्येण कर्तव्यम्, स्वयमेव च तत्राचार्येण धर्मकथा कार्या ॥ १५७१॥ कथम् १ इत्याह—

वसिंहफलं धम्मकहा, कहणमलद्धीओं सीस वावारे। पच्छा अइंति वसिंह, तत्थ य भुजो इमा मेरा।। १५७२।।

· धर्मकथां कुर्वन्तः सूरयो वसतिफलं कथयन्ति । यथा---

रयणगिरिसिहरसरिसे, जंबूणयपवरवेइआकलिए। मुत्ताजालगपयरग-खिंखिणिवरसोभितविढंगे॥ वेरुलिय-वयर-विद्रुमखंभसहस्सोवसोभिअमुदारे।

साहण वसहिदाणा, लमती एयारिसे भवणे ॥ (कल्पबृहद्भाण्ये ) इत्यादि ।

अथाचार्याणां धर्मकथने रुव्धिनं भवति तदा शिष्यं धर्मकथारुव्धिसम्पन्नं व्यापारयेयुः । ततः पश्चादाचार्याः प्रविशन्ति वसतिम् । तत्र च प्रविष्टानां 'भूयः' पुनरियं 'मर्यादा' सामाचारी ॥ १५७२ ॥ तामेवामिधित्सुराह—

मजाया-ठवणाणं, पवत्तगा तत्थ होंति आयरिया । जो उ अमजाइस्त्रो, आवजह मासियं लहुयं ॥ १५७३ ॥

मयीदा च-सामाचारी स्थापना च दानादिकुलानां तयोः प्रवर्तकास्तत्र क्षेत्रे आचार्या भवन्ति । यश्च साधुः 'अमर्योदावान्' मर्योदामाचार्यैः स्थापितां न पालयति स आपद्यते मासिकं लघुकम् ॥ १५७३ ॥ मर्यादामेवाह---

पिंडिलेहण संथारग, आयरिए तिनि सेस एके । विटियउक्खेनणया, पिनसइ ताहे य धम्मकही ॥ १५७४ ॥ उचारे पासनणे, लाउअनिलेनणे अ अन्छणए । करणं त अणुनाए, अणुनाए भने लहुओ ॥ १५७५ ॥

संस्तारकभूमीनां 'प्रत्यपेक्षणाम्' अवलोकनां कुर्वते । तत्राचार्यस्य तिस्रः संस्तारकभूमयो ३० निरूपणीयाः, तद्यथा—एका निवाता अपरा प्रवाता तृतीया निवातप्रवाता । शेपाणां साधूनामे-

१ 'यश्च' आवार्यः 'अमर्यादावान्' मर्यादाम् उपलक्षणत्वात् स्थापनां च न प्रवर्त्तयति स आपद्यते मासिकं लघुकम् ॥ १५७३ ॥ अध मर्यादां तावदाह् भा॰ ॥

20

25

lō

मर्थादा-स्थापनयो-व्यवस्था

मर्यादा

कैकी संज्ञानकेन्त्रिं यंथान्याधिकंत्रया अर्थनि न यथाकथिकिति । त्रि. यहानीमान्सीयोन्सीयविण्यिकानामुत्येषुणं कर्त्व्यम्, येन नास्तिव्याम् मूनिमागः प्रतिनियनपरिमाण-छेदेनावराम्यने ।
तदा च धमंकथी सम्तार्व्यहणार्थं धमंकथामुपनंहत्य प्रतिश्रयाम्यन्तरे प्रविद्यति । तथा क्षेत्रप्रत्युपेक्षकाः स्रव्यात्रग्नुज्ञातां सुनं न्छानाम्ध्यं दस्त्रयनि । यथा—हयति प्रदेशे उच्चान्परिम्रापनक्रम्तृज्ञातम् नेत कर्व्वम्, एवं "पामवणे" नि प्रश्रवणम्भि "छारणे" ति अळावृति—तुम्बक्कानि तेषां
क्रम्पकरणप्रायोग्यं प्रदेशं 'निन्देरनं पुनप्रज्ञाचनं तस्य म्यानं "अच्छणणे" ति यत्र लाव्यायं कुर्यदिसस्यने, एतानि तथेष्व दस्त्रयन्ति । तना य एव सम्यानं प्रश्रव्यक्तियन्त्रस्य स्थानं करणं
भगविद्यादिष्टम । अननुज्ञाने त्ववकारो कुर्यनो मामञ्ज्ञ, तह्न्या-स्यद्रस्यवच्छेदादयश्र
दोषाः ॥ १५७२ ॥ १५७५ ॥ उक्ता सर्यादा । अथ स्थापनानिधित्युः प्रनावनामाह—

स्थापना

10

25

मचिट्टिया व समया, अमंगलं चायणा जिणाहरणं । जह गुम्सा वंद्ना, दाद्नियरे विहि वोच्छं ॥ १५७६ ॥

ने हि सायवः क्षेत्रं प्रविद्यानां सक्तार्थिनां य सत्रेयुः अपका वा । यदि अपकाः ननां नोद-कम्य 'नोदना' प्रेरणा, यथा—प्रथमसेव तावदसङ्गर्भनदं यदुण्वानं प्रत्यान्याय प्रविद्यते । नृदि-राह—'निनाहरणं' निनानाञ्चदाहरणस्त्र सन्तव्यम् । ने हि सगवन्तो निष्क्रमणसमये प्रायश्च-गेऽतुर्थादि तपः कृत्वा निष्कामन्ति, न च तन् नेपाससङ्गरम् , एत्रमञ्जापि सावनीयम् । तनश्च यदि ने अपकान्तवा चेत्यानि वन्द्रमाना एव दर्शयन्ति स्वापनाकृत्यानि क्षेत्रप्रसुपंक्षकाः । अथ सक्ता-थिनन्ते द्याः ''इयरे'' ति इत्तरेषु सक्तार्थिषु यो विधिन्तं वक्ष्ये ॥ १५७६ ॥ तसवाह—

> मन्त्रे दहुं उग्गाहिएण श्रोयरिय मय ममुष्यञ्जे । - तम्हेश दाहि निहिं वा, उग्गाहिय चेहए वेंद्र ॥ १५७७ ॥

29 चैत्यवन्द्रनार्थं गन्तुकाना यदि मर्बेऽपि पात्रक्तुहाह्येयुः तदः स्वीत् साधृत् उहाहितेन पात्रकेण दृश्च 'अदो ' अदिनिका एते' इति शावकिश्चन्यदि । सर्व च तस्य समुन्यवते, यथा— कथमेतावतां स्वेकेन दास्ते ? इति । तन्मादेकेन द्वान्यां त्रिभिवी साधुमिरुहाहितपात्रकेः शेषैः पुतरनुहरहितपात्रे सहिता सुर्यक्षेत्राति वन्दैन्ति ॥ १५७७॥

अय यथेकें इपि माधुः पात्रकं नोहाह्यित ततः को होपः ? हत्याह—

सदामंगीऽणुग्गाहियम्मि उत्रणाह्या सत्रे देवा । यग्नेह्य आयग्गि, ऋयत्रयगमणं च गहणं च ॥ १५७८॥

अथानुहाहिन एवक प्रशानि नरक्षेणित वन्द्रमानान् हृद्धा कोऽि वनेश्रद्धावान् मक्त-पानन निम्हयन् तदा यदि माननं नान्तीति कृत्वा न गृह्यने ततः श्रद्धामहन्त्रस्थापन्नायने । अथ स्वते 'पात्रकं गृहीन्य यावद् वयमागच्छामनावद्यस्य निष्टतु' ततः स्थापनद्या दोषा मवेयुः । २० तमाहृहाद्वर्षीयं पत्रकम् । जिनगृहेषु च बृत्देन सर्वेऽपि केन्यानि वन्द्रित्य गृह्केत्यवन्द्रनार्थ-माचार्येण किन्येः सावृत्मिरहाहितपार्वेकः समे गमनं कर्तव्यम् । तत्र यदि शावकः प्रायुक्ति मन्त्रपान्तेन निम्हयेन तत्रो प्रहणमित तस्य कर्तव्यम् ॥ १५७८ ॥

१ प्रायेणोपवासं क्रन्येव नि॰ मा॰ ॥ २ अन्ह्न्ते मा॰ ॥ ३ सर्वेरपि हां॰ ॥

10

आह कानि पुनः कुलानि चैत्यवन्दनं विद्धानास्ते दर्शयन्ति <sup>2</sup> उच्यते— दाणे अभिगम सहे, सम्मत्ते खलु तहेव मिच्छत्ते । मामाए अचियत्ते, कुलाइँ दाइंति गीयत्था ॥ १५७९ ॥

यथागद्रको दानरुचिः दानश्राद्धः । सम्यग्द्षष्टिगृहीताणुत्रतोऽभिगमश्राद्धः । "सम्मत्ते" त्ति अविरतसम्यग्दृष्टिः । "मिच्छत्ते" ति आभिग्रहिकमिध्यादृष्टिः । 'मामाको नाम' ईप्योद्धतया 'हे 5 श्रमण ! मा मदीयं गृहमायासीः' इति त्रवीति । यस्त्वीप्योद्धतयेव साधुषु गृहं प्रविशस्तु महद-प्रीतिकं खचेतसि करोति वाचा न किमिप ब्रृते एष देशीमाषया अचियतः । एतेषां कुलानि दर्शयन्ति 'गीतार्थाः' क्षेत्रप्रत्युपेक्षकाः ॥ १५७९ ॥ दर्शियत्वा च किं कुर्वन्ति ! इत्याह—

दाणे अभिगम सहे, सम्मत्ते खलु तहेव मिच्छत्ते । मामाए अचियत्ते, कुलाइँ ठाविति गीयत्था ॥ १५८० ॥

एतानि कुलानि स्थापयन्ति गीतार्थाः, 'अमीषु प्रवेष्टव्यम्, अमीषु तु न' इति व्यवस्थाप-यन्तीत्यर्थः ॥ १५८० ॥ अथ न स्थापयन्ति तदा किम् हत्याह—

> दाणे अभिगम सहे, सम्मत्ते खछ तहेव मिच्छत्ते । मामाए अचियत्ते, कुलाइँ अठविंति चउगुरुगा ॥ १५८१ ॥

एतानि कुलान्यस्थापयतश्चत्वारो गुरुकाः प्रायश्चित्तम् ॥ १५८१ ॥ यत एवमतः— 🔠 🍱

कयउस्सग्गाऽऽमंतण, अपुच्छणे अकहिएगयर दोसा । ठवणकुलाण य ठवणं, पविसइ गीयत्थसंघाडो ॥ १५८२ ॥

'उत्सर्गे' चैत्यवन्दनं विधायागतानामैर्यापिथकीकायोत्सर्गे कृते यद्वा "उत्सर्गा" ति आवस्थके कृते सर्वेऽिप साधवो गीतार्थेरामन्नणीयाः—आर्थाः । आगच्छत, क्षमाश्रमणाः स्थापनां
प्रवर्षियप्यन्ति । इत्थमुक्ते सर्वेऽप्यागम्य गुरुपदकमरूमियन्य रिचताञ्जरूयसिष्ठन्ति । तत 20
आचार्यैः क्षेत्रप्रत्युपेक्षकाः प्रष्टव्याः—कथयत कानि कुलानि प्रवेष्टव्यानि १ कानि वा न १ इति ।
ततस्तैरिप क्षेत्रप्रत्युपेक्षकिर्विधिवत् कथनीयम् । यद्याचार्याः क्षेत्रप्रत्युपेक्षकान् न प्रच्छन्ति, ते वा
प्रष्टाः सन्तो न कथयन्ति, ततस्तेषु प्रविश्वतां ये सयमा-ऽऽत्मिवराधनादयो दोषास्तान् 'एकतरे'
सूरयः क्षेत्रप्रत्युपेक्षका वा प्राप्नुवन्ति । ततः कथिते सित यान्यिमगृहीतिमध्यात्व-मामाका-ऽचियत्तानि तानि सर्वथैव स्थाप्यानि, यथा—नैतेषु केनापि प्रवेष्टव्यम् । यानि द्व दानश्राद्धादीनि 25
स्थापनाकुलानि तेषामिप स्थापनं कर्तव्यम् । कथम् १ इत्याह—प्रविश्वति एक एव गीतार्थसह्याटको गुर्वादिवैयान्नत्त्यकरस्तेषु ॥ १५८२ ॥ इदमेव भावयति—

गच्छिम्म एस कप्पो, वासावासे तहेव उडुवद्धे । गाम-नगर-निगमेसुं, अइसेसी ठावए सद्दी ॥ १५८३ ॥

वर्षावासे तथैव ऋतुबद्धे ग्राम-नकर-निगमेषु स्थितानां गच्छे एष कल्पः । कः <sup>2</sup> इत्याह—30 अतिशेषाणि—अतिशायीनि स्निग्ध-मधुरद्रव्याणि प्राप्यन्ते येषु तानि कुलान्यतिशेषीणि "सिष्टु" ति दानश्रद्धावन्ति एवंविधानि कुलानि स्थापयेत् । एकं गीतार्थसङ्घाटकं मुत्तवा शेषसङ्घाट-कान् न तत्र प्रवेशं कारयेत् ॥ १५८३ ॥ आह—

किं कारणं चमहणा, द्व्वनुत्रा उन्ममा वि य न सुन्ते । राच्छिम्मि नियय कड़ां, आयरिय-गिलाण-याहुणए ॥ १५८४ ॥

'क्षि कार्ण' को हेतुः येन स्थानाकुलेखेक एव सङ्घाटकः प्रविद्यति है । सूरिगह—"चम-दण" ति अन्यर्नेश्व सङ्घर्कः पविराहिनानि कुलस्कुरेगं प्रायने । तस्य द्रव्याणां-सिव-व सबुगणां क्ष्यो सबति, उद्दरोऽति च न शुक्रिति । गच्छे च 'नियनं' निश्चितं प्रयोग्यद्रक्यः क्रयं स्वति । क्रिस्येन् १ इत्यह—आचर्य-न्यन-यावृर्धकानां हेर्नारिति नियृक्तिगायासमा-मार्थः ॥ १५८२ ॥ अथ माष्ट्रकार एनामेव विद्युगीति-

> पुट्चि पि त्रीरमुणिया, मणिया मणिया पहातए तुरियं । मा चपरणाएँ मिनगा, निच्छद दहुं पि गंतुं जे ॥ १५८५ ॥

कोदाह-र, गम

10 हा कह केरलुविया केवह परिद्वाप निविधहेव गहेव छिछिक्कारिया समार्गा निविध-इंगि गिन्दइ । पच्छा सो नेहिं सबण्य विया वि कोई हंन्य छिछिछोरह । सा वीरसुनिया इते तओ पद्मबद् जाव न किंचि पेच्छद् । तहे सा वेगारिया समार्गा वह सो साव्यं दहुं फ्छा छिछिडांग्ड् नद्य दि पर्य पि न इच्छए गेर्नु ॥

अथ गाराङ्खोजना—यः छुन्ङ्डिनीयः छन्नाद्येष्ट्यादिनो स्तयो क्रोति स वीर 19 उच्यते, तस्य शुनिसा यथा पूर्वमहेष्ट्रीय थाग्दे 'मिनिना मिनिन' छीक्ता छीक्ता सनी विरित्नितन्त्रतः प्रथानि । ततः सा 'चमहार्या निर्यक्षकेष्ठेत्रतया ''मिना' श्रान्ता सर्ती छनमंत्रि श्वाप्तं द्रञ्च पदमंत्रि गत्तुं 'दे' इति पत्तुत्ये नेच्छिन ॥ १५८५ ॥

ए। दशनः । अर्थीपनयन्त्रेवस्-

एवं महरूलाई, चमहिलंगाई असमसेहिं।

20

नेच्छंति किंचि दाउं, संतं पि तिहं गिलापस्त ॥ १५८६ ॥ 'ण्यम्' अष्टेनेत्र प्रकारेण श्रादकुन्यनि ''चमहिज्ञेनाई' नि उद्देव्यमान नि 'अन्य नैयः' *बुङ्क-*स्त्रिर-स्वरक्षदिमिः । स्हा "अञ्चलकेहिं" ति अन्यान्ये:-परिक्रम्पुर्तायः कार्पाः । यया एकः मह—स्वतस्य र्शार्षं दुस्ति रुक्तां मयन्छः स्वरः मह—समादां दुस्ति दरः इत्वेग प्रयोजनम्; दर्गः शह—य द्योत्र आयानाऽन्ति द्वनादिकं देहिः अन्यः <sup>25 प्रह</sup>—शहमार्गम्स हेरोग्यारोऽसि हुम्बं मछक्तं अतिकामयेन्गदि । ततन्त नि हुनाएन्—यूबं

स्वं एवं न्यता वता वयं क्रियतं प्यच्यासः १ को वा उत्ति वृयमचार्यदानां हेतार्गुई।य१ शरोबियालार्थम् ! इति । एक्ट्रेंड्रव्यनन्ति नेच्छन्ति 'सर्वारं' विद्यमानम्बि प्रनादिकं किंदिर् सोक्ताकार्रा स्वतः उपस्याताग्राचर्यसम्बर्गकःदेग्यर्थय ग्रानुस्। ततस्य यत् ते न्यानद्यः परिनायने निरुपतं प्रायक्षितम् ॥ १५८६ ॥

१० गतं चमहणहानम् । अय द्रव्यस्योदमः गुविद्वानद्वयमार्-

अद्रो चमरण दाया, दव्यनको उन्नया वि य न सुन्छे। र्नापे दुरुपद्वे, नत्यि गिन्राणम्य पाउनां ॥ १५८७ ॥ 'अन्यः' अपश्चमदनायां देतः, इः हे इत्य ह—द्रव्यस—अदग्राहिम-युनादेः क्राग्णमन- रेणापि दिने दिने गृह्यमाणस्य क्षयो भवति । ततश्च यद्यभिनवमवगाहिमादि द्रव्यं साधूनामर्थाय करोति क्रीणाति वा तत उद्गमोऽपि च न शुच्चति, सदोपत्वात् तद् उत्पादितमपि न कल्पत इति भावः । ततः 'क्षीणे' व्यवच्छिने दुर्लमद्रव्ये प्रयोजने उत्पन्नेऽपि नास्ति ग्लानस्य प्रायोग्यम् । ततः परिताप-महादुःखादिका ग्लानारोपणा द्रष्टव्या, भद्रक-प्रान्तक्रताश्च दोषा भवन्ति ॥१५८७॥ तानेवाह—

दव्यक्खएण पंतो, इत्थि घाइज कीस ते दिन्नं । भदो हट्टपहट्टो, करेज अन्नं पि साहूणं ॥ १५८८ ॥

इह कस्यापि प्रान्तस्य मार्या श्राद्धिका, ततस्तयाऽन्यान्यसाघूनां याचमानानां प्रायोग्यद्रव्यं सर्वमिप प्रदत्तम् । ततस्तस्याः पितर्भोजनार्थमुपविष्टः सन् त्रृते — कूरं मे परिवेपय । सा प्राह—साधूनां प्रदत्तः । स प्रतिबूयात् — पूपिलकास्तर्हि परिवेपय । सा प्राह—ता अपि प्रदत्ताः । एवं 10 सूप-दुग्ध-दिधिममृतीन्यपि साधूनां वितीर्णानीति । इत्यं द्रव्यक्षयेण स प्रान्तः कृपितः सन् 'अरे रे कुल्पासने ! किं ते मुण्डास्तवोपपतयो भवन्ति येनैवं मदीयं गृहसर्वसं दत्त्वा तान् पोपयिति !' हत्यं स्वां स्थियं 'धातयेत्' कुट्टयेत् , 'कसात्' किमर्थं त्वया तेभ्यः सर्वमिप दत्तम् ? इति अ पाठान्तरम्— "दवस्वएण छद्धो" ति 'छ्वधः' लोमाभिमृतः , शेषं प्राग्वत् । तो गृहपतिः स श्राद्धिकया सर्वसिन्तपि दत्ते तथैव च किथते हृष्टमहृष्टो भवति । हृष्टो 16 । परितोपवान् , प्रहृष्टस्तु—प्रहृसितवदनः समुद्धतरोमहंपी हृपाश्रृणि विमुख्यमान इति । द्र्षं अन्यदिष' अवगाहिमादिकं साधूनामर्थाय, कारयेदित्यर्थः । एतहोषपरिहरणार्थमेकं , कं मुत्तवा शेषाः स्थापनाकुलानि न निर्विशेयुः । प्राधूर्णके चायाते सित प्राष्टुण्यं अवस्थानुमतैरेव भक्त-पानैः ॥ १५८८ ॥ तथा चात्र हृष्टान्तमाह—

हैं जड़े महिसे चारी, आसे गीणे य जे य जावसिया।

• एएसिं पिडवक्खे, चत्तारि उ संजया होंति ॥ १५८९ ॥

20 चतुर्घा प्राघूर्णक-साधवः

'जड्डः' हस्ती, महिषाश्ची प्रतीतौ, 'गोणः' वलीवर्दः, एतेपां ये 'यावसिकाः' यवसः—तत्या-योग्यमुद्ग-मापादिरूप आहारस्तेन तद्वहनेन चरन्तीति यावसिकास्ते अनुकूलां चारीमानयन्ति । एतेपां जड्डादीनां 'प्रतिपक्षे' प्रतिरूपः पक्षः प्रतिपक्षः—सदृश्यक्ष इत्यर्थः, तत्र चत्वारः प्राघूर्णक-सयता भवन्ति । तद्यथा—जड्डसमानो महिपसमानोऽश्वसमानो गोसमानश्चेति ॥ १५८९ ॥ 25

अथामीषामेव व्याख्यानमाह-

जड्डो जं वा तं वा, सुक्तमालं महिसओ महुरमासो । गोणो सुगंधिदच्चं, इच्छइ एमेव साहू वि ॥ १५९० ॥

'जड्डः' हस्ती, सः 'यद्वा तद्वा' कर्कश-कटुकादिकमप्याहारयति । यस्तु महिपः 'युकुमारं' वंशकरीलादिकमभिलपति । अश्वः 'मधुरं' मुद्ग-मापादिकमभिकाङ्क्षति । 'गौः' वलीवर्दः सः 'युग-30 निधद्रव्यम्' अर्जुनक-ग्रन्थिपणीदिकमिच्छति । एवमेव साधवश्चत्वारः चतुर्विधं भक्तमिच्छन्ति—

१ च तस्य द्रव्यस्य न भा॰॥ २ °नां रिकारिकप्रयोजनेषु याच॰ मा॰॥ ३ सन् सां स्त्रियं त॰ डे॰ का॰॥ ४ °दृर्व द्रति । तत॰ त॰ डे॰ का॰॥

तत्य पदमो जडुसमाणो पाहुणगसाह् मणड—मम जं दोसीणं वा उण्हगं वा कंजियं वा छन्मइ तं चेव आणेहि, नवरं उटरपूरं । एवं मणिए किं दोसीणं चेव आणेयर्ब ? न, विसेसेण सोहणं तस्म आणेयबं । विङ्ओ पाहुणयसाह् मणइ—परं मे नेहरहिया वि प्वितया सुकु-माला होट । तह्को मणइ-महुरं नवरिं मे होउ । चटत्थो मणइ--अन्नं वा पाणं वा निप्पडिगंघं ठमे आणेह । एवं ताणं मणंताणं नं जोगां तं सङ्घयकुलेहितो विसेसियं आणिज्ञ । तं च ठविएयु चेव सहुयकुलेयु लब्भइ नाठविएयु । पाहुन्ने य कीरमाणे महंतो निजारालामो साहु-कारो य पाविज्ञइ । अतो कायवं तं वहाविसहं साहृहिं ति ॥ १५९० ॥

आह यद्येतं तिहें श्राद्धकुलेपु मा कोऽपि प्रवेशं कार्पीत् १ यदा प्राप्यूर्णकादिकार्यं सम्रतन्तं मविप्यति तदा प्रवेशं करिप्यामः, ततश्च बहुतरमुत्कृष्टं च रुप्सामहे । स्रिराह—( प्रन्था-10 अम्-७५०० )

> एवं च पुणो ठविए, अप्यविसंते इमे भवे दोसा। वीसरण संजयाणं, विसुक्तगोणीइ आरामे ॥ १५९१ ॥

एवं च तावत् चमदनायां दोषा अमिहिताः । पुन शब्दो विद्येषणार्थः । यदि पुनः स्थापना-कुलानि सर्वर्थेव स्थाप्यन्ते नतः "टिविए" ति सर्वर्थेव स्थापितेषु तेप्वपविद्यतां साघृनामेते १६दीपा मनेयुः । तद्यथा—विस्तरणं संयनानां भवति, मिल्ला दातन्येति नियमामावात् ।

अत्र च विशुष्क्रया गवा आरामेण च दृष्टान्तः-

जहा—एगस्स वोद्घिजाइयस्स गोणी घेणू । सा य पञ्जोस-पच्चमे युकुळवं युकुळवं दुद्धस्स पयच्छइ । तस्स य दसहिं दिनसेहिं संखडी मनिस्सइ । ताहे सो चितेइ-एसा गानी तान बहुयं खीरं देह, तया य टुछ्हं खीरं मित्रस्सह, मम य तया अवस्सं कर्झ, तो इयाणि न दुहामि, 20 तया चेव एकसराए दुहिन्सामि, वरं मे ठम कुळ्या होतया । पत्ते य संम्वडिदिवसे महंतं कुंडयं गहाय गोणीट्रहणहयाण हुको जात्र वियुक्ता, चुलुओ वि नित्य दुद्धस्स । एवं संजया वि थणिह्रयंता तेसि सद्द्वाणं पम्हुद्वा न चेत्र जाणिति—िक्तं संजया अस्थि ? नवा ? । ते वि संजया जिम दिवमें कर्ज तिम्म गया जाव न संति ताणि दवाणि । तम्हा दोण्ह वा तिण्ह वा दिव-साणं अवस्तं गंतुई ॥

अहवा आरामदिइंतो, नहा—एगो आरामिओ। सो चितेह—मम आरामे पुण्पाणं आदयं दिणे दिण उड्डेह, इंडमहदिवसे अ वह जणो पुष्फाण कायओं मविस्सह तो मा दिणे दिणे पुण्फाइं टचेमि, तिह्वसं वरं वहूणि पुष्फाणि होताणि ति । पत्ते य इंदमहिदवसे सो पच्छियाओ षेतुं गयो जाय सो आरामो उप्फुहो, एगमित पुण्फं नित्य । एवं ते लिह्वसं कज्ञमुप्पनं तिह्वसं पविद्वा टवणाकुलेमु । ताहे सङ्घा मणंति—तुब्मे इहं चिय अच्छंता न मुणह वेलं, 30 अम्हं पण वत्ता बेला । अप्पत्रिसंतेमु य न कोह दंसणं पहिवज्जह, न वा अणुञ्चए, गिराण-पाउमां वा निख ॥

यतश्चेनमतः प्रवेष्टव्यं स्थापनाकुलेषु गीतार्थसद्घाटकेन ॥ १५९१ ॥

स्थापना-*कु*छेपु मान्तर-सव्ययं

गमनम

गोर्द्यन्त.

आराम-दयन्त

स्थापना-

नहस्तिपां

तत्र गमने श्रेपणे वा

प्रायिश्वतं

दोषाश्व

10

कुलेषु प्रवेशा-

स च कीद्दग्दोपैर्विरहिर्तः ई इत्यत आह—

अलसं घसिरं सुविरं, खमगं कोह-माण-माय-लोहिछं। कोऊहल पडिवद्धं, वेयावचं न कारिजा॥ १५९२॥

'अल्सं' निरुधमम्, 'श्रसितारं' बहुमक्षिणम्, 'स्वप्तारं' स्वपनशीलम्, 'शीलाद्यर्थस्यरः'' (सिद्ध०८-२-१४५) इति प्राकृतलक्षणवलादुमयत्रापि तृन्प्रत्ययस्यरादेशः, क्षपकं प्रती-५ तम्, ''कोह-माण-माय-लोहिल्लं' ति कोधवन्तं मानवन्तं मायावन्तं लोभवन्तम्, सर्वत्रापि भूम्नि मतुप्रत्ययः, यथा गोमानिति, ''कोजहल'' ति मत्वर्थीयप्रत्ययलोपात् कुतृहलिनम्, 'प्रतिवद्धं' सूत्रार्थप्रहणसक्तम् । एतान् वैयावृत्त्यमाचार्यो न कारयेदिति समासार्थः ॥ १५९२॥

अथेनामेव गाथां विवरीषुः प्रथमतः प्रायश्चित्तमाह—

तिसु लहुओ तिसु लहुया, गुरुओ गुरुया य लहुग लहुगी य । पेसग-करिंतगाणं, आणाइ विराहणा चेव ॥ १५९३॥

अरुसादीन् य आचार्यः स्ववैयावृत्त्यार्थं प्रेषयति—न्यापारयतीत्यर्थः, यश्चैभिदींपैर्दुप्टः स्वयं वैयावृत्त्यं करोति, तयोः प्रेषक-कुर्वतोः प्रायश्चित्तम् । तद्यथा—'त्रिपु' अरुस-बह्वाशि-निद्रालुषु रुघुको मासः । 'त्रिषु' क्षपक-कोपना-ऽभिमानिषु चत्वारो रुघवः । मायावति गुरुको मासः । रुगेभवति चत्वारो गुरुकाः । कौतृहरुवति चत्वारो रुघुकाः । स्त्रार्थप्रतिवद्धे रुघुमासः । आज्ञा-15 द्यश्च दोषा विराधना चात्म-संयमविषया ॥१५९२॥ तत्रारुस-स्वपनशीलयोनियोजने दोषानाह—

ता अच्छइ जा फिडिओ, सइकाली अलस-सोविरे दोसा। गुरुमाई तेण विणा, विराहणुस्सक-ठवणादी ॥ १५९४ ॥

अलस निद्रालुथ

अरुसः खपनशीरुश्च तावदुपविष्टः शयानो वा आस्ते यावत् सन्-विद्यमानः कारुः सत्कारो भिक्षायाः 'स्फिटितः' अतिकान्तो भवति । यद्वा तावरुस-निद्राद्ध चिन्तयेताम्—20 'समापिततं तावदिदमसाकमवश्यकरणीयं कर्म, अत एतदिप निर्वाहितं भवतु' इति कृत्वा अप्राप्ते एव भिक्षाकारु पर्यटेताम्, तेंतो यद्वा तद्वा भक्त-पानं रुमेते, न प्रायोग्यम्, 'तेन' प्रायोग्येण विना या 'गुर्वीदीनाम्' आचार्य-वारु-वृद्ध-ग्रानादीनां विराधना तिन्नपन्नं प्रायश्चित्तम् । यद्वाऽतिकान्तायां वेलायामायान्तं वैयावृत्त्यकरं मत्वा प्रायोग्यस्ते स्थापयेयुः ततः स्थापना-25 दोषः । आदिशब्दात् 'साधूनामसवियक्तं भक्तं कथं खमुखे प्रक्षिप्यते ?' इति बुद्धा तेपामभु-झानानामन्तरायमित्यादयो दोषाः ॥ १५९४ ॥

अप्पत्ते वि अलंभो, हाणी ओसक्षणा य अइभद्दे । अणिहंडंतो य चिरं, न लहइ जं किंचि वाऽऽणेइ ॥ १५९५ ॥

१ °तो नियोक्तव्यः ?—अल्सं भा०। "केरिसो पुण तेष्ठ सदृक्रलेष्ठ निज्ज्जद् १ तत्र सर्वधेव ताव एविधो नियोक्तव्यः" इति चूर्णी विद्येपचूर्णी च॥ २ °पि अतिशायने मतुप्रत्ययः, यथा क्रपवती कन्येति, भा०॥ ३ अथवा ता॰ भा०॥ ४ तदा च पर्यटक्तसौ यद्वा तद्वा भक्तपानं लभते त० डे० का०॥ ५ °म्। अतिक्रान्तायां तु वेला॰ भा०॥ ६ °य्यभक्त-पानस्यो॰ भा०॥

अथ ध्वरंतत् क्रमीसाकं मध्ये समापतितं तद् निर्वाहितं सवतु' इति कृत्वा अपाप्ते काले भिक्षामदित तदा 'अल्पामः' न किमपि प्राप्यते ईति मात्रः । ततश्चाचार्यादानां 'हानिः' असंस्तरणं सवति । यस्तु 'अतिसहकः' अनीवधर्मश्रद्धावान् गृहपतिः सः 'अवप्यप्कणं' विविश्वतक्षाल् विविश्वति कृत्यति सक्तिप्यादन् कृत्यति । यहा असावक्रमन्त्राद् निद्राक्तवाद्या चिरमहिण्डमानः सन् विन किमपि समते, 'यिकिञ्जिद्या' पर्युपिनं व न्चणकादिकं वा आनयित, तेन भुक्तनाऽपय्यत्या गुर्वादीनां न्यानत्वं सवति, तदः परिनाप-महादुःन्यादिका न्यानागेपणा ॥ १५९५ ॥

अथ "यसिर" ति परं मावयनि—

ঘটিনা

तिष्हामि अप्यणो ना, पज्जतं नो गुरूण घिच्छामि । चेतुं च नेमि चिच्छं, सीयल-आमक्क-ओमाई ॥ १५९६ ॥

10 यो महोदरः स दैयाहर्य नियुक्ता मिलामटन् चिन्तयति—गृहामि तावदानमनो योग्यं प्रयानं नतो गुन्यणा हेतोप्रहीप्यामि । यहा नेषां गुन्यणां योग्यं गृहीन्या नन आसमोऽर्याय प्रहीप्य । इत्यं विचिन्त्य यदि प्रथमं गुन्यणां योग्यं गृहीन्या पश्चादातमाथ गृहाति ततो यावता कालेनान्यनः पर्याप्तं पूर्वते तावता नन् पूर्वं गृहीतं शानकं स्यान्, तच गुन्यणामकान्कम्, ततः सव कानारोषणा । अथवा स्थापनाकृत्येषु प्रथमतः प्रवेशे तत्राद्यापि वेलाया अपामत्वादवप्यकन् । श्वाद्यो दोगाः । अथ यथममान्यहेतोगृहाति ततो यावता नन् पर्यापं मवनि तावता स्थापनाकृत्येषु वेशितकमो सवेन् । अथ वेलानिकममयाद् देशकाल एवं तेषु प्रविश्वति नन आसनोऽन्यमं सवेत्, उद्यप्रणं न मवेदिनि भावः । तत्रश्चावनाहारतया तस्यवानागाहा-ऽऽगाहपरितापान्ययो दोषाः ॥ १५९६ ॥ अथ अपक-कोषवत्रोषानाह—

क्षपङ् कोबीच 20 परिनानिज्ञह खमञ्जो, अह गिण्हह अप्यणो इयग्हाणी । अविदिने कोहिछो, रुसह कि वा तुमं देसि ॥ १५९७ ॥

यदि अपको गुरूणां हेतोः प्रायोग्यं गृहाति नात्मनन्तरः स एव परिनाप्यने, अथासनो गृहानि नन इनरपां—आचार्याणां हानिः—परिनापना । यस्नु कोयवान् सः 'अविर्ताणें' अवने मित रत्यिन । रुष्ट्रश्चागारिणं मणिनि—यदि सवान् न वदाति तर्दि मा वान् किं सव-दीयं गृहं हद्द्राञ्मामिः पत्रच्या प्रतिपन्ना ? इनि, किं वा न्वं दद्रामि येन 'एवमहं दद्रामि' इति 20 गविंचो मविन १ इत्णदिमिर्द्ववेचेनः आदं विपरिणमयनि ॥ १५९७॥ मानि-मायिनोर्द्रांपानाह—

मानी मायी च उगाणुडुमदिने, यहो न य गच्छए पुणी जं च । माई महगमोई, पंनेण व अध्यणा छाए ॥ १५९८ ॥

यः मुख्यः नः 'ऊनं' तुच्छे दृते "अणुहुं' ति अम्युखाने वा अक्टते "अदिल्ल" ति सर्वे-अव वा अर्ज सति 'पुनः' म्यम्तर्यायं गृहं न गच्छिति, मणित च—आवकाणासितरेषां च ३७को विरोगः १ यदि द्वितयेऽपि मावृत्तामन्युन्यानादिविनयपिक्यामन्तरेण पिक्षां प्रयच्छिति नेत्रा नाहमस्य गृहं स्यः प्रविद्यामीति । तनः ''तं च'' ति तहहुँ प्रवेशं विना प्रायोग्यस्या-स्यमे यत् किञ्चिदाचायोदानां परिनापनादिकं भवति तिक्षपत्रं प्रायञ्चित्तम् । यन्तु माया सः र इत्ययः । त॰ मा० ॥ 'भद्रकभोजी' प्रायोग्यमुपाश्रयाद् बहिर्भुक्तवा प्रान्तमानयतीति भावः, यद्वा 'प्रान्तेन' वल्ल-चण-कादिना आत्मनो योग्यं स्निग्ध-मधुरद्रव्यं छादयति, छादयित्वा च गुरूणां दर्शयति ॥ १५९८॥ छुव्धस्य दोपानाह——

> ओभासइ खीराई, दिखंते वा न वारई छद्धो । जेऽणेगविसणदोसा, एगस्स वि ते उ छद्धस्स ॥ १५९९ ॥

5 लोभी

यो छुठ्यः स स्थापनाकुलेषु क्षीरादीन्यवभाषते । यद्वा श्रद्धातिरेकतसौर्दीयमानानि सिग्ध-मधुराणि न वारयति । ततश्च येऽनेकेषु सङ्घाटकेषु स्थापनाकुलं प्रविशत्सु चमढणादयो दोषा वर्णितास्ते सर्वेऽप्येकस्यापि छुठ्यस्य प्रविशतो द्रष्टव्याः ॥ १५९९ ॥

कुतूह्लिनः प्रतिबद्धस्य च दोपानाह-

नडमाई पिच्छंतो, ता अच्छइ जाव फिद्धई वेला । सुत्तत्थे पडिबद्धो, ओसक-ऽहिसकमाईया ॥ १६०० ॥

कुत्**ह्**ली प्रतिवद्धक्ष

10

यः कुतृह्ली स नटादीन् पेक्षमाणस्तावदास्ते यावद् वेला स्फिटति । यस्तु सूत्रेऽर्थे वा 'प्रतिवद्धः' आसक्तः स गुरूणां धर्मकथादिव्यय्रतया यदैवान्तरं लभते तदैवाप्राप्तकालेऽपि भिक्षार्थमवतरति, वेलातिकमं वा कृत्वा कालवेलादाववतरति, ततोऽवण्वण्कणा-ऽभिण्वण्कणादयो दोषाः ॥ १६०० ॥ यतश्चैवमतः किं कर्तव्यम् १ इत्याह—

एयद्दोसविग्रुकं, कडजोगिं नायसीलमायारं।
गुरुभत्तिमं विणीयं, वेयावचं तु कारिजा ॥ १६०१॥

वैयाग्रत्त्य-करस्य गुणा

एभि:-अनन्तरोक्तेर्देषिर्विमुक्तं-वर्जितम्, किंनिशिष्टम् हत्याह—'कृतयोगिनं' गीतार्थ 'ज्ञातशीला-ऽऽचारं' ज्ञातं-सम्यगवगतं शीलं-प्रियधर्मतादिरूपमाचारश्च—चक्रवालसामाचारीरूपो यस्य स तथा तम्, तथा गुरवः-आचार्यास्तेषु भक्तिमन्तम्-आन्तरप्रतिवन्धोपेतम्, 'विनीतम्' 20 अभ्युत्थानादिवाद्यविनयवन्तम्, एवंविधं शिष्यं वैयाष्ट्रस्यमाचार्यः कारयेत् ॥ १६०१ ॥

आह किमर्थं वैयावृत्त्यकरस्येयन्तो गुणा मृग्यन्ते १ उच्यते—

साहंति य पियधम्मा, एसणदोसे अभिग्गहनिसेसे । एवं तु निहिग्गहणे, दन्नं वहुंति गीयत्था ॥ १६०२ ॥

प्रियधर्माण उपलक्षणत्वादपरैरप्यनन्तरोक्तगुणेर्युक्ता वैयावृत्त्यकराः "साहंति" ति कथयन्ति 25 'एपणादोषान्' प्रक्षित-निक्षिप्तादीन् । यथा—इत्थं प्रक्षितदोपो भवति, इत्थं तु निक्षिप्त इत्यादि । एतेश्च दोषेर्दुष्टं साधूनां न दीयते । 'अभिग्रहविशेषांश्च' जिनकल्पिक-स्थविरकल्पिकसम्बन्धिनः कथयन्ति । 'एवम्' उक्तेन विधिना स्थापनाकुलेषु ग्रहणे श्रद्धां वर्धयन्तो गीतार्थाः 'द्रव्यमिप' घृतादिकं वर्धयन्ति ॥ १६०२ ॥ इदमेव मावयति—

एसणदोसे व कए, अकए वा जइगुणे विकर्त्थिता। कहर्यति असढभावा, एसणदोसे गुणे चेव ॥ १६०३॥

'एपणादोषे' स्रक्षितादौ कृते वा अकृते वा 'यतिगुणान्' क्षान्ति-मार्दवादीन् 'विकत्थमानाः' विविधं श्लाघमानाः 'अशठभावाः' कैतववर्जिताः न भक्षणोपायनिमित्तमिति भावः एपणा दोपान्

वयाग्रत्य-करेण

श्राद्धेभ्य एपणादि-दोपाणा-मभिगृही-तेपणादीना

च शापना

कथयन्ति । तथा गुणाः-साघृनां प्राशुक्तेषणीयमक्त-पानप्रदानप्रमवाः पापकर्मनिर्नगदयसाँश्च गीनाथीः कथयन्ति । यथा—

समणोवासगम्य णं भंते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा फालुएणं एमणिज्ञैणं असण-पाण-ग्वाह्म-साह्मेणं पहिलामेमाणस्य किं कजह ! गोयमा ! एगंतसो जिज्ञरा कजह, नित्य य से उकेह पावक्रमें कजह जि । (मगवती २०८ ८०६ पत्र २०२-१) ॥ १६०२॥

अथेत्यं न कथयेयुः ततः के दोषाः ! इत्याह—

वालाई परिचत्ता, अर्काहेनेऽणेसणाइग्रहणं वा । न य कहप्रवंघदोसा, अह य गुणा साहिया होति ॥ १६०४ ॥

तेषु श्राद्धकुरेषु जिनकण्यिका मिशार्थमायानाः, तेरा परमात्रादिकं लेपकृतसुपनीतम्, तेश्र 10 मगबद्धः प्रतिषिद्धम्, तननाति श्राद्धकानि चिन्नयेषुः—एत एव प्रवादाः साध्वः, इतरे तु क्रिय-मधुरद्वश्रमाहिणः सर्वेऽपि नामघारकमात्राः साध्वासामा एविति । ततः श्रद्धासक्षमाञ्जि वानि स्यः प्रायोग्यद्वश्रं नोपदाक्षयेषुः । एवमिमग्रहविद्यापान् अक्ष्ययद्विगीतार्थवालद्यः परिल्यका सवन्ति । अथेपणादाषान् श्रुद्धमक्त-पानदानस्य च गुणान् न क्षययेषुः ततसानि श्राद्ध-कान्यनेपणां कृष्टः । तत्र यदि प्रतिषित्र्यने तदाऽपि वालाद्यः परित्यकाः, तेषां प्रायोग्यामावे विसंन्यणामावान् । अथ न प्रतिषित्र्यते तनोऽनेपणादिग्रहणं सवेन , आदिश्रुद्धः एपणादीपाणान् मेव न्यानानकमेदम्बकः । श्राह्णाचरप्रविद्यानां साध्नां कथापवन्यः कर्तु न कल्पते, अभी च साधव द्रत्यमेपणादीपादीनां कथां प्रवप्नत्रः कथं न दोपमाजो भवन्ति ? इत्युच्यते—'न च नैवात्र कथापवन्यदेणा मवन्ति, यदि हि सक्त-पानलोजुपत्रया कथां प्रयप्नीयुन्नतो स्वयुद्धानाः, तच नान्ति, एपणाशुद्धिहेनोर्व तपामित्यं कथानान् । अथ च प्रत्युनत्यं कथयद्विन्तर्गीतार्थः 20 पुणाः वाल-बृद्धानुपरम्म-गुन्मिक्तप्रमृतयः साविता मवन्ति ॥ १६०४ ॥

(अन्यायम-७६२०। मलयगिरिङ्गतयन्यायम्-४६००। उभययन्यायम्-१२२२०।) क्यं पुनन्ते कथयन्ति ? इत्याह—

टाणं गमणाऽऽगमणं, वावारं पिंडमोहिमुद्धांगं । लाणंताण वि तुःझं, बहुवक्खेवाण कह्यामा ॥ १६०५ ॥

25 'शानं' नाम आन्त-प्रवचन-ग्रंथमोपयातवर्जिता स्मागः । यत्र सितस्य गवा-अ्त-महिपादेराहननादि न सवित में आन्मोपयातवर्जितः । यत्र तु निर्द्धमनायशुचिस्तानव्यतिरिक्त प्रदेशे स्थिनस्य
लेकः प्रवचनस्यवर्णे न प्र्यान् स प्रवचनोपयातविज्ञितः । यत्र पुनः प्रथिव्यादिकायानां विरायना
न सवित में संयमोपयातविज्ञितः । इंदृशे म्यान सायुना द्ययंक्रन वा स्थिता भिक्षा प्राह्या देया
विति ज्ञापयिन । 'गमनं' नाम दायंक्रन मिक्षाद्यानाथ गृहमव्ये प्रविश्चना पद्कायानामुपमदिनमशक्त्यंना गन्तव्यम् । एवम् 'आगमनमिप' मिक्षां गृहीत्वा सायुस्तम्युस्तमागच्छता दायंक्रनोपयुक्तनागन्तव्यम् । व्यापारः-क्रनेन-कण्डन-पेषणादिकः, तं च सम्यग् ज्ञापयन्ति—ईदृशे व्यापारं
सिक्षा प्रदीतुं कल्यते, इंदृशे तु नेति । "पिंद्रसोहिमुन्होनं" नि पिण्डशुद्धेः 'दृष्ढोक्तं' लेकोदिशं

रे-३-६ तत् भाव ॥ २-४-७ व्यक्तितम् भाव ॥ ५ व्यादीनां का" माव ॥

Б

25

कथयन्ति, 'इत्थ्रमाधाकर्मादयो दोषा उपजायन्ते, इत्थमेभिदेंषिरदुष्टः पिण्डः साधूनां दीयमानः युद्धो बहुफलश्च भवति' इत्येवं पिण्डनिर्युक्तिं लेशतो ज्ञापयन्तीति भावः । तथा यद्यपि यूय-मिदं साधुधर्मस्ररूपमञ्जेऽपि जानीथ तथापि युष्माकं बहुन्याक्षेपाणामविसारणार्थं कथयाम इति ॥ १६०५ ॥ अपि च-—

केसिंचि अभिग्गहिया, अणभिग्गहिएसणा उ केसिंचि । मा हु अवण्णं काहिह, सन्वे वि हु ते जिणाणाए ॥ १६०६ ॥

केषाश्चित् साधूनामिभगृहीता एषणा, यथा जिनकिल्पकानाम् । केषाश्चित् त्वनिभगृहीता, यथा गच्छवासिनाम्, सप्तस्विप पिण्डैषणासु तेषां भक्त-पानस्य श्रहणात् । एवं चापरापरां भक्त-पानश्रहणसामाचारीं दृष्ट्वा यूयं मा अवज्ञां करिष्यथ । कुतः ? इत्याह—'सर्वेऽपि ते' भग-वन्तो जिनकिल्पकाः स्थविरकिल्पकाश्च जिनाज्ञायां वर्त्तन्ते, स्वस्वकल्पस्थितिपरिपालनात्, 10 अतो न केऽप्यवज्ञातुमर्हन्तीति भावः ॥ १६०६ ॥ किञ्च—

संविग्गभावियाणं, छद्धगदिइंतभावियाणं च । मुत्तूण खेत्त-काले, भावं च कहिंति सुद्धंछं ॥ १६०७ ॥

येषां श्राद्धानां पुरत एषणादोषाः कथ्यन्ते ते द्विधा—सिवसमाविता छुन्धकदृष्टान्तमावि-ताश्च । संविद्यः—उद्यतिहारिसिमीविताः सिवसमाविताः । ये तु पार्श्वस्थादिसिर्छन्धकदृष्टान्तेन 15 मावितास्ते छुन्धकदृष्टान्तमाविताः । कथम् १ इति चेद् उच्यते—ते पार्श्वस्थाः श्राद्धानित्यं प्रज्ञापयन्ति—यथा कस्यापि हरिणस्य पृष्ठतो छुन्धको धावति, तस्य च हरिणस्य पृष्ठायनं श्रेयः, छुन्धकस्यापि तत्पृष्ठतोऽनुधावनं श्रेयः, एवं साधोरप्यनेषणीयमहणतः पृष्ठायित्वेच युज्यते, श्रावकस्यापि तेन तेनोपायेन साधोरेषणीयमनेषणीयं वा दातुमेव युज्यते इति । इत्थं द्विविधानामपि श्राद्धानां पुरतः शुद्धं—द्वाचत्वारिशहोषरिहतं यदुञ्छिमिवोञ्छं स्तोकस्तोकग्रहणात् 'शुद्धो-20 न्छम्' उत्सर्गपदिमत्यर्थः तत् कथयन्ति । कि सर्वदेव १ न इत्याह—'शुक्तवा क्षेत्र-कालो भावं च' इति क्षेत्रं—कर्कशक्षेत्रमध्यानं वा कालं—दुर्भिक्षादिकं 'भावं' ग्लानत्वादिकं प्रतीत्य ते श्राद्धाः किश्चद्वपवादमपि ग्राह्यन्ते ॥ १६०७ ॥ अपि च इदमपि ते श्राद्धा ज्ञापनीयाः—

संथरणम्मि असुद्धं, दोण्ह वि गिण्हंत-दिंतयाणऽहियं। आउरदिइंतेणं, तं चेव हियं असंथरणे ॥ १६०८॥

संस्तरणं नाम-प्राशुक्तमेषणीयं चाशनादि पर्याप्तं प्राप्यते न च किमपि ग्लानत्वं विद्यते तत्र 'अशुद्धम्' अप्राशुक्तमनेपणीयं च गृह्रतो ददतश्च द्वयोरिप 'अहितम्' अपथ्यम् , गृहतः सयमवाधाविधायित्वाद् ददतरतु भवान्तरे खल्पायुर्निवन्धनकर्मोपार्जनात् । 'तदेव' अशुद्धम् 'असंस्तरणे' अनिर्वाहे दीयमानं गृह्यमाणं च 'हितं' पथ्यं भवति । आह कथं तदेव कल्प्यं तदेव चाकल्प्यं भवितुमहिति व इति उच्यते—आतुरः—रोगी तस्य दृष्टान्तेनेदं मन्तव्यम् । 80

१ °वः । इदं च यूयं सकलमपि जानीथ मा॰ ॥ २ "ते दुविहा—सविग्गभाविया वा लिंगत्य-भाविया वा । छद्दगदिष्ट्रंनो लिंगत्थेहि" इति चूर्णी विशेषचूर्णी च ॥ ३ °प्यकल्पनीयप्र° भा॰ ॥ ४ साधोः कल्पनीयमकल्पनीयं वा भा॰ ॥

ħ

यैशा हि रोगिणः कामप्यवस्थामाश्रिन्याक्तीपघाटिकमपथ्यं भवति, काञ्चित् पुनः समाश्रित्य तटेव पथ्यम्, एवमिहापि भावनीयम् ॥ १६०८ ॥

नदेवं भावितं ''माहंति य पिययम्मा, एमणदाँसं अभिगाहविंसेसं'' (गा० १६०२) इति । अथ यदुक्तम् ''एवं तु विहिगाहणे'' (गा०१६०२) त्ति तत्र विधियहणं मावयति—

विधि-प्रहणम् संचद्यसमंचद्यं, नाऊण असंचयं तु गिण्हंति । संचद्यं पुण कज, निट्यंयं चेव संतरियं ॥ १६०९ ॥

पायोग्यद्रव्यं द्विया—सञ्जयिकमयञ्जयिकं च । 'सञ्जयिकं' वृत-गुह-मोद्कादि, 'अमञ्ज-यिकं' तु हुग्य-दिवि-शालि-म्पादि । तत्र यदमञ्जयिकं तन् स्थापनाकुलेषु प्रमृतं ज्ञात्वा गृहन्ति । सञ्जयिकं पुनर्गन-प्रावृणेकादा महित कार्ये उत्पंत्त गृहन्ति । अथ श्राद्धानां महान् निर्वन्या । । पप सञ्जयिक-प्रदेणस्यापनाद उक्तः ॥ १६०९ ॥ अथापनादपदस्याप्यपनादमाह—

अह्यण सद्घा-विभवे, कालं भावं च बाल-बृह्वाई। नाउ निगंतरगृहणं, अछिन्नमावे य ठायंति॥ १६१०॥

"अहवण" ित अल्लण्डमञ्ययं प्रकारान्तरद्योतनार्थम् । श्रावकाणां श्रद्धां च-डानर्श्चं तीवां १६ परिज्ञाय विसवं च विषुठं तदीयगृहेष्ववगम्य 'कालं' दुर्भिक्षादिकं 'सावं च' ग्छानत्वादिकं ज्ञान्या याल-बृद्धादयो वा आप्यायिना भवन्त्विति ज्ञान्या निरन्नरग्रहणमाप कुर्वन्ति, सञ्चयिक-मिप दिने दिने गृहन्तीनि भावः । यावच डायकन्य दानभावा न व्यवच्छिद्यते तावडच्छिते सावे 'तिष्टन्ति' दीयमानं प्रनिष्धयन्तीत्यर्थः, यथा तेषां भ्योऽपि श्रद्धा जायने ॥ १६१०॥

अथ स्थापनाकुरुषु भक्त-पानप्रहुण मामाचारीमभिधिन्युगह—

व्यापना-उत्केश्यो सन्तर्द-अरुपे

सामात्रारी

20

द्व्यप्यमाण गणणा, सारिय फाडिय तहेव अद्वा यः। संविन्ग एंगटाणे, अंगगसाहमु पन्नग्म ॥ १६११ ॥

१ यथा हि रोगिणः कामण्यवस्थामाश्रित्य पथ्यमपथ्यं भवति, काञ्चित् पुनः समाश्रित्य श्रपथ्यमपि पथ्यम् । एवमिहापि भावनीयम् । गामाव (१) विद्यादिकमं पथ्यत्वः
भाजमण्युपयुःयमानमपथ्यत्वया महत्तं चित्तविद्यतिष्ठभृतिकां दुःखासिकां जनयति, तदेव
ग्रान्निपानिकादिरोगात्रेगविहर्णभृतस्य पुन्यस्य रस्तिभपगुपदेशनोपयुज्यमानं पथ्यरुपतया परिणमिति महत्तं च चेतनापाद्यप्रभृतिकां मुखासिकां सम्पाद्यति । दक्तं च—
"स्वतम्यापयं पथ्यं, नीरुजस्य किमापद्यं ११ एवं संस्तरणे सत्यशुद्धमञ्चादिकं विवादिवदपथ्यत्या दायक-श्राहक्योरुम्योरपि महत्तिमिह परत्र च दुःखपरम्परामुपजनयति,
तव्यक्षणां महत्तीं मुखासिकामुन्याद्यतीनि ॥ १६०८ ॥ भा० ॥ "श्रानुश्वद्वनं व्या—'श्राधिनक्षित्रं पर्यं, नीरुच्य द्विमाने । ११ ज्या वा द्वीरं एएस्य अपन्य एएस्य पन्यं द्वणयो क्षान्त्री ।
असं चर्यं, नीरुच्य द्विमापं १।' ज्या वा द्वीरं एएस्य अपन्य एएस्य पन्यं द्वणयो क्षान्त्री ।
विशेषचूर्णी वः॥ स् कादिकमित्रिमादि द्व्यम्, 'श्रस् मा०॥ ३ थादिकं विनादि ।
तत्र मा०॥ ४ एत्र द्वणा, अणे॰ ता०॥

द्रव्यं-शाल्यादि तस्य प्रमाणं ज्ञातव्यम्, कियदत्र गृहे रसवत्यां शालि-सुद्गादिकं दिने दिने प्रविशति ?। 'गणना' नाम कियन्ति घृतपलान्यत्र प्रविशन्ति ? यद्वा कियन्ति मानुषाण्यत्र जेमयन्ति ?। ''खारिय'' ति क्षारः—लवणं तेन संस्कृतानि 'क्षारितानि' लवणकरीरादीनि व्यक्ष-नानि तानि कियन्त्यत्र पच्यन्ते ? इति । ''फोडिय'' ति 'स्फोटितानि' मरिच-जीरकादिकटुमा-ण्डधूपितानि शालनकानि एतेपामपि तथेव प्रमाणं ज्ञातव्यम् । 'अद्धा' कालः स ज्ञातव्यः; 5 किमत्र प्रहरे वेला ? उत्त सार्द्धपहरे श्वाहोश्चित् प्रहरद्वये ? इति । एतद् द्रव्यप्रमाणादिकं विज्ञाय 'संविशः' मोक्षामिलापी ''एगठाणे'' ति एकः सङ्घाटकस्तत्र प्रविशति । यदि पुनरनेके साधवः स्थापनाकुलेषु प्रविशन्ति ततः 'पञ्चदश' आधाकर्मादयो अनिस्रष्टान्ता उद्गमदोषा मवन्ति, अध्यवपूर्कस्य मिश्रजात एवान्तर्मावात् । एप सङ्गहगाथासमासार्थः ॥ १६११॥

अस्या एव भाष्यकृद् व्याख्यानमाह-

ا 10

## असणाइदव्यमाणे, दसपरिमिय एगमत्तम्रव्यरह । सी एगदिणं कप्पइ, निर्चं तु अज्झोयरी इहरा ॥ १६१२ ॥

अशनम्—अोदन-सुद्गादि, आदिग्रहणात् पानक-खादिम-खादिमपरिग्रहः, एतेषां द्रव्याणां परिमितानामपरिमितानां वा मानं—प्रमाणं ज्ञातव्यम् । यत्र परिमित्तमशनादि द्रव्यं प्रविश्वति तत्र दशानां मानुषाणां हेतोरुपिक्त्रियमाणे एकस्य—अपरस्य योग्यं भक्त—भक्तार्थसुद्वरति, स-च भक्तार्थं 15 एकस्य साधोः परिपूर्णाहारमात्रारूप एकं दिनं ग्रहीतुं करुपते । 'इतरथा' यदि द्वितीयादिषु दिवसेषु गृह्णन्ति तदा ''निचं तु" ति स साधुमिः प्रतिदिवसगृह्णमाणो भक्तार्थो नित्यजेमनमेव तैः श्राद्धैर्गण्यते, ततश्च तदर्थमध्यवपूरकः प्रक्षिप्येत ॥ १६१२ ॥

एवं तावत् परिमितमाश्रित्योक्तम् । अथापरिमितमधिकृत्याह—

अपरिमिए आरेण वि, दसण्हमुव्वरह एगभत्तहो । वंजण-समिइम-पिट्ठे-वेसणमाईसु य तहेव ॥ १६१३ ॥

20

यत्र पुनरपरिमितं राध्यते तत्र दशानां मानुपाणाम् 'अर्वागिप' नवाष्टादिसद्याकानामिष् हेतो राद्धे एकस्य योग्यो भक्तार्थ उद्घरति, स च दिने दिने कल्पत इति । आह च चूर्णिकृत्— अपरिमिए पुण भत्ते दसण्ह आरेण वि एगस्स भत्तहो दिणे दिणे कप्पइ चेव ।

तथा व्यञ्जनानि—तीमन-विदेशा-मर्जिकादीनि, "समितिम" ति समिता—कणिका तया निष्य-25 न्नाः समितिमाः—मण्डकाः पूपिलका वा, पिष्टम्—उण्डेरकादि सक्तुप्रभृति वा, वेसणं—मरिच-जीर-क-हिङ्गुप्रभृतिकं करुभाण्डम्, आदिप्रहणाद् लवण-शुण्ठ्यादिपरिग्रहः। एतेपामपि परिमाणं तथैव द्रष्टव्यं यथाऽशनादीनाम् ॥ १६१३ ॥ एतावता "द्रव्यप्रमाणं गणना-क्षारित-स्फोटितानि" (गा० १६११) इति गाथाद्रुं भावितम्। अथ "अद्धाय" (गा० १६११) ति पदं व्याचष्टे—

सतिकालद्धं नाउं, कुले कुले ताहि तत्थ पविसंति । ओसकणाइदोसा, अलंभें वालाइहाणी वा ॥ १६१४ ॥

30

१ °कानि कियन्मात्राण्यत्र संस्क्रियन्ते ? । "अद्ध" ति 'अद्धा' मा॰ ॥ २ °द्यं चिय ओयरो ता॰ ॥

सत्कालाद्धा-मिक्षायाः सम्बन्धी यो यत्र देशकालक्ष्मे। उद्धा तं ज्ञात्या कुले कुले तसिन् देश-काले तत्र प्रविश्वन्ति । अथ देशकालेऽतिकान्तेऽप्राप्ते वा प्रविश्वन्ति नतोऽवप्यप्कणाद्यो दोषाः । अथावप्यप्कणादिकं तानि श्राद्धकान्यशुद्धदानदे। पश्रवणव्युत्पन्नमर्नानि न कुर्युः ततः प्रायोग्य-द्रव्यस्थालामे बालादीनां हानिर्भवेदिति ॥ १६१४ ॥ ४ एवं यत्र क्षेत्र एक एव गच्छो भवेत् उन्तर स्थापनाकुलप्रवेदो सामाचारी भणिना । अथानेकगच्छविषयां नामेवाभिधित्युराह— >>

एँगो व होज गच्छो, दोनि व तिनि व ठवणा असंविग्गे । सोही गिलाणमाई, असई य दवाई एमेव ॥ १६१५ ॥

विविधतक्षेत्रे एको वा गच्छो भवद् हो वा त्रयो वा, त्रें कं गच्छमाश्रित्य विधिरुक्तः । अय द्यादीन् गच्छानिषक्रत्य विधिरिमिधीयते—"टवणा असंविग्गं" ति येषु असंविद्याः प्रवि10 द्यादीन् गच्छानिषक्रत्य विधिरिमिधीयते—"टवणा असंविग्गं" ति येषु असंविद्याः प्रवि10 द्यादीन् तेषां श्राद्धकुळानां स्थापना कर्त्तच्या, न तेषु प्रवेष्टच्यम् । अथ प्रविद्यान्ति ततः पञ्चद्योद्रमदोपानापद्यन्ते, "सोहि" ति तदोपनिष्पन्ना 'द्योधिः' प्रायश्चित्तम् । यद्धा "सोहि" ति पदं
"गिलाणमाई" इत्युत्तरपदेन सह योज्यते, तनोऽयमर्थः—ग्लान-प्रावृणेकादीनामर्थायासविद्यमावितप्त्रिप कुल्यु 'द्योधिः' एपणाद्यद्धिः नया द्युद्धं भक्तं गृह्यते न कश्चिद् द्योषः । "असई
इ द्याइ एमेव" ति अन्यत्र 'अमित' अत्रिद्यमाने द्यादिक्रमिप 'एवमेव' असविद्यमावित15 कुल्यु अद्यीतच्यमिति द्याराध्यासमासार्थः ॥ १६१५॥ अथनामेव विवरीपुराह—

संविग्गमणुत्राए, अइंति अहवा कुले विरिचंति । अन्नाउंछं व सहु, एमेव य संजईवर्गे ॥ १६१६ ॥

ईह् येन्नन् क्षेत्र प्रत्युपेक्षितं तेषु पृवेस्थितेषु येऽन्ये साथवः समायान्ति ते साम्मोगिका असाम्मोगिका वा म्युः । तत्रामाम्मोगिकेषु सर्विभेषु विधिकच्यते—स्विभेवीम्नव्यसाधुिमः 'अनु- 20 जातं' 'य्यं स्थापनाकुलेषु प्रविश्वत, वयमज्ञानोच्छं गवेपयिष्यामः' इत्यवमनुज्ञायां प्रवत्तायां ये आगन्तुकाः सिवभान्न स्थापनाकुलेषु "अइति" त्ति प्रयिश्वन्ति । वाम्नव्यास्तु स्थापनाकुल्यजेषु गुरु वाल-यद्धार्वानामात्मत्र्य हेतोभक्त-पानमुत्पाद्यन्ति । अथ वाम्तव्या असिहण्णवस्ततो यावन्तो गच्छान्नविद्धमीगः स्थापनाकुलानि विरिक्चन्ति—आर्याः ! गृतावत्यु कुलेषु भवद्धिः प्रवेष्टव्यम् , गृतावत्यु पुनर्यमाभिरिति । अथवा यद्यागन्तुकाः "सह्" इति 'सिह्ण्णवः' समर्थशिरास्तो- 25 ज्ञातोच्छ गवेपयन्तः पर्यटन्ति । गृत्यमेव च संयतीवर्गेऽपि द्रष्टत्र्यम् , ना अपि द्यादिगच्छ- मद्वावं ग्वंविवयमेव विविं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ १६१६॥

एवं तु अन्नसंमोद्ञाण संभोद्ञाण ने चेव । जाणित्ता निर्व्वंषं, वन्थव्वेणं स उ पमाणं ॥ १६१७ ॥

र्भिण गर्निद्धान्तर्गत पार सो॰ छै॰ प्रतिगत एव, अर्थ च प्रक्षित्रपाय एव, अनन्तरगायारीकायान्तित्र ।। २ गायेथं चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता च पुरातनगाथालेन निर्देश ॥ ३ अरामे द्रचा॰ ॥ ४ इह ये द्व्यावयो गच्छाः [ते] परस्परं साम्भोगिका भा० ॥ ५ ॰त्ता-यामिति भावः ये गा॰ ॥ ६ ॰मामिरित्येयं विश्व अतिति (विमजन्तिति) भावः । अथ॰ भा०। "अप्रा मजान रवेति—एविन्धिं कुटेहं तुन्मे प्रिसेनाथ, एविर्मित् अम्हे प्रिसिस्मामो, एवं 'विग्वेति' विभवन्तित्रये " इति चूर्णो विशेषचूर्णो च ॥

10

एवं 'तुः' पुनरर्थे एप पुनर्विधरन्यसाम्मोगिकानामुक्तः, ये तु साम्मोगिकाः—परस्परमेक-सामाचारीकास्तेपामागन्तुकानामश्रीय त एव वाम्नव्याः स्थापनाकुलेम्यो मक्त-पानमानीय प्रय-च्छन्ति । अथ श्राद्धाः प्राघूर्णकमद्रका अतीव निर्वन्धं कुर्युः, यथा—प्राप्य्णकसङ्घाटकोऽप्य-समृहे स्थापनीयः, ततो निर्वन्धं ज्ञात्वा वास्तव्यसङ्घाटिकेन आगन्तुकसङ्घाटिकं गृहीत्वा तत्र गन्तव्यम् । यदि च तत्र प्रचुरं प्रायोग्यं प्राप्यते तत आगन्तुकसङ्घाटिकेन गवेषणा न कर्तव्या— ६ किमित्येतावत् प्रचुरं दीयते १ किन्तु 'स तु' स एव वास्तव्यसङ्घाटिकस्तत्र प्रमाणम्, यावन्मात्रं श्रहीतव्यं यद्वा कल्पनीयं तदेतत् सर्वमिष स एव जानातीति भावः ॥ १६१७॥

एप एकत्यां वसतौ स्थितानां विधिरुक्तः । अथ प्रथावसतिन्यवस्थितानामाह— असइ वसहीऍ वीसुं, रायणिए वसहि भोयणाऽऽगम्म ।

असह अपरिणया वा, ताहे वीसुंऽसह वियरे ॥ १६१८ ॥

विस्तीर्णीया वसतेः 'असति' अभावे 'विष्वक्' पृथग् अन्यस्यां वसती स्थितानामागन्तुको वास्तन्यो वा यः 'रलाधिकः' आचार्यस्तस्य वसतावागम्यावमरलाधिकेन मोजनं कर्तन्यम् । अथै-किस्तन् गच्छे द्वयोर्वा गच्छयोः 'असिह्णवः' ग्लाना भवेयुः अपरिणता वा शैक्षाः परस्परं मिलिताः सन्तोऽसङ्खं कुर्युः तदा ''वीखुं" ति अपरिणतान् 'विष्वक्' पृथग् मोजयन्ति । ''सह्ववियरे'' ति अकारप्रस्त्रेषाद् असिह्ण्णूनां प्रथमालिकां 'वितरन्ति' प्रयच्छन्ति । ततोऽपरिणतान् । वसती स्थापित्वा कृतप्रथमालिकान् असिह्ण्णून् गृहीत्वा सर्वेऽपि रलाधिकवसतौ गत्वा मण्डल्यां भुञ्जते । अथवोत्तरार्द्धमन्यथा न्यास्यायते—''असह्" इति यद्यवमरलाधिक आचार्यः स्वयमसिह्णुनं शक्तोति रलाधिकाचार्यसिकिधो गन्तुं न वा तावतीं वेलां प्रतिपालियतुं शक्तः 'अपरिणता वा' अगीतार्थास्तस्य शिष्यास्तेषां नास्ति कोऽपि सामाचार्या उपदेष्टा आलोचनाया वा प्रतीच्छकः ततो विष्वग्वसतौ द्वावप्याचार्यी समुद्दिशतः । ''सह् विअरे'' ति 'वा' अथवा यदि 20 रलाधिकः सिह्ण्णुस्ततः 'इतरस्य' अवमरलाधिकस्योपाश्रयं गत्वा समुद्दिशति ॥ १६१८॥ एवं तावद् द्वयोर्गच्छयोविधिरुक्तः । अथ त्रयो गच्छा मवेयुस्ततः को विधिः श्वराह—

तिण्हं एकेण समं, भत्तद्वं अप्पणी अवहुं तु । पच्छा इयरेण समं, आगमण विरेगु सो चेव ॥ १६१९ ॥

यद्येक आचार्यो वास्तव्यो मवति द्वी चागन्तुको तत इत्थं त्रयाणामाचार्याणां सम्भवे द्वयो- 25 रागन्तुकयोर्मध्याद् यो रत्नाधिकस्तस्य सम्बन्धी यो वैयावृत्त्यकरस्तेनैकेन समं वास्तव्याचार्यवैया- वृत्त्यकरः पर्यटन् प्राधूर्णकाचार्यस्य हेतोः 'भक्तार्थं' परिपूर्णाहारमात्रारूपम् 'आत्मनश्च' आत्मीया- चार्यार्थम् 'अपार्द्धम्' अर्द्धभ्रवमात्रं श्राद्धकुलेभ्यो गृह्णाति । पश्चाद् 'इतरेण' आगन्तुकावमर्जा- धिकाचार्यसम्बन्धिना वैयावृत्त्यकृता समं पर्यटन् तथेव तद्योग्यं भक्तार्थमात्मनश्चार्द्धभ्रवमात्रं गृह्णाति । ''आगमण विरेगो सो चेव'' ति यदि त्रि-चतुःप्रमृतीनामाचार्याणामागमनं भवति 30 ततः स एव 'विरेकः' विभजनम् । किमुक्तं भवति 2—तदीयरिप वैयावृत्त्यकरेः समं यथाक्रमं पर्यटता वास्तव्यसाधुनाऽऽत्मीयाचार्यार्थं तथा ज्यादिभिर्मागैर्भक्तार्थं विभज्य भक्तं ब्रहीतव्यं यथा सर्वान्तिमवेयावृत्त्यकरेण समं पर्यटन्नात्मगुरूणां भक्तार्थं परिपूर्यतीति ॥ १६१९ ॥

अय "तिलाणमाई असिन" (गा० १६१५) चि पदं विवृणोति—
अनुरंतस्म उ जीगामईएँ इयरेिंह मातिए विमिछं ।
अन्नमहाणसुबक्तवड, जी वा सन्नी सर्य ग्रेजे ॥ १६२० ॥

''अन्तरंनो'' न्यानः नस्य उपच्छणन्वादाचार्यस्यापि यद् योग्यं—प्रायोग्यं तस्य असति—अचाने इत्तर् नाम—अस्विद्यान्तर्गवित्तेषु श्राद्धकुलेषु प्रविद्य यन्तिन् महानमे ते असंविद्या अध्यवपूर-कादितेषदृष्टां भिक्षां गृहते तद् वर्जयिचा यदन्यन्ति महानमे केवर्छ गृहार्थमेवोषम्कृतं ततो ग्लानाद्यं गृह्यते, यद् वा मक्तं प्रयगुपस्कृतं "मदी" म गृहत्वामी श्रावकः स्वयं सुदै ततो वा गृगते, अन्यदायाहा छुतोऽपि गृहाद् यत प्रहेणकादिकमायानं तद् गृह्यते ॥ १६२०॥

अथ "वबाह एमेव" (गा० १६१५) ति परं ज्यान्यानयति—

10 अमनीए व दवस्म व, परिसित्तिय-कंजि-गुलदवाईणि । -अत्तिह्वियाँ गिण्डस, सत्त्वालेमे विमिस्माई ॥ १९२१ ॥

यदि ग्लानस्य गच्छन्य या योग्यं ह्रवं-पानकं सविद्यमावितेषु कुळेषु न रूप्यते तदा ह्रवस्य 'असति' अमावेऽसविद्यमावितेच्वित कुळेषु ''परिसित्तिय'' नि येनोप्णोदिकेन दिविमाजनानि निर्लेखने नत् परिक्तिपानकन , काङ्गिक्स-आर्नाच्न , गुळ्डवं नाम-यस्यां क्रविष्ठिकायां-गुड १० उन्काल्यते तस्यां यत् तत्तमतनं वा पानीयं तद् गुडोपिलसं हवं गुडद्रवम् , आदिप्रह्णात् विद्यापानकादिपरिमदः । एतानि पानकानि यदि ते आहकः 'आन्मार्थितानि' प्रयममेवानम्पर्थ कृतानि तदा रजनाव्ययं गृहाति । ''मबाच्ये'' नि यदि नवेश्वेव रजनस्य वा गच्छस्य वा योग्य-मेपणीयं पानकं न रुप्यते तदा ''विमीसाइं'' नि 'विनिआणि' अमविद्यानां आवकाणां वाश्वी-याचितीकृतानि तान्यपि हितीयपदे गृह्यन्ते ॥१६२९॥ अध ''अमई इ ट्यादि'' (गा० १६१५) १० इत्यत्र योज्यमादिह्यच्यनस्य मण्डनामुपदर्श्वकाह—

पाणहा व पविद्वा, विसुद्धमाहार छंदिओ गिण्हे । अद्वाणाह अनंथरि, लहुउं एमेव जहसुद्धं ॥ १६२२ ॥

पानकार्थं वा प्रविष्टो यदि 'विद्युद्धेन' एपणीयेनाहारेण गृहपिना छन्यूने—निमझ्येन नन्छ-न्तिनः सन् तमित गृहािन । नणा 'अद्याणाह' नि अव्यक्तिगातां सावृनां हेनोः आदिद्यद्या-२० द्वमाद्योः अधिवादिषु वा असन्तर्गाञ्चित्रमाविनकुन्य 'एवसेव' ग्लानाक्तिवाना ग्रुद्धान्त्रपणे 'यिनिचा' यत्रं कृत्वा ततो-यह् 'अग्रुद्धम' अनेपणीयं नद्य्यागमोक्तांन्या ग्रुद्धन्ति ॥ १६२२॥ उक्तं स्पत्रिग्कविद्यक्तानिकृत्य विद्याग्द्रासम् । अयानुनेवार्ह्याकृत्य सामाचारीद्वाग्मभिवित्युः

शामुक्तमेव (गा० १३७८ गा० १३८२-८३-८२ च) हाग्गायाचनुष्ट्यमाह्—

य्यतिरः करिकाः नां नामाः वायः ृहच्छा मिच्छा तहकारं, आवस्मि निमीहिया य आपुच्छा। यहिपुच्छ छेदण निमेतणा य उत्तमंपया चेत्र ॥ १६२३ ॥ सुयत्मंत्रपणुत्रमस्ये, आतंके वेयणा कित जणा य । थेडिछ तमहि किचिर, उचारं चेत्र पासवण ॥ १६२४ ॥

१ '॰ र्या संति 'म्बॅमेव' ग्डानोकविधिना यतित्वा-प्रयमं शुहं ततो ग्रह्-म ।।

ओवासे तणफलए, सारक्खणयां य संठवणया य । पाहुडि अग्गी दीवे, ओहाण वसे कह जणा या। १६२५ ॥ मिक्खायरिया पाणग, लेवालेवे तहा अलेवे य । आयंविल पडिमाओ, गच्छम्मि उ मासकप्यो उ ॥ १६२६ ॥

आसामर्थः प्राग्वद् द्रष्टव्यः ॥ १६२३ ॥ १६२४ ॥ १६२६ ॥ यस्तु विशेष-5 स्तमुपदिदर्शयिषुराह—

ओहेण दसविहं पि यः, सामायारिःन तेः परिहवंतिः। पवयणमास जहन्ने, सन्वसुयं चेव उक्तोसे ॥ १६२७॥

'ओघेंन' सामान्यतो दशविधामपि सामाचारीं न 'ते' खाविरकिष्पकाः परिहापयन्ति। आचार्यादिपुरुपविशेषापेक्षया तु या यस्येच्छाकारादिका युज्यते या च तथाकारादिकाः न युज्यते सा 10 तथा वक्तव्या । श्रुतद्वारमङ्गीकृत्य जघन्यतो। गच्छवासिनामष्टी प्रवचनमातरः श्रुतम् । उत्कर्षतः सर्वमेव श्रुतम्, चतुर्दशपूर्वाणीति हृदयम् ॥ १६२७॥

सन्वेसु वि संघयणसार होति धिइदुन्यला च विलया वा । आतंका उवसम्मा, भइया विसहिति व न व त्ति ॥ १६२८ ॥

स्थितिरकिल्पकाः 'सर्वेष्विप' पट्सिप सहननेषु भवन्तिः धृत्याऽपि—मानसावष्टम्भरुक्षणया 15 दुर्वेला वा भवेयुर्वेलिनो वा । 'आतङ्काः' रोगाः 'उपसर्गाः' दिन्यादयो यदि समुदीर्यन्ते तदा तान् विपहन्ते वा नं वेति 'भक्ताः' विकल्पिताः, यदि ज्ञानादिषुष्टारुम्बनं भवति तदा चिकि-स्सादिविधानान्न सहन्ते, इत्तरथा तु सम्यगदीनमनसः सहन्त इति भावः ॥ १६२८॥

द्विहं पि वेयणं ते, निकारणओ सहंति भइया वा ।

. अमेमत्त अपरिकम्मा, वसही वि पमञ्जणं मोत्तुं ॥ १६२९ ॥

'द्विविधामिप' आभ्युपगिमकीमौपक्रमिकी च वेदनां 'निष्कारणतः' कारणमन्तरेण सहन्ते 'भाज्या वा' असिह्ध्णुत्वे-तीर्थाव्यवच्छेदादिकारणवशान्न सहन्तेऽपीति भावः । तथा वसितरिप तेषाम् 'अममत्वा' भमेयमित्यभिष्वद्वरिहता, 'अपिरकर्मा' उपलेपनादिपरिकर्मवर्जिता, किं सर्वथैव व हत्याह—प्रमार्जनामेकां मुत्तवा। कारणे तु सममत्वा सपिरकर्माऽपि भवति। तत्रा-परिणतचारिज्ञाणां शैक्षादीनां ममेयमित्यभिष्वद्वविधानात् सममत्वा, सपिरकर्मा त्वपरिकर्माया 25 वसतेरलाभे द्वष्टव्या। १६२९॥ अथ कित जनाः स्थण्डलं चेति द्वारद्वयस्य विशेषमाह—

तिगर्माईया गच्छा, सहस्स वत्तीसई उसमसेणे ।-थंडिल्लं पि य पढमं, वयंति सेसे वि आगाढे ॥ १६३० ॥

'त्रिकादयः' त्रि-चतुःप्रभृतिपुरुषपरिमाणा गच्छा भवेयुः । किमुक्तं भवति ?—एकस्मिन् गच्छे जधन्यतस्त्रयो जना भषन्ति, गच्छस्य साधुसमुदायरूपत्वात्, तस्य च त्रयाणामधस्ताद-30 मावादितिः। तत ऊर्द्धः ये चतुः-पञ्चप्रभृतिपुरुषसद्त्वाका गच्छास्ते मध्यमपरिमाणतः प्रतिपक्तः व्यास्तावद् यावदुत्क्वष्टं परिमाणं न प्राप्तोति । किं पुनस्तत् १ इति चेद् अत आह—''सहस्र

१ 'माज्याः' विकल्पनीयाः । यदि भा० ॥ २ °त्वादिकारणयशतो न सह° भा० त० डे० ॥

Б

वत्तीसई उसमसेण" ति द्वात्रिंगत् सह्याण्येकस्मिन् गच्छे उत्कृष्टं साधृनां परिमाणम्, यथा श्रीऋषभस्त्रासिपथमगणधरस्य मगवत ऋषभसेनस्यति । तथा स्वण्डिरुमपि 'प्रथमम्' अना-पानमसंस्रोकसेतं गच्छवासिना त्रजन्ति । 'आगादे तु' भावासर्त्रनादे। कारणे 'रापाण्यपि' अना-पानमसलोकप्रमृतीनि स्थण्टिलनि गच्छन्ति॥१६३०॥'कियचिग्म् ?' इति द्वारं विदेषयन्नाह—

किचिर कालं वसिहिह, न टंति निकारणिम इह पुद्वा । अर्च वा मरगंती, ठविंति साहारणमलंमे ॥ १६३२ ॥

कियचिरं फालं यूयमस्यां वयना वत्स्त्रथं ? इति प्रष्टाः सन्ता निष्कारण न तिष्टन्ति, किन्तु क्षेत्रान्तरं गच्छन्ति । अथ चिहर्रागवादीनि कारणानि ततस्तेत्रेव क्षेत्रेऽन्यां वर्सातं मार्गयन्ति । थथं मृत्यमाणाऽप्यन्या न रूभ्यते तनः साधारणं वचनं स्थापयन्ति, यथा—निर्व्याघाते तावद् 10 वयं मान यावदवतिष्टामहे ज्यायाने तु हीनाधिकम् ॥ १६३१ ॥

अथ लाववार्थं रोषद्वाराणि नुज्यवक्तव्यस्वादतिदिशवाह—

एमेव सेमएम वि, केवह्या वसिहिह नि जा नयं। निकारण पडिसेहो, कारण जयणं त कुर्व्यति ॥ १६३२ ॥

'ण्वमेच' कियच्चिग्द्वाग्वन् 'देषेप्चिषि' उच्चार-प्रश्रवणादिषु द्वारेषु कियन्तो वत्स्यथेति द्वारं १९ यावन्नयम् । किम् १ इत्याह—एतेप्यपि निष्कारणे प्रतिपेयः, न वसन्तीति भावः, कारणे तु यननां क्षुर्वन्ति । किमुक्त भवति 2-यद् तिष्टनामुचार-प्रश्रवणयोः परिष्ठापनमकाले फिलहका-भ्यन्तरने या नानुजानन्ति नतम्तत्र न तिष्टन्ति । थ्याधियादिभिः कार्णेम्निष्टन्ति तत उचारं , पश्रवणं वा मात्रकेषु व्युत्पृज्य विहः परिष्ठापयन्ति । एवमवकाजादिप्यपि द्रष्टव्यम् । नवरमव-कारो यत्र प्रदेशे उपवेशन-भाजनधावनाटि नानुजातं तत्र नापविशन्ति, कमढकादिषु च भाज-20 नानि धावन्ति । तृणफळकान्यपि यानि नानुज्ञातानि तानि न परिसुञ्जते । संरक्षणता नाम यत्र तिष्टनामगारिणा भणन्ति 'गवादिभिर्भः यमानां वसतिमन्यद्वा समीपवर्त्ति गृहं संरक्षत' तत्राप्यिश-वादिभिः कारणिन्निष्टन्तो भणन्ति—यदि वयं तटानीं दृक्ष्यामस्ततौ रक्षिप्याम इति । संस्थाप-नता नाम यसँतः संम्कारकरणं तस्यामपि नियुक्ता भणन्ति—ययमकुश्र्लाः संस्थापनाकमीणि कर्नच्ये । यप्रामृतिकायामपि वसनौ कारणनः स्थिता दैशतः सर्वनौ वा कियमाणायां प्रामृति-25कायां सर्कायसुपकरणं प्रयंत्रेन मंर्खन्ति, यावन् प्रामृतिका कियते तावद्कस्मिन् पार्श्वे तिष्टन्ति। सर्वापायां सामिकायां वा वयने। कारणे स्थिता आवश्यकं विहः कुर्वन्ति । अववानं नाम यदि गृहस्थाः क्षेत्रादिषु गच्छन्ता भणन्नि—'असाकमपि गृहेषुपयोगो दानच्यः, मा शुनक-सेनका-दयः प्रविञ्योपद्वं कार्षुः' इति, नत्रापि कारणे स्थिनाः स्वयमेवावधानं उटति, अनुपस्थापिनञै-क्षेत्रं दापयन्ति । यत्र च 'कित जना वत्स्यथ ?' इति प्रष्ट सित कारणनिसप्रद्धिः परिमाणनि-७० यम. कृतो यथा 'ण्नावद्धिः म्थानव्यं नाधिकः' नता यद्यन्ये प्राप्तृर्णकाः समागच्छन्ति नटा तेषामवम्बापनाय भ्योऽप्यनुज्ञापनीयः सागारिकः, यद्यनुज्ञानाति सनः युन्टरसेव, अथ नानुजा-१ 'प्रत्यादिक किमपि कारणं व्याघातो वा प्रथम स्थण्डिले कोऽपि मवेत् ततः विषा मा॰ ॥ २ 'यमनुपस्थापितादिभिर्वा अवधानं ददति दापयन्ति वा । यघ मा॰ ॥

नाति ततोऽन्यस्यां वसतो स्थापनीयास्ते प्राघूर्णका इति ॥ १६३२ ॥ भिक्षाचर्यादीनामविश-ष्यमाणद्वाराणां विशेषमाह—

> नियताऽनियता भिक्खायरिया पाणऽन्न लेवऽलेवाडं । अंविलमणंविलं वा, पिंडमा सन्त्रा वि अविरुद्धा ॥ १६३३ ॥

भिक्षाचर्या 'नियता' कदाचिदाभिग्रहिकी 'अनियता' कदाचिदनाभिग्रहिकी, असंस्धा-संस्- ह ष्टाचन्यतमैपणाभिग्रहवती तद्वर्जिता वेति भावः । पानमन्नं च लेपकृतं वा भवेद् अलेपकृतं वा । द्राक्षा-चिश्चापानकादि तक्त-तीमनादिकं च लेपकृतम्, सौवीरादिकं वल्ल-चणकादिकं चालेपकृ-तम् । आचाम्लमनाचाम्लं वा द्रयमपि कुर्वन्ति । 'प्रतिमाश्च' मासिक्यादिका भद्रादिका वा सर्वा अप्यमीषामविरुद्धा इति ॥ १६३३ ॥

• उक्तं सामाचारीद्वारम् । अथ स्थितिद्वारमभिधित्युद्वीरगाथाद्वयमाह—

10

20

खित्ते काल चिरित्ते, तित्थे परियाय आगमे वेए।
कप्पे लिंगे लेसा, झाणे गणणा अभिगहा य।। १६३४॥
पव्वावण ग्रंडावण, मणसाऽऽवन्ने उ नित्थ पिंछत्तं।
कारण पिंडकम्मिम उ, भत्तं पंथो य भयणाए॥ १६३५॥

क्षेत्रे १ काले २ चारित्रे ३ तीथें ४ पर्याये ५ आगमे ६ वेदे ७ करपे ८ लिक्ने ९ लेक्यायां 15 १० ध्याने ११ गणनायां १२ एतेषु स्थितिर्वक्तव्या, अभित्रहाश्चामीषामभिधातव्याः १३ ॥ १६३४॥ एवं प्रवाजना १४ मुण्डापना १५ मनसाऽऽपन्ने त्वपराघे नास्ति प्रायश्चित्तं १६ कारणं १७ प्रतिकर्मणि च स्थितिः १८ भक्तं पन्थाश्च मजनया १९ इति गाथाद्वयसमुदा-यार्थः॥ १६३५॥ अवयवार्थं तु प्रतिद्वारं विभणिषुराह—

> पन्नरसकम्मभूमिसु, खेत्तऽद्धोसिषणीइ तिसु होजा। तिसु दोसु य उस्सप्पे, चउरो पलिमाग साहरणे ॥ १६३६॥

क्षेत्रद्वारे जन्मतः सद्भावतश्च स्थविरकिएकाः 'पञ्चदशस्विष कर्मभूमिपु' भरतेरावत-विदेह-पञ्चकरुक्षणासु भवन्ति । संहरणतः पञ्चदशानां कर्मभूमीनां त्रिंशतामकर्मभूमीनामन्यतरस्यां भूमी भवेगुः । 'अद्भा' कारुत्तमङ्गीकृत्यावसिपण्यां जन्मतः सद्भावतश्च 'त्रिपु' तृतीय-चतुर्थ-पञ्चमारकेषु भवेगुः । ''तिसु दोसु य उत्सप्पे'' ति उत्सिपिण्या जन्मतः 'त्रिपु' द्वितीय-तृतीय-चतुर्थेप्वर- 25 केषु सद्भावतस्तु 'द्वयोः' तृतीय-चतुर्थारकयोभवन्ति । नोअवसिपण्युत्सिपणीकारे जन्मतः सद्भावतश्च दुःपमसुषमाप्रतिभागे भवन्ति, सहरणतस्तु चत्वारोऽपि प्रतिभागा अमीषां विषयतया प्रतिपत्तस्याः, तद्यथा—सुषमसुषमाप्रतिभागः सुपमाप्रतिभागः सुपमदुःपमाप्रतिभागः दुःपम-सुषमाप्रतिभागः सुपमाप्रतिभागः सुप्तिभागः सुपमाप्रतिभागः सुपमाप्रतिभागः सुपमाप

पढम-विइएस पिडवर्जमाण इयरे उ सन्वचरणेस । नियमा तित्थे जम्मऽट्ट जहने कोडि उक्कोसे ॥ १६३७॥ पन्वजाऍ मुहुत्तो, जहनमुक्कोसिया उ देस्रणा। 30

१ ° ष्टादिभिरेषणाभिरप्रतिनियतेति भावः भा॰ ॥ २ ° ज्ञणा उ इतरे ता॰ ॥ इ॰ ६१

## आगमकर्णे भड्या, ठियकप्ये अद्विए वा वि ॥ १६३८ ॥

प्रतिषद्यमानका असी प्रथमे वा-सामायिकान्ये हितीये वा-छेडोपम्यापनीयाप्ये चारित्रे संबेष्टः। 'इतरे नाम' पृत्रेप्रतिपन्नाने नर्नेष्यपि चरणेषु मर्वान्त, मामायिकादिषु यथास्यातपर्यन्तेष्विति भावः । तथा नियमाद्मी तीर्थं भवन्ति नातीर्थे । पर्यायो द्विया—गृहिपर्यायः प्रवज्यापर्या-उयश्च । देव गृहिपर्यायो जयन्यतो जन्मन आरम्बाष्टी वर्पाणि, उन्कर्षतः पृत्रेकोटी । प्रव्रज्या-पर्याया जवन्यनोऽन्तर्रहर्नम्, नदमन्तरं मग्णात् प्रतिपाताहा, दःकर्पतस्तु देशोना पूर्वकोटी । आगमः—अपृर्वेश्चनाष्ययनं तस्य कर्णे 'माज्याः' अमी ऊर्चेन्ति वा न वा तमिनि भावः । कल्प-हारे—स्वितकरंगे वा असितकरंगे वा मवेषु । वेदहारं मुज्ञानन्वाद् माप्यकृता न मावितम्। इत्यं तु द्रष्टत्यम--वेदः की-युं-नयुंसक्रमेदात त्रिविधोऽप्यमीयां प्रतिपत्तिकाले सवेत्, पृवे-१० प्रतिपत्रकानां न्ववेदकृत्वमपि सवतीति ॥ १६३७ ॥ १६३८ ॥

## भह्या उ द्व्वलिंगे, पडिवर्त्ता सुद्धलेय-धम्मेहि । पुञ्चपडिवन्नगा पुण, रुमा झाणे ज जन्नयरं ॥ १६३९ ॥

र्शनिपद्यमानकाः पूर्वपनिपक्षकाश्च द्रव्यालिके 'मैक्ताः' विक्रियताः, कदाचित तद् न मक्य-पीति मानः । मानिकः तु नियमान नर्वदेव मर्वनि । नया यतिपनिः शुद्धलेख्या-वर्मच्यानयो-१८भेवेत् । क्रिसुक्तं मदि १--- प्रथमतः प्रतिपद्यमानकाः शुद्धान्यव निसृषु लेव्यासु आज्ञाविच-यांत्री च वर्मच्याने वर्चमानाः यनियनच्याः । पृत्रयनिपन्नकाः पुनः पग्गां लेक्यानामन्यनरस्यां लेक्यायामार्चार्यमां च चनुर्णो ध्यानानामस्यनगस्मन् ध्याने भवेयुः ॥ १६३९ ॥

अय नेट्या-च्यानयोः कः प्रतिविदेषः ! उच्यते—िल्ट्यते—िट्ययते कर्मणा मह यया जीवः या लेट्या-क्रुगादिद्रव्यमाचित्र्यजनिना जीवल शुमाशुमरूपः परिणामविशेषः । उक्तञ्च—

विदेयः 20

3321-

य्यानची-

क्ट्रयादिद्रव्यमाचित्र्यान्, परिणानी य आन्मनः । म्फरिक्सेंब नत्रायं, लेडयाग्रन्तः प्रवर्तने ॥

य च च्छो वा स्थादचरो वा । ध्यानं पुनर्निश्चछ एवाछुमः शुमो वा आत्मनः परिणामः । र्त्था चाह—

झाणण होह लेसा, झाणंतरओ व होह अन्नयरी।

25 भाव देखा

अन्सनमाओं उ दही, झाणं असुमी सुमी वा वि ॥ १६४० ॥ र्वेह्या द्वितिषा—द्रव्येतो मान्त्रश्च । तत्र द्रव्येन्स्याप्टपरिष्टाद् बङ्यति । माबलेस्या स्वनन्त-रेक एव शुमाशुमन्यो जीवर्रारणामः । सा चैत्रंतिया शुमाशुमपरिणामस्पा क्र्यणादीनामन्यतमा

<sup>? &</sup>quot;निहम्बर्गान्यमा बहुकेने अहु माबरेगाई बामाई, उट्टोंटेने साबरेगा मुख्यकोक्ष" इति विद्यापसूर्णी ॥ २ व , किसुकं सवति ?--पृषे द० दे० ॥ ३ भाज्याः विकल्पनीयाः, कदा भा०॥ ४ <sup>व्</sup>वति । छम्याहारे व्यानहारे च चिन्त्यमाने प्रतिपत्तिः सा॰ ॥ ५ अत एवाह सा॰ ॥ ६ छेर्या डिविया—हत्रवो मावत्र । तत्र हत्यछेर्यामुपरिष्टाद् वस्यति । मावछेर्या त्यनन्त्ररोक एवात्मना मानसिकः परिणामः, स च मानसध्यानाद्नन्य इति कृत्वाऽमि-धीयते । 'व्यानन' आचादिना करणमृतेन 'छेद्या' कृष्णादिका मनति, यदा याहने प्रदा-

"लेस" ति भावलेश्या ध्यानेन वा भवति ध्यानान्तरतो वा । ध्यानान्तरं नाम—अद्दबाध्यवसाय-ध्यानान्त-रूपा चिन्ता, यद्वा ध्यानस्य ध्यानस्य चान्तरिका ध्यानान्तरमुच्यते । ध्यानं पुनः 'दृढः' निश्च-रिका लोऽध्यवसायोऽशुमो वा शुमो वा मन्तव्यम् । स च निश्चलोऽध्यवसायो मानसो वाचिकः ध्यानम् कायिकश्चेति त्रिधा द्रष्टव्यः । दृढश्चाध्यवसायोऽन्तर्भृहूर्त्तमात्रमेव कालं यावद् द्रष्टव्यः, परतो निरन्तरं दृढाध्यवसायस्य कर्तुमशक्यत्वात् । यश्चादृढोऽध्यवसायः स सर्वोऽपि चिन्तेत्यभिषीयते 5 चिन्ता ॥ १६४० ॥ आह यद्येवं तर्हि चिन्ता-ध्यानयोरन्यत्वमापन्नम् ? उच्यते—नायमेकान्तः किन्तु स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम् । कथं पुनः १ इति उच्यते-

> झाणं नियमा चिता, चिता भइया उ तीस ठाणेस । झाणे तदंतरम्मि उ, तिन्ववरीया व जा काइ॥ १६४१॥

चिन्ताया ध्यानस्य

यद् मनः स्थैर्यस्तपं ध्यानं तद् नियमात् चिन्ता । चिन्ता तु 'भैक्ता' विकल्पिता त्रिपु स्थानेपु । 10 च विशेष. तथाहि--कदाचिद् 'ध्याने' ध्यानविषया चिन्ता भवति यदा दृढाध्यवसायेन चिन्तयति । "तदंतरम्मि उ" ति तस्य-ध्यानस्यान्तरं तदन्तरं तस्मिन् वा चिन्ता भवेत्, ध्यानान्तरिकाया-मित्यर्थः । 'तद्विपरीता वा' या काचिद् ध्याने ध्यानान्तरिकायां वा नावतरति किन्तु विप्रकीर्णा

स्तमप्रशस्तं वा ध्यानं भवति तदा ताहरोव प्रशस्ता अप्रशस्ता वा लेखाऽपीति भावः। "झाणंतरतो व" ति ध्यानान्तरम्-अद्दबाध्यवसायरूपं चित्तं यद्वा ध्यानस्य ध्यानस्य चान्तरिका ध्यानान्तरमुच्यते, तत्र वा वर्त्तमानस्य पण्णां लेक्यानामन्यतरा लेक्या भवति। अथ ध्यानमिति कोऽर्थः ? इत्याह—अध्यवसायः 'हढः' निश्चलोऽश्चभो वा शुभो वा ध्यानिसति मन्तव्यम् । दृढश्चाध्यवसायोऽन्तर्भृहुर्त्तमात्रमेव कालं यावद् द्रष्टव्यः, परतो निरन्तरं दृढाध्यवसायस्य कर्जुमशक्यत्वात्। यश्चादृढोऽध्यवसायः स सर्वोऽपि चिन्तेत्य-भिधीयते न तु ध्यानम् ॥ १६४० ॥ आह यद्येवं तर्हि चिन्ता-ध्यानयोरन्यत्वमुपपन्नम् ?

उच्यते—नायमेकान्तः किन्तु स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम् । कथं पुनः ? इति उच्यते मा॰ । कृष्णादीनामन्यत्तरा लेक्या ध्यानेन वा भनेद् ध्यानान्तरतो वा । ध्यानान्तरं नाम अद-ढाध्यवसायरूपा चिन्ता, यद्वा ध्यानस्य ध्यानस्य चान्तरिका ध्यानान्तरमुच्यते । ध्यानं पुनः 'हढः' निश्चलोऽध्यवसायोऽशुभो वा शुभो वा मन्तव्यम् । हढश्चाध्यवसायोऽन्त-मुहुर्त्तमात्रमेव कालं यावद् द्रष्टव्यः, परतो निरन्तरं हढाध्यवसायस्य कर्जुमशक्यत्वात् ॥ १६४० ॥ आह यद्येवं तर्हि चिन्ता-ध्यानयोरन्यत्वमापन्नम् ? उच्यते—नायमेकान्तः किन्तु स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम्। कथं पुनः ? इति उच्यते त॰ है॰ का॰।

"हेश्या-ध्यानयोः क. प्रतिविशेष <sup>2</sup> उच्यते—हेश्या द्विविधा—हव्यहेश्या भावहेश्या च । तत्र द्रव्यहेश्या-मुपरिष्टाद् वक्ष्यति । भावलेश्या मनोयोगोपयोग । तस्या ध्यानादनन्यलज्ञापनार्थमिदमुच्यते—झाणेण० गाधा । यस्माद् मानसध्यानादनन्यो मनोयोग अतः सिद्धं घ्यानेनैव छेश्या भवति । 'झाणंतरयो व' ति घ्यानादन्यद् ध्यानान्तरम्-अध्यानम् , अदृढाध्यवसाय इखर्थः । अथवा घ्यानस्य चान्तरिकाया वर्त्तमानस्य पण्णामन्यतमा लेखा प्रखेतच्या । ध्यानस्य पुनर्लक्षणं दढोऽध्यवसाय आमुहूर्त्तात्, परतो निरन्तरं दटोऽध्य-वसायो न शक्यते कर्तुम् । अतः सत्यपि मनोयोगे चिन्तेत्युच्यते, न तु घ्यानम् ॥ आह एवं तर्हि चिन्ता-ध्यानयोरन्यलमुपपमम् १ उच्यते —नायमेकान्त , स्यादेकलम् स्यादन्यलम् । कर्यं पुन १ उच्यते" इति चुणीं विशेषचुणीं च॥

१ 'भाज्या' विकल्पनीया त्रिष्ठ गा॰ ॥ २ °द् मनश्चेष्टा साऽपि चिन्ता । किमुक्तं भन् वति ?--या ध्याने भा॰॥

चित्तं मार्डापे चिन्ता प्रतिपत्तज्या । अतो यदा दृदाच्यवसायेन चिन्तर्यात तदा चिन्ता-ध्यानयोरेकन्वम्, अन्यदा पुनरन्यन्वम् ॥ १६७१ ॥ अय च्यानस्यव मेदानाह—

घ्यानन्य सेंडा कायादि निहिक्किं, चिनं तिच्च मउयं च मज्झं च । जह सीहम्म गतीत्री, मंदा य पुना दुया चेत्र ॥ १६४२ ॥

उत्पूर्विद्याच्यवसायात्मकं चित्तं त्रिया—कायिकं वाचिकं मानिमकं च । कायिकं नाम यन् कायव्यापारेण व्याक्षेपान्तरं परिहरकृपयुक्तां महकचारणिकां करोति, कृमेवहा संकीनाहोपाह- िन्छिति । वाचिक तु 'मयेहकां निरवद्या भाषा मापितव्या, नेहकां मावद्या' इति विमर्शपुरस्मरं यद् मापने, यहा विकथादिव्युदानेन श्रुत्तरार्व्यनादिक सुपयुक्त करोति तद् वाचिकम् । मानसं स्वेकिसन् दस्तुनि चित्तस्याप्रना । पुनर्केकं त्रिविधम् —तीत्रं मृदुकं च मध्यं च । तत्र तीत्रम् — 10 स्वरुद्धः स्वरुकं च नम्यं च । तत्र तीत्रम् नावस्य मृदुकं च नम्यम्, मध्य च नातिनीत्रं नातिमृदुक्तिन्ययं । यया मिहस्य गनय- मित्रसे मवन्ति । नद्धया—मन्त्रा च हुना च हुना चेव । तत्र मन्द्रा—विस्विवना, हुना-नातिन मन्त्रा नानित्वरिता, हुता च अनिर्धात्रवेगा ॥ १६४२ ॥

साद् बुद्धिः केयं पुनर्ज्ञानान्नरिका श्रेटिन उच्चेन-

ফালন্ত্র-হিন্তা अन्नतरझाणऽर्तातो, विद्यं झाणं तु मी अमंपनो । झाणंतरस्मि वट्टह, विपहे व विद्वंचियमदंशो ॥ १६४३ ॥

जैन्यनरसाइ-इच्याद्यन्यनरविष्याद् व्यानादर्नान -अतिक्रान्तो यः कश्चिदद्यापि हिर्तायं व्यानं न सम्याप्तोति न हिर्नायं व्यानमसम्याप्तः सन् यद् व्यानान्तरे वर्तने सा व्यानान्तरिका सवर्ताति दोतः । इयमत्र सावना-इच्याद्यानासन्यनमं व्यानवनो यदा चित्तस्यते 'सन्यति वोषाणां व्यानव्यानां कतरद् व्यायामि !' इत्येवंत्रियो जिमग्रों व्यानान्तरिकेत्युच्यते । दृष्टा- २०न्तोऽत्र "विग्रहे व विक्रिचियमर्ताउ" ति हिष्यं-मार्गहयस्थानम्, ननो यया कश्चिदेकेन प्रया गच्छन पुग्नाद् 'हिन्यं' मार्गहये दृष्टे मिन 'विक्रिज्ञितमतिक ' 'अनयोम्गियोः कर्तरण व्यामि ?' इति विमर्शक्तित्वहृद्धि नन्नपान्तराके वर्तने, गृत्रमेषोऽपि व्यानान्तरे इति ॥१६४३॥

यय शुनाशुनव्यानज्ञापनार्थमिद्रमाह—

इबडेर्ग

21.

वष्ण-सन्वांत्र-फामा, इड्डाऽणिड्डा विमासिया सुन । अहिकिच द्व्वलमा, नाहि उ साहिजई मानो ॥ १६४४ ॥

'स्त्रे' प्रजापनाद्री कृत्यादीनां लेक्यानां यद् वर्ण-गन्य-रस-स्वर्धा इष्टा अनिष्टाश्च 'विमा-पिना' विविधन्-अनेकेल्यमानविर्णिनाः । नत्र वर्णवर्णना यथा—

र झाणंतरं असं° टा॰ ॥ २ द्रव्य-ख्रेत्रादीनामन्यतस्य चस्तुनो यद् प्यानम्-एकाप्र-चिन्तनन्त्रअणं तस्माद्वीतः-अतिकान्तः समापितप्रस्तुतध्यान इति मावः स द्वितीयं ध्यानमन्तरप्राप्तः सन् ध्यानान्तिकायां वर्तते । इय° ना॰ ॥ ३ केनचिदेकेन पथा गन्छता पुरस्ताद् प्रामद्वयस्य द्वा पन्यानो दृष्टा ततः स विक्कित्र्वमित्रिष्पजायते, विक्कु-च्चिता-विमर्गेन मुक्किता मित्रस्थेति विक्कित्रवमितः, 'अनयोमीर्गयोः कतरेण वजा-मि ?' इस्येवं दोलायमानमितिरस्थेन ॥ १६४३ ॥ मा॰ ॥ कण्हलेसा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पंत्रता ! से जहानामए जीमृते इ वा अंजणे इ वा कजले इ वा गवले इ वा गवलवलए इ वा जंवूफले इ वा अहायरेट्टए इ वा परपुट्टे इ वा भमरे इ वा भमरावली इ वा गयकलमे इ वा किण्हकेसरे इ वा आगासियगले इ वा किण्हा-सोए इ वा किण्हकणवीरे इ वा किण्हबंधुजीवए इ वा भवे एयाळवे ! गोयमा! नो इण्ट्टे समट्टे, कण्हलेसा णं इत्तो अणिद्वतिरया चेव वण्णेणं पन्नता समणाउसो ! (प्रज्ञापनोपाक्षे पदम् १७५ उद्देश: ४ पत्र ३६०-२) इत्यादि।

रसवर्णना यथा---

कण्हलेसा णं भंते ! केरिसिया आसाएणं पन्नता <sup>2</sup> से जहानामए निवे इ वा निवरए इ वा निवछली इ वा निवफाणिए इ वा कुडए इ वा कुडगफलए इ वा (प्रज्ञापनोपाङ्गे पदम् १७ उद्देशः ४ पत्र ३६४-१) इत्यादि ।

गन्धवर्णना यथा--

जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स । इत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ (उत्त० अ० ३४ गा० १६) जह सुरभिकुसुमगंधो, सुगंधवासाण पिस्समाणाणं । इत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥ (उत्त० अ० ३४ गा० १७) 15

स्पर्शवर्णना यथा--

जह करगयस्य फासो, गोजिन्माए व सागपत्ताणं । एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ (उत्त० अ० ३४ गा० १८) जह बूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुखुमाणं । इत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥ (उत्त० अ० ३४ गा० १९) 20

तदेतत् सर्वमिष द्रव्यलेश्या अधिकृत्य प्रतिपत्तव्यम् । द्रव्यलेश्या नाम—जीवस्य शुभाशुभप-रिणामरूपायां भावलेश्यायां परिणममानस्योपप्टम्भजनकानि कृष्णादीनि पुद्गलद्गव्याणि । 'ताभिश्च' द्रव्यलेश्याभिः 'भावः' शुभाशुभाध्यवसायरूपः साध्यते ॥ १६४४ ॥ इदमेव भावयति—

पत्तेयं पत्तेयं, वण्णाइगुणा जहोदिया सुत्ते ।

तारिसओ चिय भावो, लेस्साकाले वि लेस्सीणं ॥ १६४५ ॥

'प्रत्येकं प्रत्येकं' कृष्णादीनां मध्यादेकेकस्या द्रव्यलेश्याया वर्णादयो गुणाः 'यथा' याद्याः शुभा अशुभाश्य 'उदिताः' अभिहिताः 'सूत्रे' प्रज्ञापनादौ तादश एव शुभोऽशुभो वा 'भावः' परिणामो लेश्यनामपि लेश्याकाले भवति । लेश्या विद्यते येपां ते लेश्यिनः, शिखादेराकृति-गणत्वाद् इन्प्रत्ययः, लेश्यावन्त इत्यर्थः, तेपामिति ॥ १६४५॥

अथैताभिभीवलेश्याभिरुपचितस्य कर्मणः कथमुदयो भवति ? इत्याह—

30

जं चिजए उ कम्मं, जं लेसं परिणयस्स तस्सुद्ओ । असुभो सुभो व गीतो, अपत्थ-पत्थऽन्न उदओ वा ॥ १६४६ ॥

१ °कं' पके भो० है॰ विना॥

"तं केन्" ति सप्तन्ययं हितीया, हतोऽल्पर्यः—'यसां' क्रणादीनांमन्यतमसां लेळायां परितत्तन्य तीवस यह अध्यं धुमे वा 'क्रमें' हानावरणिद वीयते, क्रमेक्तियं प्रयोगः, चयं—कल्प्युपगच्छतीत्यथः, 'तृन्यः' एवमशुमकात्या शुमकपत्या वा वद्धस्य क्रमेण ददया-प्रतिकां प्राप्तसाशुनः शुमो वा यशानुकप प्रवादयः 'गीतः' मंखिळतन्तीर्थकरेः । द्रशानमाह— ध्वाक्रम्यक्रम्यक्रम्य दद्द्र्यः व्या अप्रव्यातं सुक्तवतो व्यवदिगेगहारेगापय्य प्रवादयो मवित, प्रवादं तु सुक्तवतः युवासिकादिहारेण प्रवाः । एवं क्रमेणोऽित प्रश्नना-ध्यश्ननेष्ट्या-परिणानवदस्य वित्राक्षः शुमारगुमो सर्वाति ॥ १६४६ ॥

इक्तं म्यान्तं व्यात्र-वेद्याद्वाग्द्रयम् । अय गणनाद्वाग्माह—

पडिवळमाण मह्या, एता च सहस्त्रमा व उक्कोमा । क्रोडिसहस्मपृह्चं, जहन्न-उक्कोमपडिवन्ना ॥ १६४७ ॥

स्रविष्ठ्यस्य प्रतिप्रधमानद्याः 'साज्याः' विविधितकालं सम्वयुनी न वा । यदि सम्युनित एको हो। वा त्रयो वा उन्कर्षतो यावत् सहस्रप्यन्त्रम् । पूर्वप्रतिपत्ना जवन्यतोऽपि कोश्मिह-सर्यन्त्रम्, उन्कर्षतोऽपि कोश्मिह्सर्यक्रम् । नव्यं अयुन्यपताहुक्त्रप्रपदे विद्राणविक्रमम् ॥ १६१७॥ गतं गणनाहारम् । अयामिप्रह्यां व्याख्यायते—ने च चतुर्हा, त्रयण— १७ इत्यतः केवतः काल्यो समहस्य । तत्र हत्यतन्त्रावदाह—

ड्यापि-इर्: 10

लेबडमलेबडं वा, अमुगं दव्यं च अल घिच्छामि । अमुगेण व द्व्येणं, अह द्व्यामिग्गहो नाम ॥ १६४८ ॥

'रेपहर्त' द्यारिप्रमृतिकम् 'अळेपहर्त वा' नहिर्मानं वह-द्याकादि 'अनुकं वा' निर्दिष्ट-नापकं मण्डकादिह्यपदं व्हीप्यामि, 'अहुकेन वा' दर्श-हुन्नादिना तीयमानमहं प्रद्यीप्ये, ११ 'अय' अयं 'द्रव्यास्टिहो नस' मिलाप्रहणादिविषयः प्रतिहाविधेग इति ॥ १९७८ ॥

वैत्रामिष्टद्माह्—

केर्याद-द्रम् अह उ गोयरभूमी, एउगविक्खंमिनगहणं च । सन्गाम परम्गाम, एवद्य घम य खिनम्मि ॥ १६४९ ॥

अर्द्धा गोचन्मून्यो मर्जन । नार्वनाः—ऋजी १ गाचाप्रयागिनहा ६ गोम्हिका ६ श्रण्यक्तंत्रिका १ पेदा ५ अर्द्धरेदा ६ अय्यक्तश्रम्बूका ७ विद्यास्कृत ८ च । तत्र यसान्त्रेप्त विद्यास्कृत १ पेदा ५ अर्द्धरेदा ६ अय्यक्तश्रम्बूका ७ विद्यास्कृत १ च । तत्र यसान्त्रेपत्रे प्रिक्त प्रित्ते प्रित्ते प्रित्ते प्रित्ते प्रित्ते प्रति विद्यास्कृते विद्यास्ति विद्यास्कृते प्रति विद्यास्कृते प्रति विद्यास्कृते विद्यास्ति विद्यास्कृते विद्यास्कृते विद्यास्ति विद्यास्व विद्यास्कृते विद्यास्ति विद्य

शलमस्येव या वीथिका—पर्यटनमार्गः सा पतङ्गवीथिका, पतङ्गो हि गच्छलुत्छुत्योत्छुत्यानियतया गत्या गच्छित एवं गोचरम्मिरिप या पतङ्गोड्डयनाकारा सा पतङ्गवीथिकेति भावः १ । यस्यां तु सार्धुः क्षेत्रं पेटावत् चतुरस्रं विमञ्य मध्यवर्तीनि च गृहाणि मुक्त्वा चतस्प्त्रिप दिख्न सम्भिण्या मिक्षामटित सा पेटा ५ । अर्द्धपेटाऽप्येवमेव, नवरमर्द्धपेटासहभसंस्थानयोर्दिग्द्वयसम्बद्ध-योर्गृहश्रेण्योरत्र पर्यटिति ६ । तथा भम्बूकः—श्रङ्कः तद्वद् या वीथिः सा भम्बूका । सा द्वेचा— इ अभ्यन्तरभम्बूका विहःशम्बूका च । यस्यां क्षेत्रमध्यभागात् शङ्कवद् वृत्तया परिभ्रमणमङ्गणा भिक्षां गृह्जन् क्षेत्रविहर्भागमागच्छिति सा अभ्यन्तरभम्बूका ७ । यस्यां तु क्षेत्रविहर्भागात् तथेव भिक्षामटन् मध्यभागमायाति सा विहःशम्बूका ८ ।

आह च स्त्रोपज्ञपश्चवस्तुकटीकायां श्रीहरिभद्रसूरिः—

अविभतरसंवुका वाहिसबुका य संखनाहिखेत्तोवमा । एगीए अंतो आढवइ वाहिस्तो 10 संनियद्वइ, इयरीए विवज्जओ ति (गा० २९९)।

तथा "पद्धगनिक्लंभिमत्तगहणं च" ति एद्धकः—उदुम्बरस्तस्य त्रिष्कम्मः—आक्रमणं तन्मा-त्रेण मया ग्रहणं कर्त्तव्यमिति कस्याप्यमिग्रहो भवति, यथा भगवतः श्रीमन्महावीरस्थामिनः । तथा स्वप्रामे वा परमामे वा एतावन्ति गृहाणि मया प्रवेष्टव्यानीत्येषः 'क्षेत्रे' क्षेत्रविषयोऽभिग्रहः ॥ १६४९ ॥ कालाभिग्रहमाह—

> काले अभिग्गहो पुण, आई मज्झे तहेव अवसाणे। अप्पत्ते सद काले, आई विद्यो अ चरिमम्मि ॥ १६५०॥

कालाभि-प्रह्

'काले' कालविषयोऽभिग्रहः पुनरयम्—आढौ मध्ये तथैवावसाने भिक्षावेलायाः । एतदेव व्याचष्टे—अप्राप्ते भिक्षाकाले यत् पर्यटित सः 'आढौ' ईति आद्यभिक्षाकालविषयः प्रथमोऽभि-ग्रहः । यतु 'सैति' प्राप्ते भिक्षाकाले चरित स द्वितीयो मध्यभिक्षाकालविषयोऽभिग्रहः । यत् 20 पुनः 'चरिमे' अतिकान्ते भिक्षाकाले पर्यटित सोऽवसानविषयोऽभिग्रहः ॥ १६५० ॥ कालव्रयेऽपि गुण-दोषानाह—

> दितग-पिडच्छगाणं, हविज सुहुमं पि मा हु अचियत्तं। इअ अप्पत्ते अइए, पवत्तणं मा ततो मन्हे ॥ १६५१ ॥

'ददत्-प्रतीच्छकयोः' इति भिक्षादातुरगारिणो मिक्षाप्रतीच्छकस्य च वनीपकादेमी भृत् 25 सूक्ष्ममिष 'अचियत्तम्' अपीतिकं 'इति' असाद्धितोरप्राप्तेऽतीते च भिक्षाकालेऽटनं [न] श्रेय इति गम्यते । ''पवत्तणं मा ततो मज्झे'' ति अपाप्तेऽतीते वा पर्यटतः प्रवर्तनं पुरःकर्म-पश्चात्कर्मादेमी भृत् 'ततः' प्रतेन हेतुना 'मध्ये' प्राप्ते भिक्षाकाले पर्यटति ॥१६५१॥ अथ मावाभिष्रहमाह—

उक्तिसत्तमाइचरगा, भावजुया खळ अभिग्गहा होंति । गायंतो व रुदंतो, जं देइ निसन्नमादी वा ॥ १६५२ ॥

भावाभि ३) प्रहः

१ °धुरिमग्रहिवरोपाद् प्रामादिक्षेत्रं पेटा भा ।। २ तद्वत् शङ्गभूमिवद् या मा ।। ३ "ससनाहिवित्रोवमा" इति पञ्चवस्तुकटीकायाम् ॥ ४ °इति प्रध भो ॰ छे ॰ विना ॥ ५ यस्तु त ॰ ठे ॰ का ।। ६ 'सति' विद्यमाने प्राप्ते भा ।। ७ °ध्यविप ॰ त ॰ ठे ॰ का ।।

15

इल्लिमं-पाक्तिररात् पूर्वमेव दायंकनोद्धृतं तद् ये चरन्त-गंवपयन्ति ते उल्लिष्ठचरकाः, आदिशब्दाद् निश्चित्रकरकाः सङ्गदिनका दृष्ट्यापिकाः पृष्टवापिका द्याद्या गृह्यन्ते । न एते गुण-गुणिनोः कथित्रदेमदाद् भावयुताः खल्वभित्रहा भवन्ति, भावासित्रहा इति भावः । यहा गायन् यदि डास्यनि नदा मण अर्हानव्यम् , एवं स्दन् वा निषणगदिर्वा, आदिअर्णाद्धियतः ६ मर्यास्तृत्रश्च यद् द्दाति दृहिष्णे योऽमिष्रहः स सर्वोऽपि मात्रामिष्रह उच्यते ॥१६५२॥ तथा—

अंतिकण अहिनकण, परम्मुहाऽरुंकिएयरा वा वि । भावनयरेण जुओ, अह मात्रामिग्गही नाम ॥ १६५३ ॥

'अवप्रकत्' अरमर्णं हुर्वत् 'अभियक्त्' समुख्यागच्छन् 'पगञ्चनः' प्रनीतः, अङ-हुनः कटक-व्यगिद्भिः, 'इन्ने वा' अन्ब्रह्नः पुरुषे यदि दास्यनि नदा मया शाद्यमिनि । 10 एते यां भावानायन्यतरेण यावेन युतः 'अय' अयं भावामिप्रहो नामेनि । एते च द्रव्यादयश्चतुर्विवा अर्घ्यामग्रहानीर्धकरेरीय यथायागमानीर्णलाह् माह-महापनयनप्रस्वस्य गच्छवासिनां तथा-विधम्बद्धिणुपुरुपविद्रोपापेक्ष्या महन्याः कर्मानिक्या निवन्यनं मतिपत्तव्या इति ॥ १६५३ ॥

अय प्रवानना-मुण्डापनाद्वारे, भावयनि---

सचिनद्वियक्षयं, छिब्बहमिव आयरंति थेरा उ । कारणओ असह वा, उवएमं दिति अन्नन्य ॥ १६५४ ॥

प्रवाजना-मुण्डापनाम्यामुपन्छ्यणत्वानं पड्विषाऽपि मिचलद्रव्यकस्या गृहीनः । तद्यया— श्रवादना १ झुग्डापना २ शिक्षापना २ उपस्थापना २ यन्भुक्तना ५ संवासना ६ चेति । तमेवं-विषं पद्विषमा मिचनद्रव्यक्रव्यमाचर्गन 'स्वविराः' राच्छवासिनः । 'कारणकां'' ति तया-विधरनामाञ्यतादिमिः कारणैः 'असिह्णावा वा' खयं वच-पात्रादिमिन्नानादिमिश्च सिप्याणां १) महरोण्यही कर्तुनसमयी उपदेशम् 'अन्यत्र' गच्छान्तरं 'द्दिन' प्रयच्छन्ति, अप्तुकत्र गच्छे संविमगीनाथी शाचार्थाः सन्ति तेषां समीपे मवता दीसा मनिपत्तव्येति ॥ १६५८ ॥ अय ''मनपाऽप्रके नान्ति प्रायश्चित्रम्' (गा० १६३५) इति पदं व्याख्यानयनि—

जीवो पमायबहुलो, पहित्रक्खे दुक्तं छवेउं जे। केनियमिनं वाङ्मिनि, पच्छितं दुग्गयरिणी वा ॥ १६५५ ॥

अर्थ 'तीवः' शाणी 'प्रमाद्बहुरूः' अनादिमवास्यत्वप्रमाद्मावनामावितः, ततः 'प्रतिपर्हे' अपनादे सार्पायनुं तुष्कृतं मनति, दुःग्वन अपनादमावनायां साप्यत इत्यर्थः । ''ले' इति निपानः णदृष्रंग । अतो 'हर्गनऋगिक इव' दरिष्ठावसर्ण इव अतिप्रसृतं ऋणे अतिचपछ-चित्रपुरमञापराप्रविधार्यं यसादबहुळे। जीवः पटे पटे समापद्यमानं कियनमात्रं यायश्चित्तं 'वश्यिति'

१ पते सर्वेऽपि मार्य मा॰ ॥ २ कारणतः तथा मा॰ ॥ ३ लः समावत प्याना॰ मार ।। '६ यतस्त्रवसतः क्रियनमात्रमुक्ता प्रायस्त्रित्तं वक्ष्यति 'तुर्गतक्रणिक इव' द्रियार-निक १४ ?। यथा हि निरं व्यत्वादसी कियन्मावसिव ऋणं निर्वाहियतुमीदाः ? तथाऽय-माप जीवः प्रमाद्वदुन्द्वया पदे पदे समापद्यमानं कियदिव प्रायश्चित्तं निर्वाहियनुमीष्टे? इति ननमाऽऽपग्रमाप्यपराघस्य नान्ति प्रायिश्वतं स्वविरक्तिपकानाम् ॥ १६५५॥ ना॰ ॥

10

20

गच्छवासि-

ना सामा-चारी

बोढुं शक्ष्यति ? इति मनसाऽऽपन्नेऽप्यपराघे नास्ति तपःप्रायश्चित्तं स्थविरकल्पिकानाम् , आलो-चना-प्रतिक्रमणप्रायश्चित्ते तु तत्रापि भवत इति मन्तव्यम् ॥ १६५५ ॥

अथ "कारणे पडिकम्मम्मि य" (गा० १६३५) ति पदं व्याख्यायते—कारणम् अशिवा-**ऽवमौदर्यादिकं** तत्रोत्पन्ने द्वितीयपदमप्यासेवन्ते । तथा निष्कारणे निष्प्रतिकर्मशरीराः । कारणे तु ग्लानमाचार्य वादिनं धर्मकथिकं च प्रतीत्य पादधावन-मुखमार्जन-शरीरसम्वाधनादिकरणात् ह सप्रतिकर्माण इति । "भत्तं पंथो य भयणाए" ति भक्तं पन्थाश्च मजनया । किमुक्तं भवति ?---उत्सर्गतस्तावत् तृतीयपौरुप्यां मिक्षाटनं विहारं च कुर्वन्ति, अपवादतस्तु तदानीं मिक्षाया अलाभे काले वाऽपूर्यमाणे दोषास्वपि पौरुपीष्विति । गतं स्थितिद्वारम् । अथोपसंहरन्नाह-

> गच्छिम्म उ एस विही, नायच्यो होइ आणुपुच्यीए। जं एत्थं नाणत्तं, तमहं वोच्छं समासेणं ॥ १६५६ ॥

'गच्छे' गच्छवासिनां 'एषः' अनन्तरोक्तो विधिर्ज्ञातन्यः 'आनुपूर्व्या' परिपाट्या । यत् पुनरत्र 'नानात्वं' विशेषस्तदहं वक्ष्ये समासेन ॥ १६५६ ॥ एतदेव सविशेषमाह---

सामायारी पुणरवि, तेसि इमा होइ गच्छवासीणं।

पिंडसेहो व जिणाणं, जं जुजह वा तमं वीच्छं ॥ १६५७ ॥

सामाचारी पुनरपि तेषां गच्छवासिना मासकल्पेन विहरताम् 'एषा' वक्ष्यमाणा भवति । 15 'जिनानां' जिनकल्पिकानामस्या एव सामाचार्याः प्रतिषेघो वा वक्तव्यः । 'यद् वा' प्रख्येपक्षणा-दिकं तेषामि युज्यते तकमि वक्ष्ये ॥ १६५७ ॥ प्रतिज्ञातमेव निर्वाहयन् द्वारगाथाद्वयमाह—

पिंडलेंहण निक्खमणे, पाहुडिया भिक्ख कप्पकरणे य। गच्छ सतिए अ कप्पे, अंविल भरिए य ऊसित्ते ॥ १६५८ ॥ परिहरणा अणुजाणे, पुरकम्मे खळु तहेव गेलने। गच्छपडिवद्धऽहालंदि उवरि दोसा य अववादे ॥ १६५९ ॥

प्रथमतः प्रत्युपेक्षणा वक्तव्या । ततो 'निष्क्रमणं' कति वारा उपाश्रयाद् निर्गन्तव्यमिति, प्राभृतिका सूक्ष्म-बादरमेदादृ द्विविघा, 'भिंक्षा' गोचरचर्या, 'कल्पकरणं च' भाजनस्य धावन-विधिरुक्षणमित्येतानि वक्तव्यानि । "गच्छ सइए" ति शतिकाः-शतसङ्गपुरुपपरिमाणा ये गच्छास्तेषु प्रभूतेन पानकेन प्रयोजनं भवेत् , तच "कप्पे अंविरु" ति 'कल्प्य' कल्पनीयम् 25 'अन्छं च' सौवीरं ग्रहीतव्यम्, अनेन सम्बन्धेन सौवीरिणीसप्तकमिभेधानीयम्। ''भरिए य'' चि तस्याः सौवीरिण्याः सप्तविधं भरणं वाच्यम् । "ऊसिचि" चि उत्सेचनमुत्सिक्तं—सौवीरस्यो-हिम्बनमित्यर्थः तत्वरूपं च निरूपणीयम् ॥ १६५८ ॥

"परिहरण" ति नोदकः प्रश्नयिष्यति —यदि साम्प्रतं शतिकेष्वपि गच्छेष्वित्थमाधाकर्मा-दयो दोषा उद्भवन्ति ततः पूर्वं सार्हेस्रेषु गच्छेषु साधवः कथमाधाकर्मादीनां परिहरणं कृत-30 बन्तः ? इति । अत्राऽऽचार्यः प्रतिवक्ष्यति—'अनुयानं' रथयात्रा उपलक्षणत्वात् स्नात्रादेरपि परि-

१ 'क्षा' प्रतीता, 'क' मान॥ २ 'घातव्यम् । "भरिए य" ति एकंकस्याः सी' भान॥ ३ 'स्वर्थः, तव्यत्मार्थं साम्बर्धं वा करोतीति निक्र' मान॥ ४ 'इस्निकेषु मान॥ ः न् ६२

ग्रहः, ततो यथा सम्यति र्ययात्राहाँ समवसरणे महत्रसङ्ख्याका अपि साधवो मिलिताः सन्तः आधाक्रमीदिकं परिहर्तन्त तथा पृवंगपि परिहृतवन्त इत्यनेन सन्यन्येनानुयानिवपयो विधिये-क्त्यः । ततः पुरःक्रमीखरूपं निरूपयिनव्यम् । 'खलुः' वाक्यालद्वारं । तथव ग्लान्यविषयो विधिः प्रतिपादनीयः । गच्छप्रतिबद्धानां यथालिन्दकानां सामाचारी दर्शनीया । ततः 'उपरि' मासकल्याहुद्वं तिष्ठतां स्वविरक्रलियकानां दोषा अमिघातव्याः । ततः 'अपवादः' द्वितीयपद्यु-पद्यनंगयिति द्वाग्नाथाद्वयनमासार्यः ॥ १६५९ ॥

अय विस्तृगर्थे प्रतिपदं प्रचिकटियपुः "यथोहेशं निर्देशः" इति वचनप्रामाण्यात् प्रथमतः प्रस्तुपेक्षणाद्वारमियानुकाम इमां प्रतिद्वारगायामाह—

प्रतिचेख-नाृह्यस्म्

10

पहिलेहणा उ काले, अपडिलेह दोस छमु वि काएमु । पहिराहनिक्लेवणया, पडिलेहणिया सपडिवक्ला ॥ १६६० ॥

यतिलेखना 'तुः' एवकारार्थो भिन्नकमश्च काल एव कर्चन्या नाकाले । "अपडिलेह्" वि अप्रतिलेखने प्रायश्चित्तम् । "होस" वि दोषाः—आरमडाद्यासेर्द्धां प्रख्षेक्षणां कुर्वतः प्रायश्चि-, तम् । "छपु वि काएपु" वि पर्यु जीवनिकायेषु स्वयं प्रतिष्ठित उपथिवी प्रतिष्ठित इति । प्रतिप्रहस्य निक्षेषणं वर्षामु विवेयम् । प्रतिलेखना 'सप्रतिपक्षा' सापवादा मवतीति । एतानि 15 द्वाराणि वक्तन्यानीति समासार्थः ॥ १६६० ॥ न्यासार्थं तु प्रतिहारमिषित्तुराह—

মনিউন্ধ-দাঘাণ ম্বাভ

युक्तगए निणाणं पडिलेहणियाऍ आहवणकालो । येराणऽणुग्गयम्मी, ओवहिणा सो तुलेयच्वो ॥ १६६१ ॥

सुर्यं उद्देते सित 'जिनानां' जिनकल्पिकानान् ''एक्स्प्रहणे तक्रातीयप्रहणम्'' इति वचनाद-परपामिप गच्छिनिगैनानां प्रतिलेखनाया आरम्मणकाला मन्तन्यः । 'स्वविराणां' स्वविरक्ट 20 हिंगकानामनुद्रते सुर्ये प्रत्युपेक्षणायाः प्रारम्भकालः । स चोषविना तोल्यितन्यः ॥

प्रामानिक-प्रतिलेख-नाकान्य-निष्यका आदेशाः

कथम् १ इति चेट् उच्यते—इह प्रामातिकप्रतिकेखनायां भूयांस आदेशाः सन्ति, अत-सत्त्रतिपादकः पञ्चवस्तुकवृत्त्वातो बृद्धसम्प्रदायो लिख्यते—

को पडिलेहणाकालो ? एगो मणड्—जयाँ वायसा वासंति तया पडिलेहिज्जड, तो पट्ट-

"श्राए वेकाए पुन, पिटिन्हिनार्ग आटवणकाओं ? । केर्म मर्गात जांध, कागा खलु परहिता हीति ॥ अरुगोदयान्त्र केर्या, कररेदा जाव दीतितुं केथि । एते तु अगादेखा, के पुण काटे ? इसं सुनसु ॥ स्रुगाते जिमानं, पहिचेद्दिनवार्ष आदवनकाओं । बेराणऽणुग्गयम्मां, ओविषण सो तुटेत्रओं ॥ अवनात तिणि कथा, संवारत पह उत्तरों चेव । ढंडन एकारसमों, पेहितें जय स्रें टहेति ॥" २ को सुद्ध भार ॥ ३ था कुकुदो बासद तथा पदिलेहिजात । अस्रो भार ॥

<sup>? &</sup>quot;अर्रावेद्या—अन्य हुवते—ज्या वेख्या वायसा सागन्ति स प्रतिकेख निकासाः प्रारम्भकात । अन्य-स्लेखाप्रविनमिति । हावष्येती अनोवेद्या । तहा आवत्यत्व कर्त्तवः यदा दद्यस्य. स्यानैः प्रति-वेधितंत्यां उत्तर्न्तित्वेद्यां । क्रिक्तेद्यां प्रति-वेधितंत्रां उत्तर्न्तित्वेद्यां । क्रिक्तेद्यां प्रति अहाजानाई, तिबि दक्ष्म्या कृषा, तेषि एको सोतिओ हो ओणिया, स्थारओ उत्तर्पद्ये । दंडओ वा एकारसमी ।" इति विदेशपद्यां । यहस्राप्ये तेवमादेशा —

वित्ता अज्झाइजाउ । अन्नो भणइ—अरुणे उद्विए । अवरो भणइ—जाहे पगासं जायं । अन्नो पुण—जाहे पिड्सिए परोप्परं पवइयगा दीसंति । अन्ने भणंति—जाहे हत्थरेहाओ दीसंति । आयिरया भणंति—एए सबे वि अणाएसा, अपिसद्धान्तत्वात्, जओ अंध्यारे पिडस्सए हत्थरेहाओ उद्विए वि सूरे न दीसति, वायसाइआएसेसु य अंधकारं ति पिडलेहणा न सुज्झइ, तम्हा इमो पिडलेहणाकालो—आवस्सए कए तिहिं थुईहि दिन्नियाहि जहा पिडलेहणाकालो ५ भवइ तहा आवस्सयं कायवं, इमेहि य दसहि पिडलेहिएहि जहा सूरो उद्वेहं—

मुहपुत्ती रयहरणं, दुन्नि निसिज्जा य चोलपट्टो य । संथारुत्तरपट्टो, तिन्नि य कप्पा मुणेयबा ॥ (२५५-५६-५७ गाथान्तः) जीवदयद्वं पेहा, एसो कालो इमीइ ता नेओ । आवस्सगथुइअंते, दसपेहा उट्टए सूरो ॥ (पञ्चव० गा० २५८)

चूर्णिकृत् पुनराह—यथाऽऽवश्यके कृते एकद्वित्रिश्लोकस्तुतित्रये गृहीते एकादशिमः प्रति-लेखितैरादित्य उत्तिष्ठते स प्रारम्भकालः प्रतिलेखिनकायाः । कतरे पुनरेकादश १ पंच अहाजा-तानि, तिन्नि कप्पा, तेसिं एगो उन्निओ दो सुत्तिया, संधारपट्टओ उत्तरपट्टओ दंडओ एगार-समो ति ॥ १६६१॥

गतं ''प्रतिलेखना [तु] काले'' इति द्वारम् । अथ प्रत्यपेक्षणादोपद्वारं विवृणोति— लहुगा लहुगो पणगं, उक्कोसादुवहिअपिंकलेहाए । दोसेहि उ पेहंते, लहुओ भिन्नो य पणगं च ॥ १६६२ ॥

15 सदोप-प्रत्युपेक्ष-णाया प्रा यक्षित्तम्

10

उत्कृष्टाद्युपधीनामप्रत्यपेक्षणे प्रायिश्वतं रुघुका रुघुकः पञ्चकं चेति । उत्कृष्टमुपिं न प्रत्य-पेक्षते चत्वारो रुघुकाः, मध्यमं न प्रत्यपेक्षते मासरुघु, जधन्यं न प्रत्यपेक्षते पञ्चकम् । अथ आरमडा-सम्मदी-मोसरुप्रिमृतिभिदीपेर्दुष्टं प्रत्यपेक्षते तत उत्कृष्टे मासरुघु, मध्यमे भिन्नमासः, 20 जधन्ये रात्रिन्दिवपञ्चकम् ॥ १६६२ ॥

अथ "पद्सु कायेषु" (गा० १६६०) इति पदं व्याचछे-

काएसु अप्पणा वा, उवही व पहिन्ठओऽत्थ चउभंगी । मीस सचित्त अणंतर-परंपरपहिन्ठए चेव ॥ १६६३ ॥

प्रत्युपेक्षमाणः पट्सु कायेप्वात्मना प्रतिष्ठित उपिर्धा तेषु प्रतिष्ठित इत्यत्र चतुर्मिक्री । 25 तद्यथा—स्वयं कायेषु प्रतिष्ठितो नोपिषः १ उपिषः प्रतिष्ठितो न स्वयं २ स्वयमिप प्रतिष्ठित उपिषरिप प्रतिष्ठितः ३ स्वयमप्यप्रतिष्ठित उपिषरप्यप्रतिष्ठितः १ इति । एते च पट् काया मिश्रा वा भवेयुः सचित्ता वा । एतेषु साधुरुपिर्धर्वा अनन्तरं वा परम्परं वा प्रतिष्ठितो भवेत् । अत्र च प्रायिक्षित्त "छक्काय चउसु रुहुगा" (गा० १६१ गा० ८७९ वा) इत्यादिगाथानु-सारेणावगन्तव्यम् । यस्तु द्वाभ्यामप्यप्रतिष्ठितः स शुद्ध इति ॥ १६६३ ॥

अथ ढोपद्वारस्य वक्तव्यताशेषं प्रतिग्रहनिक्षेपणपदं च व्याख्यानयति —

आयरिए य परिन्ना, गिलाण सरिसखमए य चउगुरुगा।

- उडु अघर अंघ उडुओ, बंघण घरण य वासासु ॥ १६६४ ॥

"आयिए" नि पष्टां-सप्तम्येर्यं प्रत्यमेदावाचांयस "परिस्न" ति मन्त्रथीयप्रत्यखोपात् 'परिहादतः' कृतमक्त्रप्रत्याच्यातस्य "गिळाण सरिसन्तमए य" ति ग्छानस्य ग्छानसद्द्यश्च यः स्पन्नः—त्रिक्ष्यपर्यां तस्य. एनेषां चनुणीसुपितं यदि न प्रस्तुपेश्चते तदा चत्वारो गुरदः । क्वाळात् प्रावृणेक-स्विद्द-शैक्षाणादा ग्रनोपमस्य च श्चप्रस्तोपित्रमप्रत्युपेश्चमाणानां चतुर्वयदः । "उत्तु" इत्यादि पश्चार्द्वम् । यदा सर्वाण्यापं वत्याणि प्रस्तुपेश्चनानि सवन्ति तदा यान्यतिरिक्तानि सावनानि तानि प्रत्युपेश्चने । प्रतिप्रदं मात्रकं च यदि तदानीमेन प्रत्युपेश्चते तदा मान्यस्य, असामाचारीनिप्यत्निनि मावः । अतः स्त्रपेश्चरे कृत्वा चतुर्मागावशेषायां पार्त्यां प्रत्युपेश्चरे हे अपि अत्तुवद्धे काले थार्णायं न निश्चप्रत्ये । अय अत्तुवद्धे प्रतिप्रदं मात्रकं वा ग्वायस्युपकरणं वा वय्यकण न व्याति तदा मान्यस्य, अप्रिन्तेन-वृण्डिकसोमाद्यश्च और्यनियुक्तिपदिता दोषाः । वर्षानु पुनरुपवि न वन्नाति प्रतिप्रदं मात्रकं च प्रस्तेन्य निश्चपति । अथेपवि वन्नाति सावने वा धारयित तदा मान्यस्य ।

विशेषचूर्णिकृता त्रत्या एकगायायाः स्थाने गायाद्वयं छितितम् । यथा---

गुरु पबक्खायाऽसह, गिलाण सरिसखमए य चउगुन्ना ।

15

माहणा मेह बाले, बुंह खमए अ चडलहुगा ॥ चडमागवयेसाए, पडिगाई पचुवेक्त न घरेड़ । उड़बढ़ मामलहुं, वासासु घरिति मासलहुं ॥

प्रतिदेख-नायामय-दादाः इदं च माविदार्थमेव ॥ १६६४ ॥ अय "प्रतिलेखनिका सप्रतिपक्षा" (गा० १६६०) इति पदं माक्यति—

20

असिव ओमोयरिए, सागार मए व राय गेलने । वो वस्मि वया जुजर, पडिवक्यों तं तहा वोए ॥ १६६५ ॥

'प्रतिपक्षो नाम' हिर्तायपद्रम्, तक्केटम्—'अधिवे' अधिवगृहीतः सन्न शक्कोति प्रख्येवितः तुम्, अवनीवर्ये तु प्रन्युर एव भिन्नां हिण्डितं प्रारव्यवन्तः अतो नान्ति प्रख्येव्यणायाः काळः, सागारिको या प्रवसागो मा तं साग्नुर्णयं द्राक्षीदिति कृत्वा, 'भये वा' वोधिक-सेनादिसन्वध्वानि सागपकरणदर्णमयात्र प्रख्येक्ष्यन्ते, राजा वा प्रचर्नाकन्तद्वयादहर्निश्चमव्यति वहन्तो न 
प्रख्येक्षरम्, म्लानन्वे वा वर्तमान एकाकी तिष्ठम् न प्रख्येव्यते । एतः कार्योर्ने वा प्रख्येक्षेत, 
अनागनेऽतीते वा अन्ते प्रख्येक्षेत्, त्वरमागो वा आरमद्वादिमिद्रीवेद्देष्टां प्रख्येपक्षणां कृतीत, 
असमयो वा गुर्वाद्रानमप्रद्यादि न प्रख्येक्षेतः, एवं यः 'यत्र' अधिवादी 'यदा' यिक्षववसरे 
'प्रतिपद्धः' अपख्येपकणा-उक्षव्यत्युरेव्यणादिको युज्यते वं तथा तत्र योजयेदिनि ॥ १६६५ ॥

अय परस् क्रियेप प्रन्युरेव्यमाणस्य प्रायध्वित्तं मक्नीत्यर्थान् तत्र प्रख्येक्षणा न कर्तव्येति
यद्कं तद्यदृत्न—

१ इक्टनं "रवतार मा वर्का॰" इसि १७४-७६-७३ गायाविक्रमोधनिर्युकी मास्यक्तसः त्रुम । पत्र १६८-१९९ ॥

तस-वीयरक्खणहा, काएस वि होज कारणे पेहा।
निद्रहरणपुत्तनायं, तणू य थूरे य पुत्तिम्म ॥ १६६६॥
जइ से हवेज सत्ती, उत्तारिजा तओ दुवरणे वि।
थूरो पुण तणुअतरं, अवलंबंतो वि बोलेइ ॥ १६६७॥

त्रसाश्च-द्वीन्द्रियादयः वीजानि च-शाल्यादीनि तेपामस्थिरसंहनिनां रक्षार्थ 'कायेप्विपि' 5 पृथिव्यादिषु दृढसंहननिषु कारणतः प्रत्युपेक्षणा भवति, न च प्रायश्चित्तम् । आह तेषु प्रति-ष्ठितः प्रत्युपेक्षणं कुर्वन् सङ्घटनादिवाधाविधानात् कथं न दोपभाग् भवति ? इति उच्यते—

नदीहरणोपलिश्ततं पुत्रज्ञातमंत्रं भवति । कथम् ? इत्याह—''तण् य थूरे य पुत्तिमि'' त्ति यथा कश्चित् पुरुषः, तस्य द्वौ पुत्रौ, तयोरेकः तनुकः—क्रश्नश्रारारः, द्वितीयस्तु स्थूलः— अतीवपीवरगात्रः । स चान्यदा ताभ्यां सहितः कश्चिद् यामं गच्छन्नपान्तराले एकामपार-गम्भीरां 10 नदीमवतीर्णवान् । स च नदीप्णतया सुखेनेव स्वयं तां तरीतु शक्तः, परं पुत्रावद्यापि तरण-( प्रन्थाप्रम्—५०० । सर्वप्रन्थायम्—१२७२० । )कलायामकोविदाविति कृत्वा तनुके स्थूले च पुत्रे उभयेऽपि तारियतुं प्राप्ते सित स किं करोति ? इत्याह—

यदि "से" तस्य पितुः 'शक्तः' सामर्थ्य भवेत् ततः "दुवग्गे वि" वि देशीवचनत्वाद् द्वावि पुत्रावुत्तारयेत्, नैकमप्युपेक्षेत । अथ नास्ति तस्य तथाविधं सामर्थ्यं ततो यस्तयोः क्र्या-् १ शरीरखं तारयित, लघुमृतशरीरतया तस्य सुखेनैव तारणीयत्वात् । यस्तु 'स्थूरः' शरीरजङ्कः सः 'तनुकतरं' स्तोकमात्रमप्यवलम्बमानो निजशरीरमारिकतयेवात्मानं तं च नन्द्यां वोलयित, अतस्तसुपेक्षेत । एप दृष्टान्तोऽयमर्थोपनयः—पितृस्थानीयः साधुः, पुत्रद्वयस्थानीयाः स्थिरा-ऽस्थि-रसंहिननः पृथिवीकायादयः, ततः साधुना प्रथमतो निर्विशेषं पद्यपि कायाः स्थिरसंहिननोऽस्थि-रसंहिननश्च रक्षणीयाः । अथान्यतरेपां विराधनामन्तरेणाध्वगमनादिषु प्रत्युपेक्षणादीनां प्रवृति-२० रेव न घटामञ्चिति ततः स्थिरसंहिननां पृथिव्यादीनां विराधनामभ्युपेत्याप्यस्थिरसहिननस्रसादयो रक्षणीया इति ॥ १६६६ ॥ १६६७ ॥ अस्थैवार्थस्य समर्थनाय द्वितीयं दृष्टान्तमाह—

अंगारखडुपिडयं, दहूण सुयं सुयं विह्यमन्नं । पविलेत्ते नीणितो, किं पुत्ते नो कुणह् पायं ॥ १६६८ ॥

भङ्गारगर्त-पतितपुत्र-शातम्

यथा नाम कश्चित् पुरुपस्तस्य पुत्रद्वयम्, अन्यदा च रात्रो तद्वहे प्रदीपनकं लग्नम्, तद्व-१५ यादेकः पुत्रः पलायमानः सहसेवाद्वारमृतायां गर्तायां निपतितः, स च गृहपतिर्द्वितीयं पुत्र-मादाय गृहाद् निर्गतो यावत् पश्यति पुरतः स्वपुत्रमद्वारगर्जाया पिततम्, ततश्च तं युतं तथामृतं स्ट्वा द्वितीयमन्यं युतं "पविलेचे नीणितो" चि पञ्चम्यर्थे सप्तमी प्रदीप्ताद् गृहात्रिप्काशयन् निजसहजपारिणामिकमत्या विचार्य परिच्छेदकुश्चलः सन् किमद्वारगर्जायां निपतितपूर्वे पुत्रे पादं न करोति ? अपि तु करोत्येव, कृत्वा च तदुपरि पादं युवेनेव तां लङ्क्यतीति भावः ३० ॥ १६६८ ॥ अथ तदुपरि पादं न दद्यात् 'सपुत्रं कथं पादेनाकामामि ?' इति कृत्वा ततः को दोपः स्याद् ? इत्याह—

१°त्र वक्तव्यम्। क° भा॰॥

तं वा अणक्तमंतो, चयइ सुगं तं च अप्पगं चेव । निन्थिण्णो हु कदाई, तं पि हु तारिज जो पडिओ ॥ १६६९ ॥

वाश्रव्यः पातनायास्, सा च ऋतैव । 'तं' गर्चानिपतितं पुत्र पादेनानाक्रामन् स पिता त्यजित स्तं 'तं च' सहस्तगृहीतमात्मानं च, उभयोरप्यङ्गारगर्चापातेन विनाशसद्भावात्। अपि इत्र स स्वयं निस्तीणः सन् कटाचित् तमिष पुत्रं तारयेद् यः पूर्वं गर्चायां निपतित इति । एप द्वितीयो दृष्टान्तः । उपनययोजना तु प्रागुक्तोपनयानुसारेण कर्चव्येति ॥ १६६९ ॥

गतं प्रत्युपेक्षणाद्वारम् । अथ निष्क्रमणद्वारमाह—

तिष्क्रमण-हारम् निरवेक्सो तह्याए, गच्छे निकारणिम तह चेव । बहुवक्सेवदसविहे, साविक्से निग्गमो भह्ओ ॥ १६७० ॥

10 'निरपेक्षः' जिनकल्पिक-प्रतिमाप्रतिपत्रकादिगेच्छसत्कापेक्षारहितः स तृतीयस्यामेव पैार-प्यासुपाश्रयाद् निर्गच्छति । 'गच्छे' गच्छवासिनोऽपि साधवो निष्कारणे तथव निर्गच्छन्ति, तृतीयस्यां पारुष्यामित्यर्थः । परं गच्छे यद् आचार्योपाच्यायादिविषयमेदाद् द्शविषं वैयाहत्त्यं तेन यो बहुवियो ज्याक्षेपत्तेन सापेक्षे गच्छवासिनि निर्गमो भजनीयः, कदाचित् तृतीयस्यां कदाचित् प्रथम-द्वितीय-चतुर्थायु वा पारुपीष्विति ॥ १६७० ॥

15 अंथेनामेच निर्युक्तिगाथां व्याख्याति—

गहिए भिक्खे भोतुं, सोहिय आवास आलयमुवेह । जहिँ निग्गओ तिहं चिय, एमव य खेत्तसंक्रमणे ॥ १६७१ ॥

निरपेक्षो मगनान् तृतीयपारुत्यामुपाश्रयान्निर्गत्य मिश्रामटित्वा गृहीते सित मैश्ने अनापाते असलोके च स्थाने मुक्तना 'आवस्यकं च' संज्ञा-कायिकीलक्षणं शोधयित्वा यस्यामेव पोरुप्यां

20 निर्गतन्त्रसामेव मृयः 'आल्यम्' उपाश्रयमुँपति, तृतीयस्यामित्यर्थः । गृवमेव च क्षेत्रसङ्गमणेऽपि इष्टव्यम् , क्षेत्रात् क्षेत्रान्तरगमनमपि तृतीयस्यां करोतीति मात्रः । स्यविरकस्यिका अपि निष्कारणे तृतीयस्यामेव निर्गत्य मिक्षामिटत्वा प्रतिश्रये ममुद्दिस्य सज्ञामृर्मि गत्वा तस्यामेव प्रत्यागच्छन्ति । , क्षेत्रसङ्गमणमप्येवमेव । कारणतस्तु न कोऽपि प्रतिनियमः ॥ १६७१ ॥ तथा चाह—

अतरंत-वाल-बुहे, तवस्ति-आएसमाइकजेसु ।

बहुसो वि होज विसणं, कुलाइकजेसु य विभासा ॥ १६७२ ॥ उचार-विहारादी, संभम-भय-चेह्वंदणाईया । आयपरोमयहेर्डं, विणिग्गमा विणया गच्छे ॥ १६७३ ॥

अतरन्तः—हानस्रस्य तथा बारु-बृद्धयोः तपितनः—क्षपकस्य आदेशस्य—प्रावृणिकस्य आदि-शब्दादाचार्यापाच्याय-शैक्षका-ऽरुव्धिमसमृतीना यानि कार्याणि—तत्यायोग्यमक्त-पानोपवादि-३० ब्रह्मस्याणि तेषु 'बहुशोऽपि' बहूनपि वारान् गृहपितगृहेषु प्रवेशनं गच्छसाध्नां भवति । तथा कुलादिकार्येषु, आदिश्रह्णाद् गण-सङ्घपित्रहः । कुरुं—नागेन्द्र-चन्द्रादि, गणः—कुरुस-

१ "निरवेस्को तह्याए" चि परं मावयति—मा॰॥- २ तथा कुछ-नागेन्द्र-चन्द्रादि; आदिशब्दाद् गणः-कुछ° त॰ टे॰ कां॰॥

25

मुदायः, गणसमुदायः सङ्घः चतुर्वणेरूपो वा, तत्कार्येषु च विभाषा कर्तव्या । सी चेयम्---कुले गणे सहे वा आभाव्या-ऽनाभाव्यविषयः कोऽपि व्यवहारः समुपस्थितः तस्य यथावत् परिच्छेदनं कर्चन्यम् , प्रत्यनीको वा कोऽपि साधूनामुपिखतः तस्य शिक्षणं विधेयम् , चैत्य-द्रव्यं वा कश्चिद् नि:शङ्कं मुण्णाति स शासितव्यो वर्तत इत्यादि ॥ १६७२ ॥ तथा---

उचारः-पुरीषं तस्य उपलक्षणत्वात् प्रश्रवण-खेळादेश्च व्युत्सर्जनार्थं वहिर्गन्तव्यम् । ह विहारो नाम-वसतावस्वाध्यायिके समुत्यने सति साध्यायनिमित्तमन्यत्र गमनम्, आदिश्रहणात् पूर्वगृहीतपीठफलक-शय्या-सत्तारकप्रत्यर्पणप्रभृतिपरिग्रहः । सम्त्रमो नाम-उदका-ऽमि-हस्त्या-द्यागमनसमुत्य आकस्मिकः सत्रासः, भयं तु-सामान्येन दुष्टस्तेनाद्युपद्रवपभवम्, चैत्यानि-जिनविम्बानि तेपां वन्दनम्, आदिशब्दादपूर्ववहुश्रुताचार्यवन्दनादिपरियहः । एवमादीनि यान्यात्मनः परेपामुभयस्य वा हेतोः कार्याणि तिन्निमित्तं गच्छे बहुगोऽपि प्रतिश्रयाद् विनि-10 र्भेमाः 'वर्णिताः' प्रतिपादिता इति ॥ १६७३ ॥

गतं निष्कमणद्वारम् । अथ प्राभृतिकाद्वारं विभावियपुराह—

पाहुडिया वि यँ दुविहा, वायर सुहुमा य होइ नायन्वा । एकेका वि य एत्तो, पंचविहा होइ नायव्या ॥ १६७४ ॥

प्रामृतिका-द्वारम्

'प्राभृतिका' वसते श्ळादन-लेपनादिरूपा, सा द्विविधा--वादरा सूक्ष्मा च भवति ज्ञातन्या । 15 एकैकाऽपि चेत ऊर्द्धं पञ्चविधा भवति ज्ञातव्या ॥ १६७४ ॥

तत्र बादरां पञ्चविधामपि तावदाह-

विद्धंसण छायण लेवणे य, भूमीकम्मे पड्ड पाहुडिया। ओसकण अहिसकण, देसे सन्वे य नायन्या ॥ १६७५ ॥

वादर-प्रामृतिका

'विध्वंसनं' वसतेर्भञ्जनम्। 'छादनं' दर्भादिभिराच्छादनम्। 'लेपनं' कुट्यानां कर्दमेन गोमयेन 20 च लेपप्रदानम् । 'मूमिकर्म' सम-विषमाया मूमेः परिकर्मणम् । "पडुच्च" त्ति 'प्रतीत्यकरणं' त्रिशारुं गृहं कर्त्वकामः साधून् प्रतीत्य चतुःशारुं करोति, आत्मीयं वा गृह साधूनां दत्त्वा आत्मार्थमपरं कारयतीत्यादि । एपा पद्मविधाऽपि वादरप्राभृतिका प्रत्येकं द्विधा—अवप्यप्कणतोऽभिप्यप्क-णतश्च । अवप्वप्कणं नाम-विवक्षितविध्वंसनादिकारुस्य हासकरणम्, अवीकरणमित्यर्थः । अभिप्वप्कणं-तस्येव विवक्षितकालस्य सवर्द्धनम् , परतः करणमित्यर्थः । पुनरेकैके विध्वंसना- 25 दयो द्विघा देशतः सर्वतश्च ज्ञातन्याः ॥ १६७५ ॥ तत्र देशतः सर्वतो वा विध्वंसनमभिप्व-प्कणतो भाव्यते—केनचिद् गृहपतिना चिन्तितम्—यथेदं गृहं ज्येष्ठमासे भंक्त्वा ततोऽभिनवं करिण्याम इति । इतश्च ज्येष्ठमासे तत्र गृहे साधवो मासकल्पेन खिताः, ततोऽसौ चिन्तयति—

अच्छंतु ताव समणा, गएसु भंतूण पच्छ काहामी ।

१ सा चैपा—कु॰ त॰ हे॰ का॰ ॥ २ तथा—उद्यार-विहाराद्ययं वहिर्गमनं भवति, उद्यारः-पुरीपम् उपलक्षणत्वात् प्रश्रवण-खेलादिकमपि गृहाते, तस्य परिष्ठापनं विघेयम्। विहारो मा॰ ॥ ३ हु ता॰ ॥ ४ साधुनिमित्तं चतुःशालं करोति, सार्थं वा पूर्वं कारितं गृहं साधूनां भा॰॥

ओमासिए व संत, न एंति ना मंतुणं कुणिमो ॥ १६७६ ॥

इतनीं तावर् 'आसतां' तिष्ठन्तु अपणा., गतेषु तेषु 'पश्चार्' आपादमासे मंक्ता क्रियान इति, एतदमिष्यकणम् । अयावप्यकणमाह—''ओमासिए व'' इत्यादि । क्षेत्रप्रत्युपक्षेक्रस्वमा-षिते प्रदृत्ते चोपाश्रये सिन स गृहपतिश्चिन्त्रयति—ज्यष्टमास तावदत्र साधवः स्यासिन, अना अयावत् ते नागच्छन्ति तावद् वैद्याखे माने मंक्त्वा क्वर्म इति, एतदवन्त्रप्कणम् ॥ १६७६ ॥

मात्रितं विज्ञंसनपद्स् । अय च्छादनादीन्यतिदिशनाह-

एसेव कमी नियमा, छड़े लेवे य भूमिकम्मे य । तेसाल चाउसालं, पड्चकरणं जईनिस्सा ॥ १६७७ ॥

एप एवाभित्रक्रणते। उत्तरक्रणतश्च कमी नियमाद् मन्त्रव्यः । क ? इत्याह—'छर्जे' 10 छाउने 'छेरे' छिन्यने मुमिक्सीण च । तिष्टन्तु ताबदिदानीं अमणाः, पश्चाद् गतेषु सत्यु गृहं छाद्विष्यामा छेप्सामा नृति वा परिकर्मविष्याम इति, एउद्मित्रकाम्। एनान्येव च्छाद-नादीनि यद्यनागतमेव करोति तदाऽवयकणम् । अय प्रतीत्यकरणं माव्यते—'तिसाड'' इत्यादि । त्रिश्राङं गृहं कर्तुकामा यनीनां निश्रया तान् प्रनीत्यति मातः चतुःशाङं यत् करोति तन् मतीत्यक्रणमुच्यते ॥ १६७७ ॥ अथन-

15 पुष्वयरं दाउग व, वर्षण अर्घ करित सहाए। काउमणा वा अर्च, ण्हाणाह्मु कालमानक ॥ १६७८ ॥

'पृतिगृहं' लाथे पृते कृतं यह गृहं तह यनीनां हत्त्वा नाथेन् 'अन्यह्' अभिनवं यहगा-रिणः क्षत्रीनि तद् वा पर्नात्यकरणम् । अथवा कऽित श्राद्धाः सार्धमन्यद् गृहं ज्येष्ठमासे कर्तुम-नसः परं वत्र वैद्यान्त्रमासि सानादिकं वैन्वरेण्डु मित्रा तदके चिन्तयनि अनागतमेव गृहं 20 क्रुमें येन तत्र साक्ता वद्यान्त्रमासि रानादिषु मनायानान्तिष्टन्ति । एतं सावृत् प्रतीत्य कारु-मद्दक्षेयुः एतद्दक्षकणवः प्रतीसकरणमुक्तम् ॥ १६७८ ॥ अयामित्रकणवसदेवाह—

एमेव य पहाणाहमु, सीयलक्जिङ्क कोइ उस्तेक । मंगल्खुई। मो पुण, गएमु तहियं वित्वकामा ॥ १६७९ ॥

'एक्मेक' अवन्यन्कगदन् कोर्जप आदः द्यातकाले गृहं कर्तुकामश्चिन्त्रयनि—'वैद्यालमासि थ्यकानं स्प्यात्रा देह मित्रियति, तत्र च छायवः छपागमियन्ति तत्र तदानीमेव कृतं नवगृहं र्शतंत्रं मन्ति, श्रीतंत्रे च तन्मित् सायवः सुलमानित्यन्ते, अतः कानादिपत्यासन एव सनय करियामि' इति सावृत् प्रतीत्य कारादिषु कीतलकार्गार्थं यत् काऽयुत्वकतं एतदमित्वक्रणतः प्रतीत्यकरणम् । स पुनरविक्रागनिकिकानं वा महत्त्वुच्या करोति, यथा—पूर्व साववा मर्वायं नवगृहं यदि परिसुखते तदः पवित्रं सक्तीति । गतेषु च तेषु तत्र नवगृहं स्वयमेव अवस्तुकाम इति ॥ १६७२ ॥ अयोत्रेव पायश्चितमाह-

मञ्जम्मि उ चउलहुया, देसम्मी वायराएँ लहुओं उ। सम्बन्धि मासियं खड़, देसे मिन्नो य सुहुमाए ॥ १६८० ॥ ...

१°स्ता त्रारान्द्रः प्रकारान्तरतायाम् सा° ट॰ डे॰ ॥

वादरायां प्राभृतिकायामनन्तरोक्तायामेव सर्वतः करिप्यमाणायां कृतायां वा तिष्ठति चत्वारो लघवः । देशतः करिप्यमाणायां कृतायां वा तिष्ठतो मासलघु । सूक्ष्मायां प्राभृतिकायां वक्ष्य-माणायां सर्वतो विधास्यमानायां विहितायां वा तिष्ठति मासङ्घु । देशतस्तरमामेव भिन्नमासः ॥ १६८० ॥ सा पुनः सूक्ष्मप्रासृतिका पञ्चविधा । तामेवाह---

> संमञ्जण आवरिसण, उवलेवण सुहुम दीवए चेव। ओसकण अहिसकण, देसे सच्वे य नायच्या ॥ १६८१ ॥

<sub>5</sub> सूक्मप्रा-

'सम्मार्जनं' वहुकरिकया प्रमार्जनम् , 'आवर्षणम्' उदकेन च्छटकप्रदानम् , 'उपलेपनं' छगणमृत्तिकया भूमिकाया लेपनम्, "सुहुमे" ति 'सूक्ष्माणि' समयभाषया पुष्पाण्युच्यन्ते, तथा च दश्वैकालिकनिर्यक्तौ पुष्पाणामेकार्थिकानि-

> पुष्फा य कुसुमा चेव, फ़ुला य कुसुमा वि य । स्रमणा चेव सहमा य, सहमकाइया वि य ॥

10

ततश्च पुष्पाणां प्रकररचनेत्यर्थः । "दीवए चेव" ति दीपकप्रज्वालनम् । एतानि पूर्वमारमार्थ कियमाणान्येव विद्यन्ते । नवरं साधून् मतीत्य देशतः सर्वतो वा यदवप्त्रप्कणमभिष्यप्कणं वा कियते सा सूक्ष्मपासृतिका ज्ञातन्या ॥ १६८१ ॥

अथास्या एवावप्वप्कणा-ऽभिष्वप्कणे भावयति-

15

जाव न मंडलिवेला, ताव पमजामो होइ ओसका । उट्टेंतु ताव पढिउं, उस्सकण एव सन्वत्थ ॥ १६८२ ॥

यावत 'मण्डलीवेला' खाध्यायमण्डलीकालो नोपढौकते तावत प्रमार्जयाम इत्येवं विचिन्त्यान नागतमेव यदि प्रमार्जयन्ति तदाऽवप्वप्कणं भवति । अथ साधवः खाध्यायं क्रवीणास्तदानीं मण्डल्यामुपविष्टाः सन्ति ततश्चिन्तयन्ति—उत्तिष्टन्तु तावढमी पठित्वा ततः पश्चात् प्रमार्जयि-26 प्याम इति विचिन्त्य तथैव यदि कुर्वते तदौ उत्प्वप्कणं भवति । एवमवप्वप्कणमभिप्वप्कणं च 'सर्वत्र' आवर्षणोपलेपनादाविप भावनीयम् ॥ १६८२ ॥ सा पुनः सूक्ष्मप्राभृतिका द्विविधा—

छिन्नमछिना काले, पुणी य नियया य अनियया चेव। निहिहाऽनिहिहा, पाहुडिया अह भंगा उ ॥ १६८३ ॥

'काले' कारुतिश्चित्रा अच्छित्रा वा, छित्रकालिका अच्छित्रकालिका चेत्यर्थः । यस्यामुप-25 लेपनादिकं छिन्न-प्रतिनियते मासादी काले कियते सा छिन्नकालिका । या तु यदा तदा वा क्रियते सा अच्छित्रकालिका । पुनरेकैका द्विधा—नियता अनियता चैव । नियता नाम-या पूर्वाहाटावेव वेलायामवस्यमेव वा क्रियते । तद्विपरीता अनियता । पुनरेकेका द्विविघा---निर्दिष्टा अनिर्दिष्टा च । तत्र यः प्राभृतिकाकारकः स निर्दिष्टः-इन्द्रदत्तादिनाम्नोपलक्षितः

१ दशवैकालिकनिर्युक्ती पुर्णकार्थिकगावा इत्यरपा वर्तते-पुष्फाणि य कुसुमाणि य, फुछाणि तहेव होति पसवाणि। सुमणाणि य सुरुमाणि य, पुष्फाण य होति एगट्टा ॥ ३६ ॥

२ "फुल य पसवा वि य" रति पाठ स्यात ॥ ३ °दा अभिष्य° मा॰ विना ॥ मृ० ६३

5

25

तेन क्रियमाणा प्रामृतिका अपि निर्विष्टा । निर्दिष्टां । अति च त्रियः एउँएछै। भक्का सर्वन्ति, तद्यया—छिन्नकालिका नियना निर्दिष्टा १ छिन्नकालिका नियना अनिर्दिष्टा २ इत्यादि ॥ १६८३ ॥ अय च्छिन्नकालिकां स्थान्यानयति—

मासे पक्ते दुसरायए य पणए अ एगदिवसे य । बाबाइमपाहुडिया, होइ पत्राया निवाया य ॥ १६८४ ॥

या प्रामृतिका 'मास' माससान्ते 'एके' पङ्गसान्ते 'द्रश्गत्र' द्रशानान्होरात्राणां पर्यन्ते 'पञ्चके' पञ्चगित्रिकान्ते 'एकदिवसे' एकान्तरित दिने च्छळाद् निरन्तरं दिने दिने इत्यर्थः, एवं प्रतिनियतं काले या क्रियते सा छिक्कालिका । या तु न ज्ञायने कस्मिन् दिवसे विद्यायने सा अच्छिककालिकति । ज्यावातिनप्रामृतिका नाम—या मृत्रार्थपोर्ट्यावेच्यां क्रियते । मवित । प्रवाता निवाता चिति । प्रवाता नाम—या श्रीन्मकाले अपगेह उपलेपनादिकरणेन वर्षे नाश्यति । यातु श्रीतकाले पृत्रीहे उपलेपनकरणेन रात्रा ज्यागादेवहा ज्ञायने सा निवाता मण्यते ॥१६८९॥

वय क्रसां प्रामृतिकायां वस्तुं करपते है करसां चा न है इति अत आह— पुञ्चग्हे अवरण्हे, सर्मिम् अणुग्गए व अत्यमिए ।

मन्द्रंतिए त्र वसद्दी, सेमं कालं पिडिइन्टा ॥ १६८५ ॥

प्वोहे अनुद्रते सूर्ये, अपराहे तु अन्तिनेन, 'मञ्जाने वा' मञ्जाहवेद्याम् अर्थरीतस्या चित्रतेष्ठ इत्ययेः, एतेष्ठ काव्येष्ठ रम्णं प्रासृतिका क्रियेन सा वस्तिरनुज्ञाना, सृत्रार्थव्यागतासावात् । 'सेमं कार्ड' ति समस्येषे द्वितीया, 'कोरे' उद्गतस्यीदे। कार्ड यस्मं प्रासृतिका
विद्यायते सा प्रतिकृष्टा, न कर्यने तस्मं बस्तुन्, सृत्रार्थव्यायात्रमस्वात ॥ १६८५ ॥

**अय निर्दिध-**ञनिर्दिष्ट्यास्तिके सावयति—

20 प्रतिसङ्घाओं अम्रुगो, पाहुद्दियाकारओं उ निद्दिहो । सेमा उ अनिद्दिहा, पाहुद्दिया होह नायव्या ॥ १६८६ ॥

अनुकः 'पुररजातः' पुरुष्णकारः प्रसृतिकाकारक इन्द्रद्यादिनान्ना यसां निर्दिष्टः सा निर्दिष्ट । दोरा तु सर्वाध्यनिर्दिष्टा प्रासृतिका स्वति हात्त्र्या ॥ १६८६ ॥ अथ पुरोक्तमहाष्ट्रकृतिपयं विविनाह—

काङ्ग मानकर्षं, वर्षेति जा कीर्ज् उ मानुस्स । सा चुन्ह तिव्वायाया, नैवेटारेण निनाणं ॥ १६८७ ॥

इह प्रथम महे या मामलाने कियत इति इता च्छित्रजािक्य, तज्ञाव्यसाह एवं विर्धान विभागताह नियता, अनुकार क्रिक्ट के निर्देश । तत्यां इत्यां प्रयमतः प्रविधानती मामक्त्र्यं इत्य परि अविन । क्रयम् हे इत्याह—'तिवक्तरण नितानं' ति तत्याः—प्रामृति- अकारणेवळ्या व्याग निर्मेच्यतां सा प्रामृतिका निर्माणवान मन्त्रच्या, मृत्रार्थक्यावादामागत् , क्रयते तस्यां वस्तुनिति मानः । द्याग द्वितीयद्यो महाः व्यागि क्रयवित् सक्यावाता इति इता तेषु न क्रयते ॥ १६८० ॥ अय प्रवाता निवातिति च एवद्वयं मान्यति—

अवरहें गिम्ह कर्णे, पवाय ना लेप नासयह धर्मा ।

पुन्वण्हे जा सिसिरे, निन्वाय निवाय सा रित्तं ॥ १६८८ ॥

श्रीप्मे अपराहे यदुपलेपनस्य करणं सा प्रवाता । कुतः ? इत्याह—येन सा रात्री 'नाशयित' व्यपनयति 'घर्मं' श्रीष्मर्त्वसम्भवं तापम् । या तु 'शिशिरे' शीतकाले पूर्वीह्वे उपलेपनकरणेन दिवसस्य चतुर्भिः पहरैः 'निवाता' शुष्का इत्यर्थः सा रात्रौ निवाता भवति । एतयोः कारण-तोऽवस्थातुं कल्पत इति ॥ १६८८ ॥ अथ निर्च्याघातिमा मझयन्तरेणाह—

> पुन्वण्हें अपद्वविए, अवरण्हे उद्विएसु य पसत्था । मज्झण्ह निग्गएसु य, मंडलिसुत-पेहऽवाघाया ॥ १६८९ ॥

या पूर्वीहे अप्रस्थापिते सति स्वाच्याये अपराहे पुनः समुद्दिस्योत्थितेपु सत्सु साधुपु मध्याहे तु भिक्षापर्यटनार्थं निर्गतेषु या प्राभृतिका कियते सा प्रशस्ता । कुतः ? इत्याह—"मंडैलि-सुय-पेह" ति येन श्रुतमण्डल्या उपकरणपेक्षणायाश्च "वाघाय" ति अकारप्रश्लेषाद् 'अव्या-10 घाता' न व्याघातविधायिनी, अत एषा प्रगस्ता ॥ १६८९ ॥ प्रस्तिता वादरा सूक्ष्मा च पञ्च-विधा प्राभृतिका, एवंविधया सहितायां वसतौ न स्थातन्यम् । अथ नास्ति तथाविधा अप्रा-भृतिका वसतिः ततः कारणतः सप्राभृतिकायामपि तिष्ठतां यतनामाह-

तं वेल सारविंती, पाहुडियाकारगं च पुच्छंति। मोत्तृण चरिम भंगं, जयंति एमेव सेसेसु ॥ १६९० ॥

15

20

यस्यां वेलायां प्राभृतिका कियते तां वेलामुपकरणं 'सारयन्ति' सङ्गोपयन्ति, अभिन्याप्ती चात्र द्वितीया, तां वेलामभिन्याप्येत्यर्थः । प्राभृतिकाकारकं च पुरुषं प्रच्छन्ति-कस्यां वेलायां भवान् सम्मार्जनादि करिप्यति ? इति । एवं 'चरमम्' अष्टमं भङ्ग मुत्तवा 'शेषेपु' सप्तस्वपि भद्गेपु 'यतन्ते' यतनां कुर्वन्ति ॥ १६९० ॥

चरमे वि होइ जयणा, वसंति आउत्तउवहिणो निचं। दक्खे य वसहिपाले, ठिविति थेरा पुणित्थीसु ॥ १६९१ ॥

'चरमेऽपि' अप्टमे भङ्गे 'अच्छिन्नकालिका अनियता अनिर्दिप्टा च' इत्येवंलक्षणे आगाढे कारणे तिष्ठता भवति यतना । कथम् १ इत्याह—नित्यमायुक्तोपधयो वसन्ति, उपधावायुक्ताः— सावधाना आयुक्तोपधयः, राजदन्तादेराकृतिगणत्वाद् व्यत्यासेन पूर्वापरानिपातः, मा गोमयादिना कोऽप्युपि गुण्डयेत् प्रामृतिकाकरणव्याजेनापहरेद्वेति सम्यगुपिविषयमवधानं ददतीत्यर्थः । 25 दशाँश्य वसतिपालान् स्थापयन्ति । यदि च ते प्राभृतिकाकारिणः पुरुपा न स्नियस्ततस्तरुणा वस-तिपालाः स्थापयितव्याः । "थेरा पुणित्यीसु" त्ति यदि स्त्रियस्ततो ये स्थविराः परिपाकपात-व्रह्मचर्यास्ते वसतो स्थापनीया इति ॥ १६९१ ॥

गतं प्राभृतिकाद्वारम् । अथ मिक्षाद्वारमभिषित्यराह-

जिणकप्पिअभिग्गहिएसणाए पंचण्हमन्नतरियाए। गच्छे पुण सन्वाहिं, सावेक्खो जेण गच्छो उ ॥ १६९२ ॥

30 भिद्या-द्वारम्

१ "मंग्रहिसुत-पेह वापाए ति, सुत्तमउठीए अत्यमउठीए मसुद्दिमणमउठीए पटिलेहिन्याकाछे य जा कीरति सा वाषाता ॥ एतासु जतण भणति—तं वेल॰ गाधा" इति चूर्णो विशेषचूर्णो च ॥

15 '

जिनकिष्यका अभिगृहीतया 'पञ्चानाम्' उद्धृतादीनामन्यतरया एकया एपणया मक्तम् एकया पानकं गृहिन्त । 'गच्छे' गच्छवासिनः पुनः 'सर्वाभिगपि' असस्रष्टादिभिरेपणाभिर्भक्त-पानं गृहिन्त । कृतः ? इत्याह—'सापेक्षः' वाल-वृद्धाद्यपेक्षायुक्तः 'येन' कारणेन 'गच्छः' गच्छ-वासिसायुसमृह इति ॥ १६९२ ॥ आह् किमिति गच्छवासिनः सर्वाभिरप्येपणामिर्गृहिन्त ? ६किं तेपां निर्वरया न कार्यम् ? उच्यतं—

बाले बुहु सेहे, अगीयत्थे नाण-दंसणप्पेही ।
दुव्यलसंघयणिम य, गन्छि पद्त्रसणा भणिया ॥ १६९३ ॥
'पष्टी-सप्तम्योर्थं प्रत्यमेदाद् बालस्य चृद्धस्य देशस्यागीतार्थस्य 'ज्ञान-दर्भनेपेक्षिणः' ज्ञाना-थिनो दर्शनप्रमादकशास्त्रार्थिनश्चेत्यर्थः 'हुर्बलसंहननस्य च' असमर्थक्ररीरस्यानुप्रहार्थं गच्छे । १६९३ ॥

अंथेतान्येव पटानि गायाद्वयेन मात्रयति-

तिक्प्रष्ट्रहाए पीडा, उद्घाह निवाग्णिम्म निक्षिवया । इय ज्वल-सिक्प्रगेमुं, पञ्जोस मेञ्जो य एकतरे ॥ १६९४ ॥ मुचिरण वि गीयत्थो, न होहिई न वि मुयस्स आभागी । पग्गहिएसणचारी, किमहीट घरंड वा अवलो ॥ १६९५ ॥

अभिगृहीतंथेवेषणया मक्त-पानयहणे प्रतिज्ञातं तथा चाल्ड्ये स्तोंकं वा ल्ड्यं मित वाल्-वृहकेश्वकाणां तीक्ष्णया—हर्धिमह्या श्रुधा उपलक्षणत्वात् तृषा च महता पीडा भवति । उद्घाहो वा
भवत्, सह वालिदिर्त्यं लोकपुरना श्रुयान्—एतं माधवा मां श्रुधा तृपा वा मारयन्तीति । तथा
'निवारण' विविधितामकामेषणां विमुच्य अन्यामां प्रतिपेधं विधीयमाने सित वाल्द्यिश्चन्त20 श्रेयुः—अहां! निष्कृपताऽमीपाम्; ततः प्रहेपं गच्लेयुः। 'मदो वा एकतरं' लीवितस्य चारित्रस्य
वा विनाकोऽमीपां भवदिति वाल्-बृह्ययुगले केश्वकं वा नियह्यमाणे दोपा मन्नच्याः॥१६९७॥
तथा अगीतार्थः युचिरणापि कालेन गीतार्थां न मिवप्यति, नापि 'श्रुनस्य' आचारादेः
उपलक्षणत्वाद् दर्धनप्रमायककाम्बाणां वा आमार्गा । कीह्यः ह हत्याह्—'प्रगृहीतेपणाचारी'
प्रगृहीता—अभिग्रह्यती या एषणा तचारी—नत्पर्यटनक्रीलः, तथाविधमक्त-पानोपष्टम्मामावादिति
25 मायः । यो वा 'अवलः' दुर्वलसंहननः स प्रणीनाहाराद्युष्टम्मामावे कि सृत्रमर्थं वा अवीता
धारयतां वा ह । अत एतेपामनुग्रहार्थं गच्ले प्रकीर्णपणा हष्टा ॥ १६९५ ॥

थयास्या एव विविममिधिल्युद्वीरगाथामाह्—

भिष्ठाया विघिः पमाणें काले आवस्मण् य संघाडगे य उवगरणे । मत्तरा काउम्मरगा, जुम्म य जागा मपडिवक्खी ॥ १६९६ ॥

्र प्रमाणं नाम—किन वारान् पिण्डपानार्थं गृह्पतिकुरुषु प्रवेष्टव्यम् १ इति । "कालि" ति कस्यां विख्यां मिक्षार्थं निर्गानक्ष्यम् १ । "आवम्मग" नि 'आवस्यकं' मंज्ञा-कायिकीलक्षणं तस्य ग्रोधनं १ च 'पीडा' परिनापलक्षणा भवति । उट्टाहो वा मवेन्, ते हि वालाद्यो नियल्यमाणा रत्यं भणेयुः—एते भाः ॥

कृत्वा निर्गन्तव्यम् । "संघाडगे" चि सङ्घाटकेन-साधुयुग्मेन निर्गन्तव्यं नैकािकना । "उवग-रणि" त्ति सर्वोपकरणमादाय मिक्षायामवतरणीयम् । "मत्ति" त्ति मात्रक यहीतव्यम् । "काउ-स्सग्गो" ति उपयोगनिमित्तं कायोत्सर्गः कर्त्तव्यः । "जस्स य जोगो" ति 'यस्य च' सचित्तस्या-चित्तस्य वा 'योगः' सम्बन्धो भविप्यति लाभ इत्यर्थः तदप्यहं यहीप्यामीति भणित्वा निर्गन्त-व्यम् । "सपडिवक्लो" त्ति एप प्रमाणादिको द्वारकलापः 'सप्रतिपक्षः' सापवादो वक्तव्य इति 5 द्वारगाथासमासार्थः ॥ १६९६ ॥ अथ विस्तरार्थमभिषित्युः प्रमाणद्वारं भावयति-

दोनि अणुनायाओ, तह्या आवज मासियं लहुयं। गुरुगो उ चउत्थीए, चाउम्मासो पुरेकम्मे ॥ १६९७॥

त्रमाण-द्वारम्

25

चतुर्थभक्तिकस्य द्वौ वारौ गोचरचर्यामिटतुमनुज्ञातौ । अथ तृतीयं वारमटित तत आपवते मासिकं रुधुकम् । अथ चतुर्थं वारं पर्यटित तदा गुरुको मासः । स्रीत्वं सर्वत्र प्राकृतत्वात् । 10 अथ तृतीयादीन् वारान् मिक्षार्थ प्रविश्वति ततो गृहिणः पुरःकर्म कुर्वन्ति तत्र चत्वारो मासा लघव इति । ऐपा निर्युक्तिगाथा ॥ १६९७ ॥ अथैनामेव भाष्यकृद् विवृणोति---

सइमेव उ निग्गमणं, चउत्थमत्तिस्स दोन्नि वि अलद्धे । सच्चे गोयरकाला, विगिद्ध छट्टऽहमे वि-तिहिं॥ १६९८॥

'सक्टदेव' एकवारमेव नित्यभक्तिकस्य भक्ताय वा पानाय वा निर्गमनं कल्पते । चतुर्थभ-15 क्तिकस्याप्युत्सर्गतः सक्वदेव भिक्षामिटल करपते । अथ तदानीं पर्यटताऽपि तेन परिपूर्णो मक्तार्थों न रुव्धः ततोऽरुव्धे सति तस्य द्वाविष गोचरकारावनुज्ञातो ।

 च उँक्तव्य दशाश्रतस्कन्धे─कप्पइ चउत्थमितयस्स एगं गोयरकालं गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा । से य नो सथरिज्ञा एवं से कप्पइ दुर्च पि गाहावइकुरूं (अध्य० ८ पत्र ६०) इत्यादि । ⊳ 20

यस्तु 'विकृष्टभक्तिकः' दशम-द्वादशमादिक्षपकस्तस्य सर्वेऽपि गोचरकालाः कल्पन्ते । "छट्टऽट्टमे वि-तिहि" ति पष्टमक्तिकस्य द्वयोर्गोचरकाल्योरप्टममक्तिकस्य तु त्रिपु गोचरकालेपु भिक्षामिटतुं कल्पत इति ॥ १६९८ ॥

स्यान्मतिः किमर्थं पष्टादिभक्तिकानां द्यादिगोचरकालानामनुजा ? उच्यते-

संखुना जेणंता, दुगाइ छट्ठादिणं तु तो कालो।

मुत्तणुभुत्ते अ वलं, जायइ न य सीयलं होइ ॥ १६९९ ॥

'सक्षुण्णानि' सङ्कुचितानि 'येन' कारणेन पष्टादितपमा 'अग्राणि' प्रतीतानि, ततः पष्टादि-भक्तिकानां 'द्विकादिकः' गोचरद्वयादिकः कालोऽनुज्ञातः । अपि च प्रथममेकवारं अक्तलतो द्वितीयादिक वारमनुमुक्तो मुक्तानुभुक्तस्य द्यादीन् वारान् मुक्तवत इत्यर्थः 'वरुं' भृयोऽपि पष्टादिकरणे सामर्थ्यमुपजायते । न चेत्यं तद् भक्त शीतल भवति. सद्यो गृहीतत्वात् । यदि 30 होकँमेव वारं पर्यटता यद् गृहीतं तन्मध्यात् किञ्चित् समुद्दिश्य द्वितीयादिवारसमुद्देशनार्थ रापं

१ एषा पुरातना गाथा मा॰। "होण्णि॰ गाथा पुरातना" ःति न्यूणी विदायसूर्णी न ॥ २ पर एतिवहान्तर्गत- पाठ॰ मो॰ हे॰ पुत्तक्योरेन विदत्ते ॥ ३ °कमेकवार मा॰ निना ॥

7

स्यापयेन तडा तद् भवत्येव शीतलम् । तच तस्य तपःक्षामदेह्स्याकारकमिति कृत्या खादयो गोचरकाला अनुज्ञाता इति ॥१६९९॥ अत्र परः प्राह्—यद्यसी पष्टादिमक्तिको यावन्ति मक्तानि च्छिनति तावन्येकेनेव दिवसेन पृरयति ततः को नाम गुणमन्य भक्तच्छेदनेन १ उच्यते—

बहुद्देवित्या मत्ता, एगदिणणं तु वह वि भुजेखा । तह वि य चाग-निनिक्छा-एगन्ग-पमावणाईया ॥ १७०० ॥

बहुरैविनक्षानि भक्तानि बद्यप्यमावै तिहनैनेव नुस्रव्दर्शवकारार्थतान् पष्टादिमिक्तको भुर्जात नयापि भक्तव्छेदने न्याप-निर्निक्षकाष्य-यमावनादयो गुणा भविन । त्यापो नाम-द्यादीन् दिवसान् यावन् सर्वयय भक्तार्थपरिहारः, नितिक्षा-खुधापरीयहस्याविनहन्म , एकाष्ट्रयं नु सुत्रार्थ-पगवर्ननादौ चिक्तसान-योपयुक्तना, प्रमावना नाम-अहो ! अमीपो द्यासनं विजयत यत्रह्यान-10पितन इनि, आदिस्वव्यादन्येपामपि तपःकमणि अद्धाजननम् , गृहिणां वा नह्यानान् प्रत्रयान प्रतिपितिरिति । अतः पष्टादिमिक्तकस्य द्यादिगीचरकार्यानुक्षानम् । नित्यमिक्तकस्तु यदि दिनीयं वारं मिक्षार्थमवत्तरनि मानल्यु, नृनीयवारं मासगुरु, चनुर्थ चनुर्ल्यु, पञ्चमं चनुर्गुरु, पष्टं पह्ल्यु,

सप्तमं पहुरु, अष्टमं छेदः, नवमं मृत्रम्, दश्यममनवस्यात्र्यम्, एकादशं वारं पाराधिकम्

१७०० ॥ चतुर्थमिक कार्यनामित देशमाह—
 जह एस एत्य बुईा, औअरमाणम्य दसहि सपदं च ।
 सेमेसु वि जं जुझह, तत्य विवर्द्धा उ मोहीए ॥ १७०१ ॥

यथा हिनीयादिवारं निद्धानवन्तः 'एपा' लघुनामानास्य प्रायध्वित्तम्य दृद्धिर्भणिता 'दश-भिश्च' दशस्यांकः म्यांनेः 'न्यप्दं' पागिष्ठिकं नित्यमिक्तकस्योक्तमः, तथा 'शेषेन्वित' चनुर्थ-भिष्ठादिषु 'यन' तृतीयवारादिकं प्रायध्वितस्थानं युज्यते 'तत्र' तदारम्य 'शोषेः' प्रायधितस्य 29 विष्टिद्धः कर्नव्या । नथ्या—चनुर्थमिक्तकम्तृतीयं वारं निक्षामवन्तरित नासञ्च, चनुर्थे नाम-गुरु, पञ्चमं चनुर्छेषु, पष्टं चनुर्गुक, सप्तमं षद्द्यु, अष्टमं पद्धुक, नवमं छेदः, दशमं मूलम्, एकादशमनवस्थान्यम्, द्वादशं वारं पर्यटनः पागिष्ठिकम् । एवं पष्टमिक्तकस्थापि द्वादशं वारम-वन्तनः पागिष्ठिकम् । यदाद चृणिकुन्

छहुमनियम्म त्रि बारमेहिं पाबह मपयं नि ।

25 अष्टममिक्तिकम्य नु चनुर्थवागटारम्य त्रयोदद्यं वारं यावत् पर्यटते। छबुमासाद्किं पाराश्चि-कान्त्रमिति ॥ १७०१ ॥

गतं प्रमाणहान्य । अथ काण्हारम् — कस्तित् कार्य मिलार्थ निर्मान्यस् ! उच्यते — यः अपको वार्यो बृद्धो वा पर्युपितेन प्रथमाण्डिकां कर्षुकामः स स्वर्ये। हर्मा निर्माच्छति । अथ तावर्ती वेद्यां न प्रतिपाणियतुं क्षमः नतोऽद्धंपीन्य्यां निर्माच्छति । यद्यतिप्रमाते पर्यटति तदा अभासस्त्र, सदक्र-मान्तकृताश्च दोषा भवन्ति । तत्र साधुरतिप्रमात एव कस्तापि गृहं गत्ना मिलां याचिदवान्, स च गृहपतिर्मद्रकः सुप्तामिवर्गिकाम्रत्यापयेत् तत्रन्तसामुत्यितायामिवकरणं प्रविति भवन् । यस्तु प्रान्तो सवित स व्यात् — किस्तुन्मको वर्तने यदेवमित्रमाते पर्यटित ! सुन्तगिवकं वा प्रष्टुं ममायानाः ! इति । यहा कोऽपि प्रामान्तरं प्रस्तितः प्रथममेव तं साधुं हृद्वा

15

हारहा-रम्

अपशकुनं मन्यमानः प्रद्वेपं यायात्, प्रद्विष्टश्चाहननादि कुर्यात् । अथैतद्दोपभयादितिकान्तायां वेलायामटित तदाऽपि मासल्घु, "अकाले चरसी भिक्लु" (ढद्या० अ० ५ उ० २ गा० ५) इत्यादिगाथोक्ताश्च दोपाः । एवसुष्णस्यापि भक्तस्यापाप्ते अतिकान्ते वा एत एव दोषा मन्तव्याः॥

गतं काल्द्वारम् । अथावस्यकद्वारम्—यद्यावस्यकम[वि]शोध्य निर्गच्छति तटा मासल्घु, आज्ञादयश्च दोपा विराधना च प्रवचनादीनाम् । तद्यथा—भिक्षामटतः संज्ञा समागच्छेत् ततो 5 द्वारम् यद्यद्राहितपात्रकः पानकं वा विना व्युत्स्वजित तदा प्रवचनविराधना—अहो ! अगुचयोऽमी । अथेतद्दोपभयात्र व्युत्स्वति तत आत्मविराधना । अथ प्रतिश्रयमागत्य पानकं गृहीत्वा सज्ञाभूमो त्रजति ततो देश-काले स्फिटिते सित भिक्षामलभमान एपणां पेरयेत् , ततः सयमविराधना । यत एवमत आवश्यकं गोधयित्वा निर्गन्तव्यम् ॥

गतमावश्यकद्वारम् । अथ सङ्घाटकद्वारं भाष्यक्रदेव व्याख्यानयति---

एगाणियस्स दोसा, साणे इत्थी तहेव पिडणीए। भिक्खविसोहि महन्वय, तम्हा सविद्ञुष्ठए गमणं ॥ १७०२ ॥

सद्घाटक-द्वारम्

10

25

आवश्यक-

यद्येकाकी पर्यटित तदा मासल्य । एते च टोपाः—स एकाकी यदि भिक्षां शोधयित तदा पृष्ठतः श्वानः समागत्य तं दशेत । अथ श्वानमवलोकते तत एपणां न रक्षति । तमेकािकनं दृष्ट्रा काचित् प्रोपितभर्तृका विघवा वा स्त्री वहिः प्रचारमलभमाना द्वारं पिधाय तं गृहीयात्। 15 प्रत्यनीको वा तमेकाकिनं दृष्टा प्रान्तापनादि कुर्यात् । 'भिक्षाविशोधिः' इति एकाकी यदि त्रिपु गृहेपु भिक्षां दीयमाना गृहाति तत एपणायामशुद्धिभेवति । अथैकत्रैव गृहे गृहाति तत इतरयोर्दायकयोः प्रद्वेपो भवेत् । द्वयोस्तु निर्गतयोरेक एकत्र भिक्षामाददान एवोपयोगं ददाति, द्वितीयस्तु शेपगृहद्वयाटानीयमानं भिक्षाद्वयमपि सम्यगुपयुद्धे । महात्रतानि वा एकाकी विरा-धयेत् । तथाहि-एकाकी निःगद्भत्वाटप्कायमप्यापिवेत् १ कुण्टल-विण्टलादि वा प्रयुत्जीत 20 २ हिरण्यादिकं वा विक्षिप्तं गुरुकर्मतया स्तेनयेत् ३ अविरतिकां वा रूपवर्ती दृष्टा समुदीर्ण-मोहतया प्रतिसेवेत ४ भैक्षेण वा समं पतित खुवर्णादि गृहीयाद् ५ इति । यत एते दीपास्त-सात् सद्वितीयेन गमनं कर्त्तव्यम्, सद्घाटकेनेत्यर्थः ॥ १७०२ ॥

स पुनरेकाकी के कारणे:सङ्घाटिकं न गृहाति व इति उच्यते—

गारविए काहीए, माइल्ले अलस लुद्ध निद्धम्मे । दुछह अत्ताहिद्धिय, अमणुने या असंवाडो ॥ १७०३ ॥

'गोरविको नाम' 'रुवियसम्पन्नोऽहम्' इत्येवं गर्वोपेतः । अत्र चेय भावना—सङ्घाटके यो रलाधिकः सोऽलव्यिमान् अवमरलाधिकस्तु लव्यिसम्पन्न ततोऽसावमणीमृय भिधामुत्पादयति, प्रतिश्रयमागतयोध्य तयो रलाधिको मण्डलीस्वविरेण भण्यते—'ज्येष्टार्य ! मुख प्रतिग्रहम्' ततोऽवमरताधिकः सलविधगवितिश्चिन्तयेत्—'मया सलविधसामध्येनिद भक्त-पानमुत्यादितम्, ३० इढानीमस्य रताधिक प्रभुरभृद् येनास्य पार्धे प्रतिग्रहो याच्यते' इति कपायितः सन्नेकाितत्वं प्रतिपद्यते । "काहीए" ति कथाभिश्चरतीति 'काथिकः' कथाकथनैकनिष्ठः, स गोचरं प्रविष्टः

१ °दि पिट्टनं फु° मा॰॥

कथाः कथयन् हिनीयेन साघुना गुर्वादिमित्री वार्यमाणोऽपि नोपरमते तत एकाकी भवति । 'मायावान' मद्रकं मद्रकं मुक्तवा द्रोपमानयवैकाकी जायते । 'अलसः' चिरगोचरचर्याष्ठमणमग्नः मन्नेकाकी पर्यटित । 'लुच्यन्तु' दिव-दुग्यादिका विकृतीरवमाध्यमाणः पृथगवाटित । 'निर्दर्भा पुनः' अनेपणीयं जिच्छुरेकत्वं प्रतिपद्यते । "दुछ्ह" ति दुर्छमभैक्षे काले एकत्वमुपमम्पद्यते । 5 'अत्ताहिद्विय'' ति आत्मार्थिक —आत्मलिञ्चकः सः 'खलिञ्चमामर्थ्येनेवोत्पादितमहं गृहामि' इत्येकाकी सवित । 'अमनोज्ञी नाम' सर्वेपामप्यनिष्टः कलहकारकत्वादृ असावप्येकाकी पर्यट-तीति । एतैः कारणः 'असङ्घाटः' सङ्घाटको न मवति ॥ १७०३ ॥

अधेतेपामेकाकित्वप्रत्ययं प्रायश्चित्तमाह-

लहुया य दोसु गुरुओ, अ तद्अए चटगुरू य पंचमए । सेसाण मासलहुओ, र्ज या आवर्ड्ड जन्य ॥ १७०४ ॥

'ह्योः' गारविक-काथिकयोश्चन्वारा छवव । 'तृनीयकस्य' मायावतो गुरुको मासः। 'पञ्च-मस्य' हुट्यस्य चत्त्रारो नुरवः । 'दोषाणाम्' अरुम-निर्धर्मादीनां मासरुष्ठु । 'यदृ वा' संयम-विरायनादिकं यत्रापद्यते तिल्रप्यंत नत्र प्रायिश्वत्तम् ॥ १७०४ ॥

टपक्रण-द्वारम

10

गर्न सङ्घाटकद्वारम् । अथोपकरणद्वारम् — सर्वमप्युपकरणमादाय भिक्षायामटितव्यम् । यदि 15 सर्वोपकरणं न गृहाति तदा मासङ्घु, उपियनिष्यन्नं वा । तथा तेषां मिक्षामिटतुं गतानां स मतिश्रयसापित उपिरिम्निकायेन द्वात, दण्डिकक्षोमो माल्यन्तनक्षोमो वा तेषां मिक्षामटतां महमा समापतित इति इन्दा तत एवं ते पछायिताः, ततो यदुपिं विना तृणयहणादि कुर्युः तनियनं प्रायश्चित्तमिति ॥

मात्रश्च-द्वारम्

गतमुपकरणद्वारम् । अथ मात्रकद्वारं व्याख्यायते—मात्रकमगृहीत्वा निर्गच्छति मासल्घु । 20 आचार्यादीनां प्रायोग्यं मात्रकं त्रिना कुत्र गृहानु ? । यदि न गृहाति तदा यत् ते अनागाद-मागार्दं वा परिवाप्यन्तं तन्निप्यसम् । अथ ते अन्त-प्रान्तं ममुद्दिशेयुः ततो ग्छान्याद्यो दोषाः । दुर्ङमद्रव्यस वा वृतांद्रसिद्वस लामा जातः, यदि मात्रकं नासीति कृत्वा तत्र गृह्णति तटा मासळ्चु । मसक्तमक्त-पानं वा मात्रकं विना क शोवयतु ? । यदि मात्रक्रममविष्यत् ततस्तत्र शोषयित्वा परिष्ठापयेत् मतिमहै मिश्रपेद्वा । यन एवमतः कत्तेन्यं मात्रक्यहणम् ॥

द्वारम्

गर्न मात्रकड़ारम् । अय कायोत्सर्गहारम्—कायोत्सर्गमङ्खा व्रजति मासछ्बु । दोषाश्चात्र— कश्चिद् योगप्रतिपद्मसम्य निह्वसमाचान्छम्, म चोपयोगकायोत्सर्गमकृत्वा गतो द्वाः करम्बं गृहीत्वा ममायातः, पश्चार्रपरः साद्यमिस्तस्याचान्छं सारितम्, ततः स यदि तं समुह्यिति तदा योगिवगवना, अत्र परिष्टापयित ततः संयमिवरायना, ततः कायोत्सर्गं ऋत्वा निर्गच्छेन् । तत्र च कायोन्नर्गे चिन्तयेत्—यया अद्य किं में आचान्छम् ? उत निर्विकृतिकम् ? उताहो अमक्ता-व्य योग- <sup>36 र्थम् १</sup> आहे।श्चिद्काशनकम् १ ईति । इत्यमुपयोगं दस्वा प्रत्याख्यानानुगुणमेवाहारं गृहाति ॥

गनं कायोत्सर्गद्वारम्। अय यस च योग इति द्वारम्—यस-चल्ल-पात्र-द्येलादेर्योगः—सम्बन्धो द्वारम्

१ इति त्रिशपचृणितो लिखितम्। इत्य॰ मा॰ ॥

भनिष्यति तदिप महीष्यामीति यदि न भणित तदाऽपि मासल्घु । वस्न-पात्रादिकं च महीतुं न कल्पते ॥

अथ सप्रतिपक्ष इति द्वारम्—एप द्वारकलापः सप्रतिपक्षः—सापवादो मन्तव्यः । तद्यथा—आचार्याद्यथे वहुन्पि वारान् प्रविशेत् ।

सप्रति-पक्ष-द्वारम्

मथम-द्वितीयपरीपहपीडितो यद्यप्यतिप्रभातं तदाऽपि निर्गच्छेत्, यत्र च मानुपाणि विद्यु- द्वानि तत्र गत्वा धर्मलाभयेत्, ग्लान-प्राचूर्णकादीनां हेतोरतिकान्तेऽपि निर्गच्छेत्।

्अनामोगतो ग्लानादिपु वा कार्येषु व्याप्टतः सन्नावश्यकमप्य[वि]शोध्य निर्गच्छेत् । निर्गतश्च संज्ञ्या वाध्यमानो यदि प्रतिश्रयः प्रत्यासन्नस्ततो निवर्तते । अथ दूरे ततो यदि कालो न पूर्यते तदा तयोरेकः पात्रकाणि धारयति इतरः संज्ञां व्युत्स्जति । अथ सागारिकास्तत्र पश्यन्ति ततः समनोज्ञानां प्रतिश्रयं गत्वा व्युत्स्जति । तदभावे अमनोज्ञानां सविमानाम् । तेपामलामे पार्थ-10 स्थादीनाम् । तेपामप्यभावे सास्क्षिकाणाम् । तदसत्त्वे सिद्धपुत्रकाणाम् । तेपामप्राप्तो श्रावकाणां वैद्यस्य वा गृहे । एतेपामभावे राजमार्गे गृहद्वयमध्यभागे वा गृहस्थसत्के वा अवप्रहे कायिकीवर्ज व्युत्स्जिति । ततो यद्यसौ गृहपतिस्तां संज्ञां त्याजयित तदा राजकुले व्यवहारो लभ्यते । यथा—

त्रैयः शल्या महाराज !, अस्मिन् देहे प्रतिष्ठिताः ।

वायु-मूत्र-पुरीपाणां, प्राप्तं वेगं न धारयेत् ॥

15

तथा सङ्घार्टकं विनाऽपि निर्गच्छेत्। कथम् ! इति चेद् उच्यते—यदि दुर्भिक्षे चिरमप्यटिला पर्याप्तं रूम्यते ततो द्वाचेव पर्यटतां न पुनरेकाकी। अथ द्वयोरप्येकैव मिक्षा रूम्यते न
च कारुः पूर्यते तत एकोऽपि पर्यटेत् । यदि सर्वेऽपि खम्गूडत्वादात्मरुव्धिका भवन्ति तदा
प्रतिषद्भव्याः। अथ कोऽपि प्रियधर्मा मातृस्थानविरिहत आत्मरुव्धिकतं प्रतिपद्यते ततः सोऽनुज्ञातव्यः। यः पुनरमनोज्ञः स अन्यान्येः साधुमिः समं सयोज्य प्रेप्यते । यदि सर्वेऽपि 20
नेच्छन्ति ततः परित्यज्ञनीयोऽसो । अथ स एवेकः करुहकरणरुक्षणस्तस्य दोपः अपरे निर्होभत्वादयो बह्वो गुणा एपणाशुद्धो चातीव दढता ततो न परित्यक्तव्य इति । यत्र धान-गवादयो दुष्टा भवन्ति तद्वहं यद्यनाभोगतः प्रविष्टस्ततः कुड्य-कटनिश्रया तिष्टति, दण्डकेन वा तान्
वारयति । यदि काचिद्विरितका तमुपसर्गयेत् ततो धर्मकथा कर्चव्या । तया यद्युपशाम्यिति
ततः सुन्दरम् , नो चेदिभिधातव्यम्—एतानि व्रतानि गुरुसमीपे स्थापयित्वा समागच्छामीति । 23
यदि प्रत्यनीकगृहमनाभोगतः प्रविष्टस्ततो महता शब्देन तथा बोठं करोति यथा भृयाँहोको
मिरुति । त्रयाणां गृहाणां मध्ये स्थितः सनुपयोगं कृत्वा भिक्षां गृहीयात् । पञ्चानामि महावतानामितकमं महता प्रयत्नेन परिहरेत् ।

सर्वोपंकरणमपि स्तेन-प्रत्यनीकाद्युपद्रवभयाद् वृद्धत्वादधुनोत्थितग्लानत्वाद्वा न गृहीयात् । इयत् पुनरवश्यमेव महीतव्यम्—पात्रभाण्डकं चोलपट्टको रजोहरणं मुलवस्त्रिका चेति । 30 मात्रकमप्यनाभोगादिना न गृहीयात् ।

१ "तिष्णि सता महाराय !, धार्स्म देहे पद्दिया । वायु-मुत्त-पुरिसार्ग, पत्त वेगं न भारए ॥ ६२३ ॥" इति ओधनिर्युक्ति भोकममोऽगं भोव ॥ २ "टकेन वि" मा॰ ॥

कायोत्सर्गादीन्यपि ग्लानादिकार्येषु त्वरमाणो न कुर्यादिति ॥ उक्तं सप्रतिपक्षद्वारम् । तदुक्तो च गतं भिक्षाद्वारम् । अथ कल्पकरणद्वारमभिषित्युराह—

कल्पकर-णद्वारम्

शलेप-

कृतानि

10

माणस्स कप्पकरणे, अलेवडे नित्थ किंचि कायव्वं । तम्हा लेवकडस्स उ, कायव्वा मग्गणा होइ ॥ १७०५ ॥

भाजनस्य करूपकरणे चिन्त्यमाने यदलेपकृतं द्रव्यं तद् यत्र प्रक्षिप्तं तस्य भाजनस्य न किञ्चित् कर्त्तव्यम्, करूपो न विधेय इत्यर्थः । लेपकृतभाजनस्य त्ववश्यं करूपो दातव्य इत्यतो लेपकृतस्य मार्गणा कर्त्तव्या, कीदृशं लेपकृतम् <sup>2</sup> अलेपकृतं वा <sup>2</sup> इति चिन्तनीयमित्यर्थः ॥ १७०५ ॥

तत्रालेपकृतानि तावदाह-

कंजुसिण-चाउलोदे, संसद्घा-ऽऽयाम-कद्वमूलरसे । कंजियकदिए लोणे, कुट्टा पिजा य नित्तुप्पा ।। १७०६ ।। कंजिय-उदगविलेवी, ओदण कुम्मास सत्तुए पिट्टे । मंडग समिउस्सिन्ने, कंजियपत्ते अलेवकडे ।। १७०७ ॥

काञ्जिकम्—आरनालम्, उप्णोदकम्—उद्घृत्तत्रिदण्डम्, "चाउलोदगं" तन्दुल्धावनम्, संसृष्टं नाम—गोरसससृष्टे भाजने प्रक्षिप्तं सद् यदुदकं गोरसरसेन परिणामितम्, 'आयामम्' अवश्रावणम्, 15 "कृष्टमूल्रसे" ति काष्टमूलं—चणक-चवलादिकं द्विदलं तदीयेन रसेन यत् परिणामितं तत् काष्टमूल्रसं नाम पानकम्, तथा यत् काञ्जिककथितम्, "लोणि" ति सलवणम्, या च "कृष्टा" चिम्निका, 'पेया च' प्रतीता 'निस्तुप्पा' अचोप्पडा अवग्धारिता वा ॥ १७०६ ॥ तथा—विलेपिका द्वितिधा—एका काञ्जिकविलेपिका, द्वितीया उदक्विलेपिका । 'ओदनः' तन्दुलादि भक्तम्, 'कुल्मापाः' उडदा राजमापा वा, 'सक्तवः' अष्टयवक्षोदस्तपाः, 'पिष्टं' 20 मुद्गादिचूर्णम्, 'मण्डकाः' कणिकामयाः, 'सितं' अष्टकः, 'उत्त्वन्नम्' उप्डेरकादि, 'काञ्जिक-पत्रं' काञ्जिकेन वाप्पितं अरणिकादिशाकम् । एतानि काञ्जिकादीन्यलेपकृतानि मन्तन्यानि ॥ १७०७ ॥ अथ लेपकृतानि निरूपयति—

लेपकु-तानि विगई विगइअवयवा, अविगइपिंडरसएहिं जं मीसं । गुल-दहि-तेछावयवे, विगडम्मि य सेसएसुं च ॥ १७०८॥

द्धि-दुग्ध-मृतादिका या विकृतयो ये च विकृतीनामवयवाः—मन्धुप्रभृतयस्तैर्यद् मिश्रं यचा-विकृतिरूपैः पिण्डरसैः—सर्जूरादिभिर्मिश्रं एतत् सर्वमिष लेपकृतिमिति प्रक्रमः। अत्र च गुड-दिध-तैलानां येऽवयवाः यध्य 'विकेटे' मद्येऽवयवः 'शेषेषु च' मृतादिषु येऽवयवास्ते केचिद् विकृतयः केचिचाविकृतयः प्रतिपत्तव्याः ॥१७०८॥ अथैनामेव निर्युक्तिगाथां विमृणोति—

१ कंजिय उण्होद्ग चाउलोद्प संस° ता॰ । चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता चायमेव पाठ आहतोऽस्ति ॥ २ °कटस्य' मद्यस्यावययः "सेसप्सुं च" त्ति 'शेषेषु' घृतादिषु च येऽंव भा॰ ॥ ३ अथ विकृतीनामेव सावययः निरवयवत्वक्षापनार्थं ते वा अवयवाः के विकृतयः १ के वा न विकृतयः १ इता स्याशङ्कापनोदार्थं च गाधात्रयमाह—दिह भा॰ । "तेपा च के विकृतयः १ के वा न १ इति ज्ञापनार्थमिदमुच्यते—दिध" इति चूर्णों विशेषचूर्णों च ॥

5

25

30

दहिअवयवो उ मंथू, विगई तकं न होइ विगई उ । खीरं तु निरावयवं, नवणीओगाहिमा चेव ॥ १७०९ ॥ घयघद्दो पुण विगई, वीसंदण मो य केइ इच्छंति । तेल्ल-गुलाण अविगई, स्मालिय-खंडमाईणि ॥ १७१० ॥ महुणो मयणमविगई, खोलो मजस्स पोग्गले पिउडं । रसओ पुण तदवयवो, सो पुण नियमा भवे विगई ॥ १७११ ॥

द्धः सम्बन्धा यो मन्यु इति नाम्ना प्रसिद्धोऽवयवः स विकृतिः । यतु तक तद् दृष्यव-यवरूपमि विकृतिर्न भवति । 'क्षीरं तु' दुग्धं पुनः 'निरवयवम्' अवयवरिहतम्, नवनीतं— प्रक्षणम् अवगाहिमं—पकान्नम् एते अपि निरवयवे, एतद्विपयाणामवयवानां पृथगन्यविह्यमाण-त्वादिति ॥ १७०९ ॥

'घृतघट्टः पुनः' घृतस्य सम्बन्धी यः किट्टो महियाङ्जकमित्यर्थः स विकृतिर्व्यविद्यये । विस्पन्दनं नाम—अर्द्धनिर्दग्धघृतमध्यक्षिप्ततन्दुरुनिष्पन्नम् । उक्तञ्च पश्चवस्तुकटीकायाम्— वीसदणं अद्धनिद्दृष्ट्ययमज्झ्लूढतंदुरुनिष्फन्नं (गा० ३७९) ति ।

"मो" इति पादपूरणे । चशब्दोऽपिशब्दार्थे । विस्पन्दनमपि केचिद् विकृतिमिच्छन्ति न पुनर्वयम् । यदाह् चूर्णिकृत्—

अम्हाणं पुण वीसदणं अविगइ ति ।

तैल-गुरुयोर्यथाकमं यानि सुकुमारिका-खण्डादीनि तानि 'अनिकृतिः' निकृतिर्न भनती-त्यर्थः । सुकुमारिका—तैरुकिट्टनिरोपः, खण्डः—प्रतीतः, आदिशब्दात् शर्करा-मत्स्यण्डिकादिपरि-प्रहः ॥ १७१० ॥

'मधुनः' माक्षिकादिमेदिमित्रस्यावयैवो यद् मदनं तदिविकृतिः । मद्यस्य यः 'खोरुः' किट्ट-20 विशेषः सोऽपि न विकृतिः । पुद्गरूस्य यत् 'पिटकम्' उज्झम् अस्यि वा तदप्यविकृतिः । 'रसकः पुनः' [वसा मेदश्च] यस्तस्य—पुद्गरूस्यावयवः स पुनर्नियमाद् भवेद् विकृतिः ॥ १७११ ॥

अभ पिण्डरसपदं व्याख्यानयति-

अंवंवाड-कविद्वे, मुदीया माउलिंग कयले य । सञ्जूर-नालिएरे, कोले चिंचा य वोधच्या ॥ १७१२ ॥

आम्रं आम्रातकं किपत्थं 'मुद्रिका' द्राक्षा 'मातुलिक्नं' वीजपूरकं ''कयलं'' कदलीफलं 'सर्जूरं नालिकेरम्' उभयमि सुप्रसिद्धं 'कोलः' वदरचूर्ण 'विद्या' अम्लिका चगव्यादन्यान्यप्येवं-विभानि पिण्डरसद्रव्याणि वोद्धव्यानि। एतानि च विकृतयो न भवन्ति॥१७१२॥ यत आह—

खज्रूर-मुद्दिया-दाडिमाण पीछच्छ-चिचमाईणं । पिंडरस न विगईओ, नियमा पुण होंति लेवाडा ॥ १७१३ ॥

१ "अम्हं विस्तदणं निज्वीतियं" इति पाठोऽसात्सनीपस्थचूर्णिप्रतिषु द्रयते ॥ २ °ययक्रपं य° भा० ॥ ३ "रसको यसा मेदो य विगई" इति चूर्णां विदेशपचूर्णो च ॥ ४ धाः पिण्डरसा ज्ञातच्याः । एते चाविकृतयः परं लेपकृतद्वयाणि मन्तच्याः ॥ १७१२ ॥ भा० ॥

नर्जूर-पुंज़ित्रा-गृहिमानां र्पालु-इक्तु-जिह्नादीनां च मन्द्रिजनी ये। निण्डरसे। ते। 'अविकृती' विकृती न सजनः, निण्मान् पुनर्जेरकृते सदन ईति ॥ १७१३ ॥

उन्तानि केरहतानि । केरहतैः मंद्रदस्य माननस्य करूः कर्यायः । यदि पुननस्य माननस्य करः न्तर्यायः । यदि पुननस्य माननस्य करः न्तरितो महित ततः करुरत्रये इतेऽनि केरहत्येष नद् मन्तव्यम् । अतन-ध्होपर्रारहान्तर्यमाहः—

> कृड्सिन्डनंकानी, मिसिणीपुक्खडपटाससरिसो ना । मामान भुवण सुक्खावणा य सुहसेरिसे होति ॥ १७१४ ॥

यण हृष्टिमन्छं निज्ञोन्नन्द्रदेशर्राहृतं सर्वतः सम्मेत्र मन्नति एतं पात्रक्त्यं लेपोऽपि कृष्टि-मन्त्रसद्धान्नः सर्वतः सम एव कर्तव्यः । तथा विसिनी—पश्चिनी तत्या यन् पुन्तलं—विसीपी १०पन्नानं—पत्रं तत्र पतितं लक्षं यथा नावतिष्ठतं एतं यत्र सङ्गिस्त्रवाण्ययवा लगा व्यपि न स्थिति कृषिति सं विसिनीपुन्तव्यक्तन्यस्थः । इंद्यों लेपे पात्रकत्य समास-वाजन-द्योगणाः स्विमेत्र कर्तुं स्वयन्ते । सम् इति—पत्यक् प्रवचनोक्तेन विविना बाह् इति—मर्याद्या पात्रक्रकेपनविश्व-कृत्य यद् असर्व-सिक्याण्यवयवानामप्रतयनं स समासः, संकेलनकत्व्य इत्यर्थः । धावर्व-क्रस्य-व्यप्तद्वानम् । जोप्यं-उद्यापनम् । अप्रस्थायं सुपा ईद्यो पात्रे सविति—

15 एगो साह स्वत्तम् व सहिस्ह । तेम साहुणा दिमालेगो कथो, न पुण उनिसाहरो विकार हो दिहो । तेण से साह दरिक्ति हो । तिहें से आंअरिता गामन इगलो । क्लिंग्य सिंह गामिलेग्यों । तेम सुम साहुणा से खें अरती दिहो । तहें से भगने दनदनस्त आवती सहिंही माने हिंह नहा में लिह्ह नहा नक्कर बोर्य दिन पर्ने । पच्छा से मगने सहपोतियाए सहं विहेश्य परिने अच्छह । ते आगया विच्छति साहुं उन्तर्वते । कथो पह है कती मिन्हें १० महिंद है । तथा भगह—न ताने हिन्हामि, कि नेस्र जाया है । ते अवस्त्रसम् सहं पर्छोईनि । नाहे विकार को मगह—नए दिहो, पर्छोप्ह से मायां ति । विच्छाने मायां । तेणे दाहये । नाहे ते दह्य मगनि—हमं मि पाने महगो ति ॥

यष्ट्रमेवार्यं मायकृताह—

25

आउत्तो सो मर्गर्व, चोक्खं सुद्धं चं तं क्यं पत्तं। निर्म्ताल-निव्वयाणं, पत्तस्म य दायणा मणिया॥ १७१५॥ योमामियो उ मन्यो, पत्तो साह जसं च कित्तं च। पच्छाद्या य दोसा, बण्णो य पमावियो तहियं॥ १७१६॥

य मगणम् तं जिल्लातीयं बृद्धादवत्तरन्तं हृद्धा 'अलुक्तः' प्रवचनमालिन्यरल्याय प्रयवनरो वसूत्र । तैतनेन मेलिन्नाक्रणकर्येन चोक्तं शुचिकं च कृतं तत् पात्रकत् । तनश्च निःशील-अनिजेतानां च नेतां आमेयकातां पात्रकत्य 'दर्शना' 'निरील्व्यमिदं यदि मवतमेतद्दर्शने कीतुक-

<sup>?</sup> इति । एतः पिण्डरखड्यैयंद् मिश्रं तद्पि लेपकृतमेव ॥ १७१३ ॥ म॰ ॥ २ तत्रश्च तेन चोम्बं खेंबेलनाकल्यकरणेन शुचिकं च कल्यपदानेन कृतं तत् पात्रकम् । तत्रश्च 'निःशाल-निवेतानां' ब्रह्मचया-ऽहिंसादिबहिष्कृतानां यिग्जातीयानां पात्रकस्य मा॰ ॥ "

मस्ति' इत्येवंरुक्षणा भणिता ॥ १७१५ ॥

पात्रे च दर्गिते तैः 'मरुकः' धिग्जातीयोऽपञ्राजितः । यथा—धिर्ग् भवन्तमसद्दोषोद्धोपण-कारिणं गुणिपु मत्सरिणमिति । साधुश्च प्राप्तः 'यगश्चै' मिथ्यादृष्टिमानमर्दनपराक्रमसमुत्थं 'कीर्चिं न' शुचिसमाचाररूपसुकृतप्रभवाम् । प्रच्छादिताश्च दोपाः पानकेन विना तुम्बकेषु वा भोजनकरणसमुत्थाः । वर्णश्च प्रभावितः प्रवचनस्य तत्रावसरे तेन भगवता । एप गुणः शोभन-5 लेपलिप्तस्य पात्रस्येति ॥ १७१६ ॥

अथ येषु द्रव्येषु कल्पकरणमवश्यं कर्चव्यं तानि दर्शयति-

लेवाड विगइ गोरस, कढिए पिंडरस जहन्न उच्मजी। एएसिं कायव्वं, अकरणें गुरुगा य आणाई ॥ १७१७ ॥

एतानि द्रव्याणि लेपकृतानि । तद्यथा—'विकृतयः' द्धि-दुग्धादिकाः, 'गोरस' तकादि, 10 'कथितं' तीमनादि, 'पिण्डरसाः' खर्जूरादयो यावज्ञघन्यतः "उठ्भिज्ञ" ति कोद्रवजाउरुकम्। 'एतेपां' लेपकृतानां कल्पकरणं कर्त्तव्यम् । यदि न करोति तदा चत्वारो गुरुकाः, आज्ञादयश्च दोपाः, विराधना च संयमादिविषया ॥ १७१७ ॥ तामेव भावयति—

संचयपसंगदोसा, निसिभत्तं लेवकुच्छणमगंधं। दन्त्रविणासुद्वादी, अवण्ण संसज्जणाऽऽहारे ॥ १७१८ ॥

15

लेपकृतपात्रकस्य करूपेऽिकयमाणे यः सञ्चयः-सूक्ष्मसिक्थाचवयवपरिवासनरूपस्तस्य प्रस-क्रेन दोषा एते भवेयु:-- निशिभक्तं प्रतिसेवितं भवति । लेपस्य च कोथनं-पृतिभवनम् । ततश्च 'अगन्धं' ननः कुत्सार्थत्वाटतीवदुर्गन्धि भाजनं भवति । तादृशे च भाजने गृहीतस्य द्रव्यस्य-ओदनादेविनाशो भवति । तसिन् भुज्ञानस्य च विरसगन्धाव्राणत उन्द्वीटीनि भवन्ति । ऊर्द्ध-वमनम्, आदिशन्दादरोचक-मान्चादिपरिग्रहः । 'अवर्णश्च' प्रवचनस्योज्जाहो भवति । 20 तथाहि — छोको भिक्षां ददानो दुर्गन्धि भाजनं दृष्ट्वा गर्हते — ईदृशा एवते अशुचयः पापोपहता इति । ''ससज्जणाऽऽहारे'' चि दुर्गन्धिनाऽऽहारे पनक-कुन्शुप्रमृतयः पाणिनः संसनेयुः ॥१७१८॥

यत एवमतः-

लेवकडे कायव्वं, परवयणे तिनि वार गंतव्वं। एवं अप्पा य परो, य पवयणं होंति चत्ताई ॥ १७१९ ॥

१ 'श्च' प्रत्यनीकमान' भा॰ ॥ २ च' 'अहो ! अयं महातमा शुचिसमाचारः' इत्येवे खकृतसंचारितप्रभवाम् । प्रच्छादिताश्च दोपास्तुम्बकेषु भोज भार ॥ ३ °काः, गोरसेन कथितं-रादं यत् पेयादिद्रव्यम्, यहा गोरसमेव-तकादिकं यत् कथितम्, ये च 'पिण्ड-रसाः' मुद्रिकादयो यावज्ञघन्यतः "उच्मेज्ज" ति 'उद्गेदा' कोद्रवजाउलकं चास्तुल-प्रभृतिशाकभिजेका चा । 'एतेपां' भा॰ । "हेनगउनिगर॰ गाहा ॥ हेनाउा निगरंभी गोरमो प क्टियओ, पिंउरसी सुदियाई, जहमाओ देवाडी 'उन्माची' विवाओ सुरप्वियमेगर्ह । एएपि देवाउाण कणी कायव्यो । न फरेइ 🐫 आणाई विराहणा" इति विशेषचूर्णिः॥ **४ निश-रात्रो भक्तं गा॰ ॥** ५ भवेत् भा॰॥

5

15

लेपकृतमाजने कर्चव्यं कल्पकरणम् । अत्र पर'-प्रेरकम्तस्य वचने त्रीन् वारान् कव्पप्रायो-म्यपानक्रप्रह्णार्थे गृहपतिगृहे गन्तव्यमिति । मुरिराह—एवंक्रियमाणे आत्मा च परश्च प्रव-चनं च मयन्ति परित्यक्तानीति निर्मृक्तिगाथासमासार्थः॥१७१९॥ अथेनामेव विवरीपुराह—

गोउल विस्वसंखिह, अलंभें साघारणं च सन्वेमि । गहियं संती य तर्हि, तक्कुच्छुरसादि रुगाद्वा ॥ १७२० ॥

गच्छे साथवः मुबह्बो भवेयुः, तश्च भिक्षां हिण्डमानेगीकुले दुःव-दृष्यादीनि प्रासुर्येण छ्यानि, 'विरुपाया वा' अनेकेमध्य-मोज्यप्रकारायां सह्यासुन्कृष्टमश्चनादिह्न्यं हैम्येत, तश्च साधुनिः 'अल्सेन' अन्यत्र तथाविषस्य दुर्लमङ्ग्यस्यामेषा नर्वेषां साधारणसुपष्टम्मका-रक्षमिद्रमिति मत्वा सर्वाष्यपि भक्तमालनानि भृत्वा पानकप्रतिष्रहेन्त्रपि गृहीतम् । तनः प्रति-10श्रयमागता यावत् पानकेन विना न शक्यते मसद्युम्, आहारस्य गल्के विल्पानात्, तनः किं कर्तव्यम् शहराह—मन्ति च तत्र तकेश्चरसादीनि, आदिश्वव्याद् दुर्यादीनि च, तान्य-पानतगने आपिवेत् । किमर्थम् शहर्याह—''ल्याह'' ति ल्यानं ल्यान्, भावे कप्रत्ययः, आहारस्य गलके विल्पानस्तृत्यं वां तद्यम्, तद् मा मृदित्यर्थः ॥ १७२०॥ आह यद्यं तिर्हि पानकामावे समुद्देशनानन्तरं कथं माजनानि कष्ययितव्यानि शहरुच्यते—

मंडलितकी खमए, गुरूमाणेणं व आणयंति दवं। अपरीमोगऽतिरित्ते, लहुओऽणाजीविमाणे य ॥ १७२१ ॥

यः क्ष्यकः ''मण्डिलकी'' मण्डच्युपजीवकतास्य माजनेन गुरुणां माजनेन वा 'द्रवं' पानक-मान्यन्ति । अथापरिमोम्बेषु भाजनेषु 'अतिरिक्तं वा' नन्दीमाजने मण्डस्यनुपर्जाविक्षपक-माजने वा द्रवमानयन्ति तदा स्युक्तो मासः ॥ १७२१ ॥

20 अय ''परवचने त्रीन् वारान् गन्तत्र्यम्'' (गा० १७१९)इति पदं व्याप्यानयति— भणइ लइ एस दोसो, तो आइमकप्पमाण संलिहिर्छ । असंसि तमं दाउं, तो गच्छइ विदय-तह्याणं ॥ १७२२ ॥

'र्मणित' परः यर्यति—यद्ययः 'दोषः' मायश्चित्तापत्तिस्त्रणाचतोऽहं विधि भणामि—प्रतिप्रहं सिल्प्य तत एकाकी गृहपतिगृहं भविस्य 'आदिगकस्प्रमानं' यावनीं सर्वसायुमिरादिमः कल्यः 25 क्रियतं तावन्मात्रं द्रषं गृहीत्वाऽन्येषां मावृनां 'तन' पानकं दस्ता ततः स्वयं प्रथमकर्षं करोतु । इत्या च ततो गच्छिति द्वितीय-तृतीययोः कल्पयोः । इद्मुक्तं भवति—द्वितीयकस्पकरणार्थं

द्वितीयं वारं तत्र गृहे प्रविश्व तावन्मात्रं द्रवं गृहीत्वां प्राम्बदन्यसाध्नां दत्त्वा द्वितीयकर्णं करोतु, ततः तृतीयं वारं भृयः प्रविश्य तावन्मात्रं गृहीत्वा तथेव तृतीयं कर्णं कृत्वा यावन्मान्त्रेण शेषभाजनानि घाव्यन्ते सञ्चाभूमीपानकं च भवति तावन्मात्रं गृहीत्वा समायातु ॥१७२२॥

आचार्यः प्राह—एवंकुर्वता आत्मा च परश्च प्रवचनं च परित्यक्तानि भवन्ति । तत्रात्मा कथं त्यक्तो भवति ? इत्युच्यते—

संदंसणेण बहुसो, संलाव-ऽणुराग-केलि आउमया। देंती णु कंजियं णुं, जहस्स इट्टो त्ति य भणंति॥ १७२३॥

तस्येकािकनो भ्यो भ्यस्तद्वृहं प्रविश्वतो याऽसी कािक्षकदात्री अविरितका तस्याः सम्त्रन्धिना वहुगः सन्दर्गनेन संलापा-ऽनुराग-केित्रभृतय आत्मोभयसमुत्था दोषा भवेयुः । संलापः—सङ्ग्या, अनुरागः—परस्परमात्यन्तिकी प्रीतिः, केिलः—परिहासः । तथा यद्येष प्रव्रजितकः पुनः पुनरेति 10 याित च तत् किमस्य 'ददती' पानकदाियका इष्टा १ उत कािक्षकम् १ इत्येवमगारिणसमुद्दिस्य भणन्ति । नुगव्द उभयन्नािप वितर्के ॥१७२३॥ प्रवचनं यथा परित्यक्तं भवति तथा दर्शमिति—

आयपरोभयदोसा, चउत्थ-तेणहसंकणा णीए । दोचं णु चारिओ णुं, करेह आयह गहणाई ॥ १७२४ ॥

'आत्मपरोभयदोपाः' आत्मनः—स्वसात् परस्याः—काञ्जिकदायिकायास्तदुभयसाच एते दोषा । भवेयुः । तद्यथा—चतुर्थे—चतुर्थाश्रवद्वारिवपया स्तैन्यार्थविपया च शङ्का तस्याः सत्कैर्निजकः क्रियते । यथा—'नुः' इति वितर्के, किमेप प्रविजतकः कस्याप्युद्धामकस्य मेथुनदोत्यं करोति यदेवमायाति याति च श यद्वा चारिको मृत्वा चौराणां हेरिकतां कर्ज्जिमत्यमायाति श यद्वा आत्मार्थमेवायमित्थं करोति ? स्वयमेव मेथुनार्थी हर्जुकामो वेत्यर्थः । इत्यं शङ्कमानास्त्रे तस्य साधोर्भहणा-ऽऽकर्पणादीनि कुर्युः । ततः प्रवचनं परित्यक्तं भवति ॥ १०२४ ॥

परः कथं परित्यक्तो भवति ? इत्युच्यते-

गिण्हंति सिन्सियाओ, छिदं जाउग सवत्तिणीओ अ। सुत्तत्थे परिहाणी, निग्गमणे सोहिन्नद्वी य ॥ १७२५ ॥

गृँहन्ति 'छिद्रं' दूपणं काञ्चिकदायिकायाः, काः १ इत्याह—'सिज्झिकाः' सहवासिन्यः, प्रातिवेदिमकस्त्रिय इत्यर्धः, "जाउगं' ति 'यातरः' ज्येष्ठ-देवरजायाः 'सपल्यः' प्रतीताः, यथा—25 यदेप संयतो भ्यो भ्यः समायाति तद् नृतमस्या अयमुद्धामक इति । ततो यदा तया सहासम्भट-मुपजायते तदा तत् प्राग्विकल्पितं दूपणं साक्षात् तत्पतेः पुरत उद्दिरन्ति । तथा स्त्रार्थविषया परिहाणिः पुनः पुनर्गच्छतो भवति । "निग्गमणे सोहिन्नुद्वी य" ति त्रीन् चतुरो या वारान् निर्गमने जोधिवृद्धिश्च तथेव द्रष्टच्या यथा भिक्षाद्वारे प्रागुक्तम् (गाथा १६९७)। यत एते दोषा अतो नैकाकिना भ्यो भ्यो गन्तन्यम् ॥ १७२५॥ कथं पुनर्खार्हे गन्तव्यम् १ इत्याह—30

संघाडएण एगो, खमए बिइयपय बुद्धमाइण्णे । पुन्बुद्धि(दि)एण करणं, तस्स व असई य उस्सिने ॥ १७२६ ॥

१ °त्वा प्रतिधयमागम्य द्विती° गा॰ ॥ २ तथा गृ भा॰ ॥

्त्रसङ्घंदकेन भावितकुलेषु प्रविश्य पानकं ग्रहीतव्यम् । द्वितीयपदे एकोऽपि (श्रन्याप्रम् १०००। सब्नेम्न्याप्रम् १३२२०।) यः क्ष्मको बृद्धो वा अग्रक्षनीयः स आकृणिषु भावित-कुलेषु पानकं गृहाति । तच्च पानकं यत् पूर्वमेव सौवीरिण्या टद्धृतं प्रयक् स्वापितं तेन कल्य-करणं कर्तव्यम् । 'तस्य वा' पूर्वोद्धृतस्य 'असति' अमावे टत्सेचनस्रत्तिकं तद्पि कारापणीयम् । हर्पेषा पुरातनगाथा ॥ १७२६ ॥ अथैनामेव माप्यकृत् विवृणोति—

मानितकुलेस घोवित भायणे आणयंति सेसहा । . . .तिब्निहकुलाण असई, अपरीभोगादिस जयंति ॥ १७२७ ॥

मावितेषुळाति नाम-येषु पूर्वोक्ताः शक्कादयो दोषा न स्युत्तेषु गत्वा गृहस्यभावने नण्डल्यु-प्रजीविक्षपक्षमाजने गुरमाजने वा द्रवं गृहीत्वा स्वकीयमाजनाति घात्वा दोषाणां माजनानां 10 वावनार्थे स्वज्ञान्तिगतानानाचमनार्थे चापरनिष पानकमानयन्ति । तिद्वधानां मावितकुळानाम् 'स्वतिते' स्वमाने अपरिमोन्यादिषु यतन्ते, अपरिमोन्यानि नाम-अव्यापार्यनाणमाजनानि तेषु, आदिश्रहणाद् नण्डल्यनुपर्जाविन, अपक्त्य-माजनेषु नन्दीमाजने वा, द्रवं गृहीत्वा संस्रष्टमाजनानां कृत्यं कुर्वन्ति । तञ्च पानकं पूर्वोत्तिक्तमेव गृहन्ति ॥ १७२७ ॥

न्तु यदि सौनीरिणीसुदृत्य दीयनानं गृहन्ति ततः को दोषः सात् ? उच्यते—

ओअचंतिम्म वहो, पाणाणं तेण पुत्रवस्तिचं । असती बुस्तिचणिए, जं पेक्खइ वा असंसत्तं ॥ १७२८ ॥

्राञ्चोयचंतिनं वि प्राञ्चतत्वात् पुंस्त्वनिर्देशः, सोवीरिण्याम् 'उद्दस्यमानायाम्' उत्पाद्य-मानायां ये तत्र सोवीरगन्थेन कंसारिकार्यः प्राग्जानीया जायाताः सन्ति तेषां वाषा मवति, तेन कारणेन पूर्वोस्तिकं प्रद्यीतव्यम् । जय नान्ति पूर्वोस्तिकं तत्वत्वत्यासित उस्तिज्ञनिकया उस्ति-शिक्षाप्य यत्तनया गृहन्ति । जय नास्युत्सिञ्चनिकां ततो यत् पार्स्व प्राणिमिरसंसकं पेश्वन्ते तेनोद्दर्स्य गृहिमाननं प्रतिद्यारिकं याचित्वा तत्र द्वं गृहीत्वा माजनानि केल्ययन्ति ॥१७२८॥ जाह च—

निहिसंति माण पेहिय, कयकप्पा सेसगं दर्व घेतुं । घोञण-पियणस्सद्घा, जह घोत्रं निष्हए अन्नं ॥ १७२९ ॥

गृहिसकं भावनं प्रत्येष्ट्य यदि निर्वीवं मवति तदा तत्र द्रवं गृहीता 'कृतक्या.' ध्रां क्रियमानवानि कर्रायेता शेषं द्रवमन्येषां भावनानां घावनार्थं सकोत्तरकारं च णनार्थम् चप्रक्रायसात् संज्ञान्त्रिमाननार्थं च गृहीता सनायान्ति । अध् तत्र स्तोक्तमेव द्रवं स्व्वं ततो यावता पर्यातं नवति तावदन्यद्रपरेषु गृहेषु गृहन्ति ॥ १७२९ ॥

रै चूर्णो विशेषचूर्णों व नेर्ं एतदनगय तेन तिर्देश ॥ २ तकुलेषु गत्या गृहस्यमाजने द्वे गृहीत्या सकी नार । "मतिद्वक्ष गावा ॥ मान्दिक्त गान-संनिग्यसानिया सावण स्वामहण वा, नेति दा कोगवरी प्रत्यि, तेस संबंदगो गेतुं तिहत्यमायोष्ठ दवं घेतुं कर्म करेति सावनस्य । विस्तृ' ति वेसमाय्यानं देनातां वीवन्त्रप्र स्वयाम्बनानग्रहण् य करोपि दवं गेन्हति ।" इति चूर्णो विशेषचूर्णों व ॥ ३ भ-यानि अव्यापार्यमाणानि सार्वमार ॥ ४ थां वधो स्व मार्वमार नेर्वे देश ॥ ५ पार्वेन प्रार्वे नार ॥

अंथ "एगो लमए विइयपय बुहुमाइन्ने" (गा० १७२६ ) ति पदं व्याख्यानयति 
जा भुंजइ ता वेला, फिट्टइ तो खमग थेरओ वाऽऽणे ।
तरुणो व नायसीलो, नीयछग-भावियादीस ॥ १७३० ॥

"जा मुंजइ" ति पाकृतत्यादेकवचनेन निर्देश, यावद् वा साधवो मुझते तावत् पानकस्य वेला "फिट्टति" व्यतिकामित ततः 'क्षपकः' उपवासिकः 'स्वितरो वा' वृद्धोऽश्वद्धनीय इति व कृत्वा कल्पकरणार्थमेकाक्यपि "आणे" ति पानकमानयेत् । तरुणो वा यः 'ज्ञातशीलः' दृढ-धर्मा निर्विकारश्च स एकाक्यपि निर्जकानां—मातृ-पितृपक्षीयस्वजनाना कुलेपु भावितकुलेपु वा आदिशव्दादन्येप्वपि तथाविधकुलेपु प्रविक्य पानकं गृहीयात् ॥ १७३०॥

अथात्रेव कल्पकरणद्वारे विध्यन्तरं विभणिपुर्द्वारगाथामाह-

विईयपय मीय गुरुगा, ठाण निसीयण तुयद्ध घरणं वा । गोव्वरपुंछण ठवणा, घीवण छट्ठे य दन्वाई ॥ १७३१ ॥

10

'द्वितीयपदे' अपवादास्ये साधवो त्रजिकां गता भवेयुः, तत्र च पानक न रुव्धमिति कृत्वा यदि पात्र 'मोकेन' प्रश्रवणेनाऽऽचमन्ति ततश्चत्वारो गुरवः । जिप्यः प्राह—यदि मोकेनाऽऽचमने दोपासतो रात्रो स्थानं निपदनं त्वग्वर्तनं वा कुर्वन् सस्रप्टपात्रकस्य धारणं करोतु । सृरि-राह—एवंकुर्वतः संयमा-ऽऽत्मिवराधना भवित, ततो गोवरेण—गोमयेन पात्रकस्य प्रोज्छन—15 धर्पणं कृत्वा स्थापनं कर्त्तव्यम् । ततो द्वितीयदिवसे यदि द्रवं ग्रहीतव्यं तटा 'धावनं' कल्पत्रय-प्रदानं कर्तव्यम् । अथ भक्तं ग्रहीतव्यं ततो न कल्पत्रयं दातव्यम् । "छट्टे य द्वाइं" ति जिप्यः प्राह—यद्यधोते पात्रे भक्तं गृद्धते ततो ननु तत्र यान्यवयवद्रव्याणि पर्युपितानि मन्ति तेः पष्ट-व्यमितिचरितं स्यादिति निर्युक्तिगाथामद्भेपार्थः ॥ १७३१ ॥ विस्तरार्थं तु विभणिपुराह—वहगा अद्याणे वा. दव असर्डए विलंबि यरे वा ।

वइगा अद्धाणे वा, दव असईए विलंबि यूरे वा। जइ मोएणं धोवइ, सेहऽचह भिक्ख गंधाई॥ १७३२॥

व्रजिका—गोकुलं तस्यां कारणे गतानामध्विन वा वहमानाना 'द्रवस्य' पानकस्य 'अमित' अप्राप्तो 'विलिम्बिन वा' अस्तक्षतप्राये सूर्ये यदि पानकं नाम्नि ततः अधं कल्पः करणीयः '। अत्र नोदकः स्वच्छन्द्रमत्या प्रतिवचनमाह—मोकेन तदानी पात्रमाचमनीयम् । आचार्यः प्राह—एवं ते स्वच्छन्द्रप्रस्पणां कुर्वतो यथाच्छन्द्रत्वात् चत्वारो गुरवः प्रायिधितम् । यध्य १६ मोकेन पात्रकमाचामित तत्यापि चतुर्गुरवः। कुत्त ' द्रत्याह—यदि मोकेन धावित तदा येक्षा-णाम् अन्यथाभावः—विपरिणमनं भवेत्, विपरिणताध्य प्रतिगमनादीनि कुर्युः । द्वितीये च दिवसे भिक्षार्थ पात्रके प्रसारिते यति कायिक्याः कृथितो गन्धः समायाति ततो लोकः प्रयननावर्णवादं कुर्यात्—अहो ! अमीभिरिस्थकापालिका अपि निर्जिता यदेवं पात्रक प्रश्रवणनाच-

१ -४ > एतिवान्तर्गतमवतरण ना॰ पुनके ए। वसंते ॥ २ °तो यः 'ख्र' भा० ॥ ३ °द्रो भुक्तोत्थितोऽद्रा' भा० ॥ ४ °काः-मातृ पितृपक्षप्रतियद्धाः सम्यन्धिनम्नेपां कुले भा० ॥ ५ "तिर्यपद० गाहा पुरातना" क्षति विदेषप्रसूर्णां ॥ ६ °ति द्वारमाधा भा० ॥ ७ °चार्य आहु त० ३० ॥

नन्तीति । आदिप्रहणेन श्रान्यामां त्रिपरिणानो मनतीत्मदिपरिप्रहः ॥ १७३२ ॥ अय नृयः परः प्राह—

भणइ तइ एस दोसो, तो ठाण निसियण तुअह धरणं ना । भणाइ तं तु न् जुझह, दु दोस पादे अ हाणी य ॥ १७३३ ॥

5 सजित पर:—यदि 'प्य: हैस्वितितानादिको दोष उपनायते ततो ना नोकेन ऽऽकानतु परं गृहीतेवेव पत्रकेण सक्छनी रात्रि "ठाज" वि उद्धेखितितिहरू, तथा गदि न सक्तित खातुं ततः "निस्यन" वि नियजाः प्रकं घरपतु, तथाने गदि न सक्तिति ततन्त्वक्वं हुकाप,—तिग्गृनिपतः सन् घरपतु । नृरिराह—मण्यते कत्रोत्तर्म—हे नोदक! तत् तु न युक्जते गद् मण्यत प्रोक्तर्म । वृद्धः ? इत्यह—"दु दोस" वि हो दोगण्य मण्य , तथ्य—
10कालविरायना संग्रनिरायना च । तत्रोद्धीस्त्रकोषित्रस्स व निद्या प्रेरितस् मूनो निष्य तत्तः हिरो-हत्त-पद्मयुग्याने कालिश्यक्तः पतितः सन् प्रजां क्यानान्त्यतं विरायये-दिति संग्रनिरायना । "गदे क हालि" वि तद् वा पत्रं पतितं सद् मञ्चेत ततो या पत्र-केण विना परिहानित्रिक्षण्यं प्राव्यित् । १७३३ ॥ यत्र एते दोज कतोऽणं विकि —

निदननिद्धं निद्धं, गोव्वरणुई ठविति पेहिचा ।

तइ य दवं घेत्तव्वं. विइयदिये घोइउं गिव्हे ॥ १७३४ ॥

तेन्द्रतं किषं वा भवेद किषं वा भवेद । यदि किषं तदो गोवरेन-गोनयेन 'पुड़ं" प्रोन्यितं सुबृद्धं पत्रकं हत्वा निरवय्वीमृतं सन् प्रसुपेक्ष्य रात्रा स्याय्यन्तिः न धारयन्तीति भावः । स्याबित्यं तदाः संत्रेतनक्त्येन सुमंत्रीदं हत्वा स्याय्यते न पुनः कर्रायेन ह्य्यते । यदि च विनीये दिवसे द्रवं प्रदीत्त्यं तदाः 'यावित्य' दि कक्ष्यय्वा गृह्यते, स्वयं मक्तं ततोऽवातेऽपि १०गृहते न कश्चिद् दोदः ॥ १७३१ ॥ स्वयं गरः प्रह—

जह जोर्गो अवोए. विष्यह नो अवयवेहिं निसिमत्तं। तिनि च न होंनि कृष्णा, ता घोवनु जाव निन्नंषं॥ १७३५॥ तम्हा गुट्यस्पुडं, संलीटं चेव घोविउं हिंडे। इहरा मे निसिमत्तं, जोअविजं चेव गुरुनार्ग्।। १७३६॥

25 बड़ेरें ते प्रे हितींग्डहीं केत्नों गृहते ततो नतु तर मूक्ता सब्बाः सिन वेवां प्रम्मुतीयेऽयहीं तक्यों, तैयाव्यांन्यासितेः सिर्झ्यांत्रम् नक्षं तर गृहते तत् सुझान्यांत्रम् नक्षं तिर्हेशस्त्रम् नक्षं तिर्हेशस्त्रम् नक्षं तिर्हेशस्त्रम् नक्षं तिर्हेशस्त्रम् निर्हेशस्त्रम् निर्हेशस्तरम् निर्हेशस्त्रम् निर्हेशस्तिम् निर्हेशस्

गृहीतमपरमि भक्तम् ''ओअवियं'' उच्छिष्टं भवति, तच्च 'गुर्वाटीनाम्' आचार्योपाध्यायप्रमृतीनां दीयमानं महतीमाञातनामुपजनयति ॥ १७३५॥ १७३६॥ इत्यं परेणोक्तं सित सृरिराह—

> भण्णइ न अण्णगंधा, हणंति छद्घं जहेव उग्गारा । तिन्नि य कप्पा नियमा, जइ वि य गंधो जहा लोए ॥ १७३७ ॥

मण्यतेऽत्र प्रतिवचनम् — अन्नस्य – भक्तस्य गन्धाः 'पष्ठं' रात्रिविरमणवतं न प्रन्ति, यथेवो- इत्तरा रात्रो समागच्छन्तोऽपि न पष्ठवतमुपप्रनित । तथा पात्रके यद्यपि गन्धः समागच्छिति तथापि नियमात् त्रय एव कल्पा टातव्या नाधिका न वा हीनाः, तथा भगवद्गिरुक्तत्वात् । यथा छोकेऽपि प्रतिनियता भाजनगोधनाय मृतिकालेषा भवन्ति ॥ १७३७॥ तथाहि —

वारिखलाणं वारस, मद्दीया छ च वाणपत्थाणं।

मा एत्तिए भणाही, पिंडमा भणिया पत्रयणिम्म ॥ १७३८ ॥

यारिखलः-परित्राजकास्तेपा द्वाद्रय मृत्तिकालेपा भाजनशोधनका भवन्ति । पट् च मृति-कालेपाः 'वानप्रस्थाना' तापसाना शोचसाधकाः सज्जायन्ते । एव लोकेऽपि स्वस्तसमयप्रतिपा-दितानि प्रतिनियतान्येव शोचानि दृष्टानि, अतो हे नोटक ! एतावतः कल्पान् 'मा भण' मा त्रृहि, तावद् धोतव्यं यावद् निर्गन्धीभवतीत्यप्रतिनियतानित्यर्थः । तथा 'प्रतिमा' इति मोक-प्रतिमा साऽपि प्रवचने भणिता, तस्यां हि मोकमपि पीत्वा साधुः शुचिरेव भवति ॥ १७३८॥ १० एतदेव भावयति—

> पिह सोयाई लोए, अम्हं पि अलेवगं अगंधं च। मोएण वि आयमणं, दिट्टं तह मोयपिडमाए॥ १७३९॥

यथा होके 'प्रथम्' विभिन्नानि शोचानि दृष्टानि तथाऽस्माकमि त्रिभिः करुँपेः पद्चैरहे-पक्तमगन्धं च पात्रकं भवतीति । एवं शोचविधिभगविद्विर्देष्ट इति । तथा मोकेनाप्याचमनं <sup>20</sup> मोकप्रतिमाया दृष्टमेव ॥ १७३९ ॥ परः प्राह—

> जइ निद्धवमगंधं, पंडिकुद्वं तं कहं जु जिणकप्पे । तेसि चेव अवयवा, रुक्तासि जिणा न कुव्वंति ॥ १७४० ॥

यदि निर्लेपमगन्धं च शोचं दृष्ट ततः कथ 'नुः' इति वितर्के 'तद्' निर्लेपनं जिनकर्षे प्रतिपन्ने सित 'प्रतिकृष्ट' प्रतिषिद्धम् , ''तेसिं चेव अवयव'' ति अनिर्लेपिते 'तेपां' जिनक-25 रिपकाना सन्त्येव सूक्ष्माः पुरीपादेरवयवाः यरमीपा शृचित्व न भवति । सृरिगह—रूझाशिनः 'जिना ' जिनकर्ष्पिका भगवन्तस्ततोऽभिन्नवर्चस्कतया न सन्ति सूक्ष्मा अप्यवयया अमीपास् , सदभावाच दूरापालप्रसरनेपा पुरीपगन्ध इति हेतोनं कुर्वन्ति निर्लेपनम् ॥ १०४०॥

आह यद्यभिन्नवर्चम्कतया जिनकल्पिकाः शै।च न कुर्वन्ति तर्हि ये स्वविरकल्पिका अप्य-भिन्नोचारारेतपामपि संज्ञामुल्युज्य किकारणमवस्य शोचकरणमुक्तम् ' उच्यते--- 30

> थंडिछाण अनियमा, अभाविए इंद्धि जुगलमुद्रुयरे । सन्झाए पडिणीए, न ते जिणे जं अणुप्पेहे ॥ १७४१ ॥

20

स्विरकृष्टिपकाः प्रथमस्विण्डलागांव द्वितीयतृतीयचतुर्थान्यपि स्विण्डलानि गच्छिन्त । तत्र च यदि न निर्लेपयन्ति नत आपातसंलोकसमुत्या अवर्णवादादयो दोपा मत्रेयुरिति स्विण्डलानामनियमादवञ्यन्तया श्रांचं कुर्वेन्ति । अभावितो नाम—अपरिणतिज्ञनयचनस्तरः निर्लेपनामांवे मा मृद् विपरिणाम इति । "इष्ट्रि" ति 'ऋद्धिमान्' राजाईानामन्यतमः प्रवित्तः स प्रायेण घशोचकरणमावित इति तद्र्थम् । तथा 'ग्रुगलं' वाल-बृद्धद्वयं तत् प्रायेण मिलवर्चस्कं भविति । 'उद्धुयरो नाम' यः ममुद्दिशन् सज्ञा वा व्युत्वजन् चपलनया हम्नादीन्यपि लेपयिति । "सज्झाये" ति अनिर्हिणितं स्वविरकृष्टिकानां साध्यायो न वर्तते वाचा कर्त्तुम् । "पिडणिण्" ति प्रथम-स्विण्डलगतस्य शाचकरणमदृष्टा प्रत्यनीक उद्याहं कुर्यान् । "न ते जिण्" ति जिनकृष्यिके न 'एने' स्विण्डलानियनादयो दोषा भवन्ति, "जं अणुप्पेहें" ति 10यचामा साध्यायं मनसेवानुपेक्षते न वाचा परिवर्तयिति तन न निर्लेपयिति । स्वितरकृष्टिपकानां तु मनसा साध्यायकरणे प्रमृतेनापि कालेन न सृत्रार्थां परिजिता भवत इति ॥ १७४१ ॥

एमेव अप्पतेवं, सामासेउं जिणा न घोवंति । तं पि य न निरावयवं, अहाटिईए उ सुन्दंनि ॥ १७४२ ॥

प्वमेव 'अल्पेटपम्' अल्पेशब्दस्यामाववाचकत्वाद्रेष्ठपक्वतं भाजनं 'समस्य' सम्यक् सिल्स्य 15 जिनकल्पिकाः 'न् धावन्ति' न कल्प प्रयच्छन्ति । तच्च भाजनं यद्यपि न निर्गवयवं सङ्घायते तथापि 'यथास्थित्यव' यथास्वकल्पानुपालनादेव शुख्यन्ति, स्थितिरियं तेपां यदेवमेव शुचयो भवन्तीति ॥ १७४२ ॥ यदप्युक्तं भवता प्राक् ''अक्कृतकल्पे भाजने गृहीतं भक्तमुच्छिष्टं भवति'' (गा० १७३६) तद्रपि परिफल्विनि दश्चीयति—

मनंतो संसर्ह, जं इच्छित श्रोवणं दिणे विद्ए ।

20 इत्य वि सुणसु अपंडिय !, जहा तयं निच्छए तुच्छं ॥ १७४३ ॥ सम्रष्टं मन्यमानो यद् हितीये दिने 'धायनं' करुपकरणिमच्छिस अत्राप्यर्थे 'शृणु' निश्चमय हे अपण्डित ! यथा 'तकत्' त्यदीयं वचनं 'निश्चये' परमार्थतः 'तुच्छम्' असारम् ॥ १७४३ ॥ तटेवाह—

> सच्चं पि य संपद्धं, निध्य असंसद्विएछयं किंचि । सच्चं पि य लेवकडं, पाणगलाए कहं सोही ॥ १७४४ ॥

यदि गन्यमात्रणेव त्वदुक्तया नीत्या मक्तमुच्छिष्टं भवति ततः सर्वेमप्यत्र नगति 'संस्र्ष्टम्' उच्छिष्टमेव विद्यते नाम्ति किञ्चिद्रप्यसम्प्रथम् । एवं 'मर्वेमिप' भक्तं पानकं च लेपकृतमुच्छिष्टं भवति अतः पानकजातेन कथं शुद्धिभविष्यति ? ॥ १७११ ॥ एतदेव भावयति—

र्खीरं वच्छिच्छिहं, उद्दं पि य मच्छ-कच्छमुच्छिहं। चंदो राहुच्छिहो, पुष्फाणि य महुअरगणिहिं॥ १७४५॥ रंघंनीओ बोहिंति वंजणे सल-गुले य तकारी।

र 'निरचयर्च' सर्वेयच व्यपगतिनिःशापाचयर्च तथा° मा॰॥ २ °न्ति, कल्पस्तेपामयं यदे° मा॰॥

33

संसद्वमुहा य दवं, पियंति जहणो कहं मुन्हो ।। १७४६ ।। क्षीरं 'वत्सोच्छिप्टं' वत्सेन खमातुः स्तन्यमापियता संसप्टम् । तथा उदकमपि मत्स-कच्छ-पोच्छिप्टम् । चन्द्रो राहृच्छिप्टः । पुप्पाणि च मधुकरगणैरुच्छिप्टानि ॥ १७४५ ॥

तथा अविरतिका राष्नुवन्त्य. 'व्यञ्जनानि' ग्राहनकानि वोष्ट्यन्ति 'कि निप्पन्नानि ? न वा ' इति परिज्ञानार्थम् । खल-गुलावि 'तत्कारिणः' तस्य—खलादे. कारिणश्चाकिकादयो ६ वोष्ट्यन्ति । 'संस्रष्टमुखाश्च' उच्छिष्टेन मुखेन यतयो यद् द्रवमापिवन्ति तद्दिष सस्प्रम् । तेन च संस्र्ष्टेन यस्य भाजनस्य कल्पः कियते तत् कथं गुध्यति ? इति । यत एवमतो न गन्धमात्रे-णेव भक्तमुच्छिष्टं भवतीति स्थितम् ॥ १७४६ ॥

अथ कल्पकरणे वितथसामाचारीनिप्पन्न पायश्चित्तमाह—

एकिकम्मि उ ठाणे, वितह करिंतस्स मासियं लहुअं। तिगमासिय तिगपणगा, य हांति कप्पं कुणइ जत्थ।। १७४७॥

एकेकिस्मन् स्थाने वितथां सामाचारीं कुर्वाणस्य मासिकं छघुकम् । तद्यथा—असंलीढे पात्रके प्रथम करुपं करोति १ संलिख्य वा प्रथमं कर्ल्पं कृत्वा तं नापिवति २ द्वितीयं करुपं पात्रकेऽप्रक्षिप्य विहिनिर्गच्छिति ३ एतेषु त्रिप्विप स्थानेषु मासलघु । तथा त्रीणि मासिकानि त्रीणि पञ्चकानि च मवन्ति यत्र करूपं करोति । तद्यथा—न प्रत्युपेक्षते न प्रमार्जयिति १ न 15 मत्युपेक्षते प्रमार्जयिति २ प्रत्युपेक्षते न प्रमार्जयिति ३ एतेषु त्रिषु भन्नेषु प्रत्येकं तपःकालविदो-पितं मासलघु । चतुर्थभन्ने प्रत्युपेक्षते प्रमार्जयित च, नवरं दु प्रत्युपेक्षतं दुःप्रमार्जितं करोति १ दुप्प्रत्युपेक्षितं सुप्रमार्जितं र सुप्रत्युपेक्षितं दुप्प्रमार्जितं करोति ३ एतेषु त्रिषु तपःकालविद्योगितानि पञ्च रात्रिन्दिवानि । सुप्रत्युपेक्षितं सुप्रमार्जितमिति चतुर्थो भन्नः शुद्ध इति ॥१७४७॥

गतं कल्पकरणद्वारम् । अथ "गच्छसङ्ग् अ कप्पे अविरुमिरिष् अ ऊसिते" (गा० 20 १६५८ ) ति द्वारमभिधित्सः प्रथमतः सम्बन्धमाह—

> भुत्ते भुंजंतिम्म य, जम्हा नियमा द्वस्स उवओगो । समहियतरो पयत्तो, कायच्यो पाणए तम्हा ॥ १७४८ ॥

'भुक्ते' भोजनानन्तरं पानार्थं सज्ञाभ्मिगमनार्थं च भुज्ञानाना च उत्तृहरुग्ररहाणार्थं यन्नाद् नियमाद् 'द्रवस्य' पानकस्योपयोगो भवति 'तसाद्' भक्तप्रहणप्रयत्नात् समिधकतरः प्रयतः 25 पानकप्रहणे कर्त्तव्य इति, अतस्तद्वद्रणविधिरुच्यते ॥ १७४८ ॥

इह शतिकेषु सहतेषु वा गच्छेषु प्रमृतेन पानकेन कार्य भवति, तच कन्पनीयमेव प्रही-तव्यम्, अतस्त्रद्विधिप्रतिबद्धद्वारसङ्गारिकामिमा गाथानाह—

> पाणगजाइणियाए, आहाकम्मस्स होइ उप्पत्ती । पृती य मीसजाए, कडे य भरिए य ऊसित्ते ॥ १७४९ ॥

१ 'ते तद्पि संस्प्रम्। एवं सर्वमण्युच्छिष्टमेच, अतः कथं यतयः शुध्येयुः ? इति। यत भा॰॥

पानकस्य याच्ञायामाघाकर्मण उत्पत्तिमैवति सा वक्तव्यौ । ततः "पृह्" चि पृतिका "मीस" ति सगृह्यतिमिश्रा सगृहपापण्डिमिश्रा सगृह्यावद्धिकमिश्रा च "कडे य" चि आधाकृता क्रीतकृता आत्मार्थकृता च अम्छिनी वक्तव्या । "मिर्ए य" चि मरणं मिरतमिन्छिनीनामिमवात-व्यम् । "जसिचि" चि उत्सेचनमुत्सिकं तद् वक्तव्यमिति द्वारगाथासमासार्थः ॥ १७४९ ॥ अथ विस्तरार्थमाह—

अनन द्वोभासण, संदंसा पुन नेइ घरसामी । कर्छ ठवेहि अनं, महस्र सोवीरिणि गेहे ॥ १७५० ॥

कोऽपि मद्रको गृहपतिरन्यान्यान् सङ्घाटकान् द्रवस्थावनायणं कुर्वाणान् दृद्धा तेषां चै मध्ये केपाञ्चित् सङ्घाटकाना 'सन्देशं' मुक्तरुनं-'गृहीतमंग्रतेन सङ्घाटकः पानकन्, नास्तीदानीं 10 मवद्योग्यम्' इति कियमाणं निरीक्ष्य "पुण्णं''ति पुण्यार्थ गृहस्तामिनीं त्रवीति— धर्मिपये ! मा कञ्चनापि साश्चं नद्गमं निधिमिव गृहाङ्गणमायातं प्रतिपेषयेः, कि मवत्या दानधमकथायामयं श्लोको नाक्षणित ², यथा—

दातुरुत्रतिचत्त्व, गुणयुक्तत्व चार्थिनः । दुर्रुमः खल्ल संयोग , युत्रीज-क्षेत्रयोरित ॥

15 ततः सा त्र्यात्—नास्त्येतावतां नाघृना योग्यं काञ्जिकन् । ततोऽसो गृहपतिर्तृयात्— करुये स्थापयान्यां महतीं 'सोवीरिणीम्' अम्हिनीं गृह येन सर्वेपामिप योग्यं पानकं पूर्यते ॥ १७५० ॥ एतचाकण्यं वक्तव्यम्—

मा काहिसि पडिसिडो, जह वृया कुणस दाणमनेसि । ने बुद्दिद्वनिवजी, न यानि निचं अहिवडंति ॥ १७५१ ॥

20 न कल्पते एवं विश्वायमानं ग्रहीतुनतो मा कापी. । यद्येवं ग्रतिपिद्धः स गृह्त्वामी त्र्यात्— 'मिये ! कुर्यास्त्वं तावदपरां सावीरिणान्, यद्यप न ग्रहीप्यति ततोऽन्येपां साधूनां पानकदानं करिप्यते' ततो वक्तव्यम्—तेऽपि साधव 'टिइप्टिविचिनिनः' साधिमिकसुद्दिक्य कृतं वर्नियतुं शीलं येपां ते तथा, नापि च नित्य पानकार्थमिमपतिन्त, ञ्रानियतिमञ्जादनशीलत्वादेपाम् ॥ १७५१ ॥ इत्यमुक्ते यद्यसा गृह्त्वामी त्र्यात्—

अम्ह वि होहिइ कजं, घिच्छंति वह य अन्नपासंदा। पत्तयं पिंडसेहो, साहारे होइ जयणा उ॥ १७५२॥

असाक्रमिप मित्रप्यति कार्यं काञ्चिकेन, प्रहीप्यन्ति च वहवोऽन्येऽपि युप्पद्यतिरिक्ताः पाप-ण्डिन इति । तत्र साघारणं यतना कर्त्तत्र्या, यथा—असाकं तावन्न करूपते । "पत्तेयं पिड-सेहो" ति अय गृहपतिर्भणति—अन्येऽपि निर्यन्थाः पानकार्थमायास्यन्ति तेभ्यो दास्यते ।

१ व्या इति । ततः पृतिकं मिश्रसातं 'कृतं च' श्राधाकृत-कीतकृता-ऽऽत्मार्थकृतमेद्-मिन्नं यक्तव्यम् । "मिरि' गा॰ ॥ २ च कांश्चित् "संदेसं ति सन्देशो विसर्तनं मुत्कल-नमिति पर्यायवचनत्वाद् 'गृहीं' मा॰ ॥ ३ °ति विसर्वमानान् निरी' मा॰ ॥ ४ °पर्यार्थ-सुकृतोपाननिमित्तं गृह् मा॰ ॥

इत्यं प्रत्येकं निर्प्रन्थानेवाश्रित्याभिधीयमाने प्रतिषेधः कार्यः 'न कल्यते साधृनामित्यं विधीयमान् नम्' ॥ १७५२ ॥ एव प्रतिषिद्धेऽपि कोऽपि सप्त सोवीरिणीः स्वापयेत्, तास्र्येताः—

आहाकिम्मिय१ सघर२पासंडमीसए२ जाव४ कीय५पूई६अत्तकडे७। एकेकिम्मि य सत्त उ, कए य काराविए चेव ॥ १७५३॥ गप्त गाँची-रिप्यः त-रेखाध

'आधाकर्मिका' साध्नामेवार्थाय कारिता १ 'खगृहयितिमिश्रा' गृहस्य नाधृनां चार्याय ६ निर्मापिता २ 'खगृहपापण्डमिश्रा' गृहस्य पापण्डिनां चार्याय कारिता ३ 'यावद्धिकिमिश्रा तु' यावन्तः केचनागारिणः पापण्डिनश्चागमिप्यन्ति तान् खगृहं चोिह्दय कृता ४ 'कीतकृता' साध्वर्थ मृल्येन गृहीता ५ 'पृतिकर्मिका' आधाकर्मिकपुधादिना पृरितिच्छिटा ६ 'आत्मार्थ-कृता' खगृहार्थमेव स्थापिता ७ । एतासां सप्तानां सौचीरिणीनामेकिकस्या सप्त सप्त भरणानि भवन्ति । सप्त च सप्तिभन्ताडिता एकोनपञ्चायद् भवति । एपा च प्रत्येक कृते कारापिते च 10 सम्भवति । ततो द्वाभ्यां गुण्यते जाता भेदानामष्टानवितरिति ॥ १७५३ ॥

अथ सप्त भरणानि दर्शयति—

कम्म घरे पासंडे, जावंतिय कीय-पृइ-अत्तकडे । भरणं सत्तविकप्पं, एकेकीए उ रसिणीए ॥ १७५४ ॥

आधाकर्मिकं १ स्वगृह्यतिमिश्रं २ स्वगृह्पापण्डिमिश्रं ३ यावदर्थिकमिश्रं ४ क्रीतकृतं ५ 15 पृतिकिम्मिकम् ६ आत्गार्थकृतं चेति ७ 'सप्तविकल्प' सप्तप्रकारं भरणमेकेकस्यां 'रसिन्यां' सोवीरिण्यां भवति ॥ १७५४ ॥ अथ कि सप्तेवाम्लिन्यो भवन्ति नाधिकाः ² इत्युच्यते—

सत्त ति नवरि नेम्मं, उग्गमदोसा हवंति अने वि । संजोगा कायव्वा, सत्तिहि भरणेहि रसिणीणं ॥ १७५५ ॥

सप्तिति यदुक्त तद् 'नवरं' केवलं ''नेम्म'' चिद्रम्—उपलक्षण द्रष्टव्यम् , तेन 'उद्गगडोपाः' 20 काँद्रेशिकावयः 'अन्येऽपि' यथासम्भवगत्र गन्तत्याः येः प्रक्षिप्तम्स्यिका अप्यिग्लन्यो भवन्ति । अत्र च 'सयोगाः' भजकाः कर्त्तव्याः सप्तिभिर्गणेः सप्तानामेव रिस्नीनाम् । तत्रथा—प्राधानकर्मिका सौवीरिणी भरणमपि तस्यामाधाकर्मिकम् १ आधाकर्मिका सौवीरिणी भरणं स्वगृत्यिति-मिश्रम् २ एवं सौवीरिणी सेव भरण तु पापण्टिमिश्र ३ यावद्धिकामिश्र १ कीतकृतं ५ पृति-किमिक्रम् ६ आत्मार्थकृतम् ७ । एव स्वगृह्यतिमिश्रादिप्यपि मावीरिणीपु प्रत्येकं नप्त सप्त १० भरणानि योजनीयानि ॥ १०५५ ॥ तेत्रध्य कियन्तो भजका उचिष्टन्तं ' द्वाह्—

जावड्या रसिणीओ, तावड्या चेव होति भरणा वि । अउणापन्नं भेया, सयम्मसो यावि णयव्वा ॥ १७५६ ॥

'यावत्यः' यावत्सात्ताका रसिन्यः 'तावन्त्यव' तावन्तत्ताकान्येच भवन्ति भरणानि । नतथ यदा सप्ताप्तिन्यः सप्त च भरणानि गृत्यन्ते तदा एकोनपद्मायद् 'भेदाः' सतका भवन्ति । २० अथान्यानप्युद्दमदोषान् प्रक्षिप्य बहुतराः गार्नाग्णियो बहुनगणि च भग्णानि चिवदयन्ते ततः

१ अप्र जिद्देशपञ्चर्षिकता "रात्मति — लहा अविशिक्षे मणाह रि परेण अस्थि हिमेर्च भरतं नि न र ज्युच्यते" इत्यवतीर्थ "समने पर पार्चेटे॰" इति सामा १७६४ व्यास्ताताऽनि ॥

'छटाज्यः' रातपङ्गगरिकिता अते नेरा मन्त्रयाः ॥ १७५६ ॥ अयागक्रिकेसरजं सार्वि—

मृत्रमर्पं तु दीया, नहिँ छम्मासा न क्रयए जाव । निभि दिपा केंद्वियए, चाउल्डद्र्ए नहाउऽयामे ॥ १७५७ ॥

५ 'मृत्यस्यं साम मञ्जूकाणमन्त्रियां गतिकार्याम क्रिक्त मंग्रुष्टे यह महिष्याने तक्का म्यानिकार्य साम मञ्जूकाणमन्त्रियां गतिकार्याम क्रिक्त द्वा मन्त्रस्य श्राव्य कराने प्रतिस्त्र क्रिक्त । अय द्वा रक्षित्रणः सकार्याद द्वावाक्ष्मिकार्यादं द्वादाक्षित्राव्यादं (चाउत्ते क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त

एमेत्र सवर-पामंडमीम जाद कीय-यृह-अनकंड । क्रय कीयकंड टविए, नहेव वन्याह्मं गहमं ॥ १७५८ ॥

'एत्रमेत' आयक्तिकसर्वादत् क्युह्तिकं याद्धिकं याद्वर्धिक्रीकं क्रीत्रहतं स्तिकं आत्मार्यष्टतं च मर्त्या मन्त्रवर । दक्षदिविषयमञ्जिदेशमङ्—''क्य'' इत्यदि पक्षार्वम् । 'हते' संबद्यारे नियादिने 'क्रीत्रहते' सुन्येन सृह्येते 'स्यपिते' माज्यये निक्षिते 'तर्येद' पान-15क्ष्यद् क्यादीनां यहमं मार्गीयम् । एत्ड पक्षार्वद्वत्त्यत्र मार्गीययने ॥ १७५८ ॥ पानकमुल्तिक्तं तत्र लघुमासः । ''कम्ममजीवे वि मुणिभरणे'' ति यदजीवमपि-प्राशुक्रमपि मुनीनां हेतोर्भरणं क्रियते तद्प्याधाकर्म मन्तन्यं परं विशोधिकोटिः ॥ १७५९॥

अथाधाकर्मादिमेदेप्वारोपणामाह-

तिनेव य चउगुरुगा, दो लहुगा गुरुग अंतिमो सुद्धो । एमेव य भरणे वी, एकेकीए उ रसिणीए ॥ १७६० ॥

अधाकमणि लगृहमिश्रे पापण्डमिश्रे च प्रत्येकं चतुर्गुरुकमिति त्रयश्चतुर्गुरवो गवन्ति । 'द्वयोः' यावदर्थिक-कीतकृतयोश्चतुर्रुक्षवः । मक्तपानपृतिके गुरुमासः । उपकरणपृतिके रुषु-माम इत्यनुक्तमि दृश्यम् । 'अन्तिमः' आत्मार्थकृतरुक्षणो मेदः शुद्धः । एवमेकक्त्यां रिस-न्यामुक्तम् । भरणेऽप्येकेकसिन्नेवमेव मन्तव्यम् ॥ १७६० ॥ अधासामेवान्तिनीनां मध्ये का विशोधिकोटिः ! का वा अविशोधिकोटिः ! इत्यादिचिन्तां चिकीपुराह—

संजयकडे य देसे, अप्कासुग फासुगे य भरिए थ । अत्तकडे वि य ठविए, लहुगो आणाइणो चेव ॥ १७६१॥

संयतानेव केवलानाश्रित्य कृतं 'सयतकृतम्' आधाकर्म । "देसि" ति 'देशतः' एकदेशेन सयतादीनाश्रित्य कृतं देशकृतम्, स्वगृहमिश्रादिकमित्यर्थः । अप्राक्यकेन प्राक्यकेन वा संयतार्थं यद् भरणं तद्प्याधाकर्म । "अत्तकडे नि य ठनिए" ति आत्मार्थकृतायामिन्टन्यां यदात्मार्थं 15 भरणं तदिप यदि श्रमणार्थमुत्सिच्य वहिः स्वापयित तदा स्वापनादोप इति कृत्वा न प्रदीतन्यम् । यदि गृहाति तदा रुषुको मास आज्ञादयश्च दोपाः । एपा निर्युक्तिगाया ॥ १०६१ ॥

अथैनामेव व्याख्यानयति-

देसकडा मञ्झपदा, आदिपदं अंतिमं च पत्तेयं। उग्गमकोडी व भवे, विसोहिकोडी व जो देसो॥ १७६२॥

यानि 'मध्यपदानि' सगृहमिश्र-पापण्डमिश्र-यावद्यिकमिश्र-क्षीतकृत-पृतिकमेल्क्षणानि तानि देशकृतान्युच्यन्ते, देशतः सगृहार्थं देशतस्तु साध्वाद्यर्थममीपा कियमाणत्वात् । यत् पुनः 'आदिपदम्' आधाकमं 'अन्तिमपदं च' आत्मार्थकृतं तद् द्वितयमपि 'प्रत्येकं' एकपक्षविप-यम्, केवल्मेव साधुपक्षं सगृहपक्षं चोद्दिश्य प्रमृतत्वात् । अत्र च यः 'देशः' देशकृतः त्वगृ-हिमश्रादिको दोपः स उद्गमकोटिवी भवेत्, अविशोधिकोटिरित्यर्थः, विशोधिकोटिवी । तत्र १४ सगृहिमश्रं पापण्डमिश्रं च नियमादिकोधिकोटी, पृतिकर्म यावद्यिकामिश्रं कीत्रकृतं चेति

एवं चेव ॥ इत्राण एतेमि अतिलाणं का समामकोदी ! का विमोधिरोदी ? एतं भगाी—मजतको न देसे ॰ गामा ॥" ही चूर्णी विदेशपचूर्णी च ।

भा॰ पुरुषे चूर्णो न "तिरेव न चडगुरगा॰" इत्येषा १०६० तमी गामा "ममरे पर पार्टरे॰" १०६४ गामानन्तरे व्यारुपाताऽन्ति । राज्यता पत्र ५२० टिप्पणी १ । जिल्लेष्यपूर्णी पुनरितं गामा "जं जीवजुर्य भरणे॰" १०६३ गामानन्तरं व्यारुगाता रहाते ॥

१ एतश्वापाटान्तरे रावतो पत्र ५२० टिप्पर्या १ मणे ॥ २ एपा पुरातना गाधा भा॰ गे॰ १ "सजनवटे य॰ गाहा पुरातना" इति विशेषचूर्णिष्टतः॥

त्रीणि विद्योषिकोटयः, आवाक्षरिकं युनरेकान्तनाविद्योषिकोटिः, आत्मार्थकृतं तु निरवध-सेवति ॥ १७६२ ॥

जं जीवजुर्य भरणं, नदफामुं फामुयं तु नदमावा । नं पि य हु होह कम्मं, न केवलं जीववाएण ॥ १७६३ ॥

यद् 'जीवयुर्त' सजिकादिवीजमहिनं संग्णे नद्याग्रुक्त । 'नद्रस्यान्' सजिकादिगीजामा-बाद् यद् संग्णे नन प्राण्कृत्य । नद्धि च निजीवें संग्णे 'हु' निश्चिनं संयत्रार्थे कियमाणमाघा-कृषे सवति, न केवलें 'जीवणनेन' सजिकादिगीजजनगृष्यानेन नियलिति ॥ १७६३ ॥ अधारिसक्तपर्व सावयीन—

र्श प्रण्यः प्रमार्थः नमणे यर पानंड, जार्तनिय अन्तर्णा य मृनूर्ण । छद्दो नन्यि विकर्णा, उन्निचणमा जयद्वाए ॥ १७६४ ॥

काजितस्य मैशिरिणीनो यह निकाहनं नद् उन्यक्तम् । तस पडवा—श्रमणार्थं नायः नामश्रीयेन्यर्थः १ न्याह्यनिर्मिश्रं २ पार्याण्डमिश्रं ३ यादद्धिक्रमिश्रं १ आस्मार्थेङ्गम् ५ । एनान पछ भेतान मुक्तवा अपनः पष्टो विक्रणो नानि यदर्थमुन्मेचनं सवेन् । अत्र चान्मार्थे यद् गृहिभिन्निर्मकं तदेव श्रद्यां क्रयने न दोत्रार्गानि ॥ १७६४ ॥

15 उक्त आहारविषयो विधिः । अथौषिविषयं तमेवाह—

नन पाद्यं नियं पि य, बन्यं एकेकाएन अद्वाए । पाद्यविषयं निक्रोरियं च जं जन्य वा कमद् ॥ १७६५ ॥

वस्तर्भेनेक्ष्मार्थाय तरं णियतं विततं च वक्तस्यम्। त्राया—स्यत्तर्थं ततं नंयतार्थं पायितं नंयतार्थंमय च विततं १ गंयतार्थं ततं गंयतार्थं णियतम्हार्यं विततं १ गंयतार्थं तत्रमहमार्थं १० पायितं गंयतार्थं विततं १ गंयतार्थं तत्रमहमार्थं १० पायितं गंयतार्थं विततं १ गंयतार्थं तत्रमहमार्थं १० पायितं गंयतार्थं विततं १ गंयतार्थं तत्रमात्मार्थं पायितं आत्मार्थंमार्थं विततार्थं कृत्वातं महा लम्यन्तं, जाना अर्थः महाः। अत्र चाष्टमा महः गुद्धः, त्रमणाम्प्यान्तार्थं कृत्वातं। एवं न्यगृह्मिश्च-पारण्डमिश्च-यावत्रार्थक्षिण्यति दृष्ट्यम्, सर्वत्राति चाष्टमा महः गुद्धः, गेत्रास्तु मर्वेद्ययशुद्धा इति । पायनस्युद्धित्रं निर्कार्यं चैवनेय वक्तस्यम्। तण्या—गयत्रार्थमुद्धित्रं नंयतार्थं चौक्तिणं १ गंयतार्थमुद्धित्रमान्मार्थमुक्तिणं १ आत्मार्थमुद्धित्रम् आन्मार्थमेव चौक्तिर्यं १। अत्र चतुर्थें महः

१ एत्रक्षानं याः पृत्तंत्र—अय "तेण अमुद्धा रखिणी भरणं द्युमयं घ तत्य जाऽऽस्त यणं (गा०१४५१) चि यद्तिदेशेन प्रायक्षित्तमुक्तं तदेव व्यक्तीक्रयेसाह—हज्ज्वराः विगय "तिषेत्र व वद्युक्ताः" ईत १००० गाण तद्द्विष यतेते । श्रीतंत्रम्—

ययश्रतित्यः विषु श्रायस्थानेषु मन्त्रव्याः, नत्रया—श्रायाकमेगि सगृहसिश्च पापः एडमिश्च त्र । 'इयोः' यावर्धिककीन्छनयोश्चतुर्ववयः । सक्तपानपृतिकमेगि गुरको मासः। उपकरणपृतिकमेगि तु रुगुको मास इन्यमुक्तमिष इष्ट्रव्यम् । 'श्रन्तिमः' श्रारमाः श्रं हत्त्रव्यणो सेदः 'शुङः' निरवतः। एतदः सौर्यार्त्णारिधिहन्त्रोक्तम् । एयमय च एक- अन्यां नित्यां याति सन् सन् श्रायक्षिक्तं मिन्तः सर्पानि नेष्यस्येत्तरेत्र प्रायक्षिक्तं मन्त- व्यम् ॥ उक्त श्राहरित्रपयो त्रिधः। श्रयोपधिविषयं त्रमेत्राह—तत्र पार्यं गाया।।

शुद्धः, शेषाम्ययोऽप्यशुद्धाः । 'यद् वा' क्रीनकृत-स्थापितादिकं यत्र वक्षे पात्रे वा 'क्रमते' अवतरित तत् तत्र मम्यगुपयुज्य योजनीयम् । अत्र च तननं वितननं चाविशोधिकोटिः पायन विशोधिकोटिरित्याचार्यस्य मैतम् । परस्तु त्रवीति—पायनमित्रशोधिकोटिः, कन्टादिर्जायो-पवातिष्पत्रत्यान्; तनन वितननं च विशोधिकोटिः, जीवोपघातम्यादृश्यमानत्वादिति । अत्र स्रिगह—नासाकं जीवोपवातेनेवाधाकमं किन्तु श्रमणार्थं वस्तादेर्यत् पर्यायान्तरनयनं तद्य्या- । धाकमं मन्तव्यम् ॥ १७६५ ॥ अपि च—

अत्तिहियतंत्र्हिं, समणह ततो अ पाइय गुतो अ । किं सो न होइ कम्मं, फायण विपालओं जो उ ॥ १७६६ ॥ जह पञ्जणं तु कम्मं, इतरमकम्मं स कप्पऊ धोओ । अह धोओ वि न कप्पइ, तणणं विणणं च तो कम्मं ॥ १७६७ ॥

आत्मार्थिताः—सार्थ निष्पादिता ये तन्तवर्गनः श्रमणार्थ यः पटः ततः पायितो व्यतश्च सः 'प्राशुकेनापि' सार्थमचित्तीकृतेन खिलकाद्रव्यसम्भारेण पायितः सन् किमाधाकर्म न भवति ? त्यदुक्तनीत्या भवतीति भावः ॥ १७६६ ॥

ततो यदि जीवोपवातनिष्पन्नन्वात् पायनमाधाक्षमं 'इतग्त्' तननं वितनन च 'अक्षमं' न आधाकर्मेति तर्हि स पटो धातः सन् कल्पतां मवतः, अपनीतपायनिकालेपन्त्रान । अथ 15 प्रवीधाः 'धातोऽप्यतो न कल्पते' ततस्तननं वितननं चार्थादाधाकर्म सपृत्तमिति सिद्ध नः समीहितम् ॥ १७६७॥ गतं ''गच्छमङ्ग् अ कप्पे अविलगरिग् अ क्षिते'' (गा० १६५८) इति हारम् । अथ ''परिहरणा अणुजाणे'' (गा० १६५९) ति हारं व्याच्यानयति—

चोअग जिणकालस्मि, किह परिहरणा जहेव अणुजाण । अइगमणस्मि य पुच्छा, निकारण कारणे लहुगा ॥ १७६८ ॥

नोदकः प्रश्नयति—यदि द्यतिकेष्यपि गच्छेषु साम्प्रतिमत्थमाधाकर्मादयो दोषा जायन्ते तिहि जिनः—तीर्थकरखस्य काले माहमेषु गच्छेषु माधवः कथमाधाकर्मादीनां परिहरणं कृत-वन्तः ! इति । स्रिराह—यंवव 'अनुयाने' रथयात्रायां साम्प्रतमिष परिहर्गन्त तथा पूर्वमिष परिहतवन्तः । "अतिगमणिम य पुच्छ" ि विष्य पुच्छिति—पिमनुयाने 'अतिगमनं' प्रवेशनं कर्त्तव्यम् ! उन न ! इति । आचार्यः प्राह—"निकारण कारणे लहुग" ि विष्कारणे क्ष्रययदे गच्छिति तदा चत्वारो लघवः, कारणे यदि न गच्छिति तदाऽपि चत्वारो लघवः ॥१७६८॥

अंथेतदेव भावयति—

१ "उरिमधं उपानवोदी, विद्यारित विमोदियोदी" राजी चूर्णो विदेशपचूर्णी व उर्गर म

२ यदि संयतार्थं जीयोपघातनिष्यत्वात् पायनम्पिशोधिकौटिरिष्यते नहिं धात्मा-धिताः-सार्थं निष्पादिता ये नन्त्र्यस्थः श्रमणार्थं यः पटः नतः पामिता वयृतद्यः, पर्धं पायितः ? इत्यार—'श्रासुदेन' निर्जीदेन गरियाष्ट्रव्यत्ममारेण पायितः, स्राहः भाषाकर्मे न भघति । भवत्येवेति भाषः ॥ १७१९ ॥ नथा यदि पायनभेष गुदान्त्रस्थारात्रर्थं सद् भाषाकर्मे 'रतरत्'

## ण्हाणा-ऽणुजाणमाइसु, जतंति जह संपर्य समोसरिया । सतसो सहस्ससो वा, तह जिणकाले विसोहिंसु ॥ १७६९ ॥

'लानं' इह वर्षान्तः प्रतिनियतदिवसमात्री मगवत्प्रतिमायाः खात्रपर्वविद्योषः, अनुयानं—रथ-यात्रां, आदिश्वन्द्रान्ं कुल-गण-सङ्घकार्यपरिग्रहः, तेषु खाना-ऽनुयानादिषु सङ्घमीलकेषु साम्प्रतमपि क्र 'शत्यः' शतसङ्गाः 'सहव्यः' सहव्यसङ्गाः साधवः समवद्यताः सन्तो यथा 'यतन्ते' आधा-कर्मादिद्रोपशोधनायां प्रयत्नं कुत्रते तथा जिनकालेऽपि ते भगवन्तः 'शोधितवन्तः' एपणाश्चिद्धं कृतवन्त इत्यर्थः ॥ १७६९ ॥ भृयोऽपि परः प्राह—ननु च 'सर इव सागरः, खद्योत इय प्रचोतनः, सृग इव सृगेन्द्रः' इत्यादिवदृदंयुगीनसमवसरणसत्क्रमेषणाशुद्ध्यपमानं तीर्थकर-कालभाविनीमेषणाशुद्धिमुपमानुमिधीयमानं हीनत्वात्र समीर्चानम्, अंत आह—

पचक्खेण परोक्खं, साहिज्जइ नेव एस हीणुवमा । जं पुरिसजुने तहए, वोच्छिन्नो सिद्धिमन्नो उ ॥ १७७० ॥

र्ट्ट 'प्रत्यक्षेण' उपमानवस्तुना 'परोक्षम्' उपमेयं वस्तु साक्षाटनुपरुभ्यमानमि साध्यते इति शास्त्र रहेन 'व स्थितिः । तथाहि— खुर-ककुद-रुाङ्ग्रूट-सास्त्राचवयवोपरुक्षितमध्यक्षवीक्षितं गवादि वस्तु दृष्टान्ततयोपद्रश्च गवयादिकं परोक्षमि प्रतीतिपथमारोप्यते । एवमत्रापि प्रत्यक्ष-15 वीक्ष्यमाणेन साम्प्रतकालीनसमवसरणसत्केनेपणाशोधनेन परोक्षमि तीर्थकरकालमाविसमवस-रणसाध्नामेपणाशोधनं साध्यते ईति "नेव एस हीणुवम" ति न चेयं सर इव सागर इत्यादि-वद् हीनोपमा, तीर्थकरकालेऽपि हि सहस्रसद्वया एव साधव एकत्र क्षेत्रे समवसरिन्त स्म, गृतावन्तश्च ते साम्प्रतमिप स्नाना-ऽनुयानादौ पर्वणि समवसरन्त उपलभ्यन्ते शोधयन्तश्चेषणाम्, ततोऽनुमीयते तीर्थकरकालेऽप्येवमेव दोपान् शोधितवन्त इति । अपि च श्रीमन्महावीर-

<sup>? °</sup>त्रा, तदादिषु कार्येषु साम्प्रत° त॰ हे॰ कां॰ ॥ २ °त् कल्याणकप्रभृतिपर्वपरिष्रदः भा॰ ॥ ३ °पपरिहरणे प्र° भा॰ ॥ ४ आह हीनत्वाद्युक्तेयमुपमा, तथाहि—यथा 'चन्द्र-मुखी दारिकेयम्' इत्यादौ चन्द्रादिकमुपमानं कलद्धादिदूपिततया हीनत्वाद्युल्यमानम-चगम्यते, प्रयमेद्युं भा० ॥ ५ अत्रोच्यते भा० ॥

ध्ययं न्यश्चपा वीक्ष्यमाणं यद् वस्तु तेन 'परोक्षं' साक्षाद्वुपलभ्यमानमपि 'साध्यते' समर्थ्यते प्रतीतिपयमुपनीयते इति यावत् । तथाहि—यथा खुर-ककुद-लाङ्ग्लाद्यवयवोपलक्षितं प्रस्यक्षद्यं गवादि वस्तु दृणन्ततयोपद्द्यं गवयादिकं परो-समपि साध्यते । एवमत्रापि प्रसक्षवीक्ष्यमाणेन साम्प्रतकालीनसमवसरणसक्तेनेपणा-शोधनेन परोक्षमपि तीर्थकरकालमाविसमवसरणसाधृनामेपणाशोधनं प्रतीतिपथमा-रोप्यते इति नवयं हीनोपमा, सहस्रसङ्ग्रानां साधृनामेदंयुगीनेऽपि समवसरणे सम्भवात् । अपि च श्रीमन्मद्दावीरस्त्रामी वर्त्तमानतीर्थस्य प्रवर्त्तकः प्रथमं पुरुपयुगमम्वत्, ततस्तदन्तेवासी श्रीसुधमंस्त्रामी द्वितीयम्, तद्विनेयः श्रीजम्बूसामी द्वतीयम्, प्रतानि त्रीणि पुरुपयुगानि यावदनगाराणां निर्वाणपद्वीगमनमभवत्, द्वतिये च पुरुपयुगे निर्वृते सित सिद्धिमागां व्यवच्छिन्नः, तत अर्क्षं नाजुवृत्त इति भावः । इह च सिद्धिमागः स्रप्रकश्रेणि-केयलोत्पत्तिममृतिकः परिगृह्यते, न पुनर्वाने गाः ॥ ७ च व्यवस्थितिः, तनोऽत्रशपि प्रत्यक्षं त॰ दे॰ वाः ॥ ८ इति नवयं हीनोपमा । अपि च श्रीमन्मद्दां वाः ॥

स्वामी १ श्रीसुधर्मस्वामी २ जम्बृस्वामी ३ चेति त्रीणि पुरपयुगानि यावदनगानणां निर्वाणपदवीगमनमभवत् । तृतीये च पुरुपयुगे निर्वृते सित 'सिद्धिमार्ग ' क्षपक्रश्रेणि-केदलो-त्पत्त्यादिरूपो ' व्यवच्छित्रः. न पुनर्ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप. शान्त्रपरिभाषितः, तत्येदानीमप्यनुव-र्जमानत्वात् । ततश्च यदि तेपां साधृनामुद्गमादिदोपशोधनं नाभविष्यत् ततन्ते सिद्धिमार्गमिष नासादयिष्यत् । अतो निश्चीयते—तेऽपि भगवन्त द्रथमेवेपणाशुद्धि कृतवन्त इति ॥१०७०॥ ऽ

अथानुयानविषयो विधिरुच्यते-

आणाइणो य दोसा, विराहणा होइ संजमा-ऽऽयाए। एवं ता वचंते, दोसा पत्ते अणेगविहा॥ १७७१॥ धनुपान-गमने विधिः

निष्कारणे अनुयान गच्छत आज्ञादयश्च ढोपाः. विराधना च सयमा-ऽऽत्मनोर्भवति । एवं तावद् व्रजतो मार्ग ढोपाः । तत्र प्राप्ताना पुनरनेकविधा दोपाः ॥ १७७१ ॥ 10

तंत्र सयमा-ऽऽत्मविराधनां भावयति-

महिमाउस्सुयभृए, रीयादी न विसोहए। तत्थ आया य काया य, न सुत्तं नेव पेहणा॥ १७७२॥

महिमा नाम-भगवत्मतिमायाः पुष्पारोपणादिपृजात्मकः सातिशय उत्पवस्तस्या दर्शनार्थमु-स्तुकभृत ईर्यादिसमितीनं विशोधयति, आदिशब्दादेपणादिपरिमहः । 'तत्र न' ईर्यादीनामशोधने १३ आत्मा च कायाश्च विराध्यन्ते । आत्मविराधना कण्टक-स्वाण्याद्युपघातेन, स्वमविराधना पण्गां कायानामुपमदीदिना । तथा त्वरमाणत्वादेव न स्त्रं गुणयति, उपन्ध्रणत्वादर्थं च नानुप्रेशते, नेव प्रतिलेखनां वस्त्र-पात्रादेः करोति, अकालेऽविधिना वा करोति ॥ १०७२ ॥ एयमते मार्गे गच्छतां दोपा अभिहिताः । अथ तत्र प्राप्ताना वे दोपान्नानभिधित्मुद्दीरगाथामाह—

> चेइय आहाकम्मं, उग्गमदोसा य सेह इत्थीओ । नाडग संफायण तंतु खुट्ट निद्धम्मकङ्या य ॥ १७७३ ॥

20

चेत्यानां खन्दपं प्रथमतो वक्तव्यम् , तत आधाकर्म, तन उद्दमदोपाः, ततः शैक्षाणा पार्ध-स्थेषु गमनम् , ततः सीद्रशनममुत्था दोपाः ततो नाटकायलोकनप्रभवाः, ततः सम्पर्शनम-मुत्थाः, तदनन्तरं तन्तवः—फोलिकजालं तद्विषया . तदनु ''गुरु'' ति पार्धम्मादिक्षुलक्षदर्शन-समुत्थाः, तैतो निर्धर्मणां—लिक्किनां यानि कार्याणि तदुत्थिताध्य दोपा यक्तव्या उति द्वारगाथा-23 समासार्थः ॥ १७७३ ॥ अथेनामेव विवरीषु प्रथमतश्चेत्यत्वरूपं व्याग्न्याति—

माहम्मियाण अद्वा, चडिव्वहे लिंगओ जह इन्दंबी । मंगल-सासय-भत्तीह जं कयं तत्थ आदेसो ॥ १७७४ ॥

ने बताग्य

चैर्तानि चतुर्विधानि, तद्यया—साधाँनक्रेनत्यानि महर्न्तत्यानि शाधतंत्रेत्यानि शक्तिन-त्यानि चेति । तत्र नाधाँनकाणामधीय यत् कृतं तत् साधाँनक्रेन्यम् । नाधानिकधात्र हिमा— 50

र्णो गृहाते, न पुन् मो॰ है॰॥ २ तहनन्तर निधमंकार्यप्रभाषा दोषा मा॰॥
३ प्रणानपति रो॰॥ ४ चंत्यं चतुर्विषम्, तस्या—साधर्मिकचंत्यं महत्रचंत्यं शाध्यत-चंत्यं भक्तिचंत्यं पेति मा॰ ॥।

लिहनः प्रयचनदश्च । नेयह लिहनो गुणने, स च यथा कुटुम्बी, कुटुम्बी नाम-प्रश्नपरिचार-क्रोकप्रवृतो स्तोहरण-मृत्योनिकादिलिक्षयारी बारलक्ष्यनिच्छनीः । तथा सथुरापुर्यो गृहेषु कृतेषु सङ्गरितिमिनं यद् तिवेदयते तद् मङ्गर्णंचयन । मुग्लोङ्गर्दा तित्यस्य यि वाधनंचत्यम् । यन भन्या मनुत्रैः पृता-बन्दनाय्थे छनं कारिनमित्यर्थः नद् मिक्वियम् । 'तेन च' भनित-ध्यायम 'आदेखः' अधिकारः, अनुयानादिमहोत्मदस्य त्रिय सम्मवादिनि । एपा निर्युक्तिगाथा ॥ १७५२ ॥ अर्थनामेव विवायविषुः सायिकिकैन्यं नावदाह—

बार्नगम्न पूनो, पहिमं कामी व चेह्यहर्गम्म । नन्य य धार्या अहेमी, साहक्ष्मियचेह्यं नं तु ॥ १७७५ ॥

याप्रविद्यः -य प्रम

इत्। इत्र इयके योगमङ्गेहेषु ''बारनपुरे अमयने य बारेने'' (नि० गा० १३०३ पत्र ७०९) 10इत्यत्र प्रदेशे प्रतिगदितचरितो यो बारलक इति नाम्ना मह्दिः, तस्य पुत्रः स्वरितिर मिनित-भगर्गुग्ननण चैन्यगृहं कार्यया नत्र ग्जोहरण-मुखबिक्जा-यनियहवार्ग्णां रितु यनियाम-न्यापयन , तत्र च 'न्यकी' मत्रशान्य नेन प्रपतिना आसीन , तदेवन माप्रसिक्तेच्यम् । अन्य र्चं मार्थामंत्रवे यम्यार्थाय कृतमन्यातं करने ॥ १८७५ ॥ अथ महर्न्वयमाह—

म्हरू अप्रम

शास्त्र द

क्षां-न र्यं व

15

अग्दंतपद्द्याए, महुगनयरीएँ मंगलाई त्।

गेहेन चयरेनु य, छत्रउईनामश्रद्धेमु ॥ १७७६ ॥

मथुरानरायौ गृहे कृते महलिनिमनमुनन्द्रेषु प्रयममहत्यतिमाः यतिष्ठाप्यन्ते, अन्यया तह गृहं पर्नेत, नानि सङ्ख्यानि । टानि च उत्यां नगरीं गेहेषु चत्ररेषु च सवन्ति । न केयरे तस्यामेय किन्तु तत्युरीप्रतियद्वा ये पण्णयतिसद्दणका यामाद्वीनेष्यित सयन्ति । इहोन्स्-पथानां प्राप्तय प्रापार्ट इति गंजा । आर च चृणिकृत-

20 गामदेख नि देखमींगर्ता, छन्नडईगामेख नि मित्रयं होड, उत्तराब्रहाणं एसा भणिड चि ॥ १७७६॥ द्याश्चर्यस्य सिक्चयानि दर्शयनि—

निह्याई मुरलेंगर, भत्तिकवाई नु सन्ह्याईहिं।

निम्मा-र्गनम्मकयाई, जिंहे आएमी चयमु निम्मं ॥ १७७७ ॥

श्तिन्यानि शाधनंत्रन्यानि 'सुरकोंक' भदनप्रति-व्यन्तर-व्योतिष्क-वैमानिकदेवानां भवन-११नगर-विमानेषु, उरम्४रान्याद् मेर्यायस्-वैतास्यादिकृट-चन्द्रीश्वर-रुचकवरादिष्यपि भवन्तीनि । तथा भत्तया भगनादिभियोनि कारिनानि अर्भनण्यर्थन्याद् भक्तिकृनानि । अत्र च "जहिँ" आएमा त यन भक्तित्वेचन 'आदेश: यहन्त् तद् हिया—निश्रहतमनिश्राहनं च । निश्राष्ट्रनं नाम-गच्छपनिवद्धम्, अनिश्राङ्कनं-नद्विषर्गनम् मङ्कलाधागणीमस्यश्वः । "चयमु निर्मा' नि यह निश्राहनं दन् 'त्यन' परिदर् । अनिश्राहनं तु क्ल्यने ॥ १७३५ ॥

शत विष्णहारम् । अथायाकमंद्वारनार्—

१ व्हरः तन् सावर्धिकवैत्यम् । तथा सः ॥ २ एया युगतना गाथा मा॰ छा०॥ ६ रो० वि॰ विनान्तर—प्राथीय २० वे० छा॰। च वार्त्तकनुष्यम्य विद्वसावर्धिक-

जीवं उद्दिस्य कडं, कम्मं मो वि य जया उ माहम्मी। मो वि य तहए भंगे, लिंगादीणं न सेसेसु॥ १७७८॥

जीवमुहिन्य यन् पर्कायविराधनयां कृतं सोऽपि च यदि जीव. 'नायिक.' ममानधमी भवति 'मोऽपि च' साधिक. 'लिझाटीना' 'लिझनः माधिको न प्रयचननः' इत्यादीना चतुर्णा भझानां 'तृतीये भेने' 'लिझतः प्रयचनतोऽपि' दृत्यवंस्थ्रणे यदि वर्चते न द्रोपेषु तद्तदायाकर्म ऽ मन्तत्र्यम् ॥ १७७८ ॥ अथ तीर्थकरप्रतिमार्थ यत्रिवीर्चितं तन् कि साधृना कन्यते न वा ! इत्यावद्वानिरामार्थमाह—

संबद्दमेह-पुण्फा, सन्थनिमित्तं कया जह जर्र्णं। न हु लग्भा पंडिसिद्धं, किं पुण पंडिमहमारहं॥ १७७९॥

गासा—तीर्थकरलस्य निमित्तं यानि देवैः सर्वतंकमेय-पुष्पाणि समयसग्णम्मै। कृतानि 10 तानि यतीनां यदि प्रतिपेद्धं न रुम्यानि, तेपा नत्रावैस्यातुं यदि करुपते इति भाव । निर्दे कि पुनः 'प्रतिमार्थम्' अजीयानां प्रतिमानां देतोरारञ्यम् १. तत् मुनरा न प्रतिपयमर्दतीत्यिभप्रायः ॥ १०७९ ॥ आह यदि तीर्थकरार्थं सर्वतंकमेष-पुष्पाणि कृतानि निर्दे नम्य भगवतमानि प्रतिसेयमानस्य कथं न दोषो भवति १ इति उच्यते—

तित्थयरनाम-गोयस्स सयद्वा अवि य दाणि साभव्या । धम्मं कहेइ सत्था, पृयं वा सेवई तं तु ॥ १७८० ॥

तीर्थकरनाम-गोत्रस्य कर्मणः धर्यार्थ 'शाग्ना' भगवान् धर्म कथयति, 'पृजां न' गिहमां तामनन्तरोक्तां सवर्षकवातप्रभृतिकामानेवते । भगवता हि तीर्थकरनाम-गोत्रं कर्गावर्यपेटनी-यम्, विपाकोटयाविकायामवर्ताणित्वान् । तम्य च वेटनेऽयगेवोपायः—यटग्नान्या धर्मदेश-नाकरणं सदेव-मनुजा-ऽयुग्छोकविरिचतायाध्य पृजाया उपजीवनम् ।

तं च कत् वेडज्जह, अगिलाए धम्मदेसणाईहि। (आवर् नि० गार १८३-७४३)

उटण अस्य युग-ऽयुग-नरवद्गनिवदेहिं प्रश्नो लोण ।

तं तित्थवरं नामं, तम्म विवागां उ केविलणो ॥ ( वृत्कमंबि० गा० १४९) इति यचनप्रामाण्यात् । 'अपि च' इत्यम्युगये । ''टाणि'' ति निपानो वाक्यालक्कारे । ''मानण्" ६५ ति स्रो भाव स्वभाव , यथा—"आपो इयाध्यलो वायु " इत्यादिः नस्य भागः माणाव्यं तमात् । तस्य हि भगवत स्वभावोऽय यत तथावर्गकथाविषान पृजायाध्यानेपनग ॥१७८०॥

इंद्रमंब स्पष्टतरमाह्—

सीणक्रमाओं अग्हा, क्यकियों अपि य जीयमणुयत्ती । पिंडसेवंतो वि अञो, अदोसवं होह नं पूर्व ॥ १७८१ ॥ ५० क्षीणाः-मल्यमुपगता, क्यायाः-जोपावयो यस्य स क्षीणज्यायः, एवंबिधोर्जन् ना प्रा

१ घतिष्टमानानां न प्रतिषेधः कर्तु शक्यने इति भाषः, 🗝 । २ इति । तथा अपि भार ॥

प्रतिसेवमानोऽपि न दोपवान् । इयमत्र भावना—यो हि रागादिमान् पृजामुपजीवेन् सात्मन्युत्कर्ष मन्यते स ठोपभाग् भवति, भगवतस्तु क्षीणकपायस्य पृजामुपजीवतोऽपि नास्ति सात्मन्युत्कर्पगन्योऽपि, अतो दूरापालप्रसरा तस्य सदोपतेति । तथा ० कृतानि—समापितानि कृत्यानि
येन सः ▷ 'कृतकृत्यः' केवलज्ञानलामान्निष्ठितार्थः । ततः कृतकृत्यत्वादेवार्सा पृजामासेवते न च
कृदोपमापद्यते । अपि च जीतम्—'उपजीवनीया सुरा-ऽसुरिवरिचना पृजा' इत्यवंलक्षणं कल्पमनुधर्तियतु शीलमस्यासा जीतानुवर्ती, गाथायां मकारोऽलाक्षणिकः ॥ १०८१ ॥ आह भवत्वेवं
परं तीर्थकरस्य तत्यतिमाया वा निमित्त यत् कृतं तत् केन कारणेन यतीनां कल्पते ? उच्यते—

साहम्मिओ न सत्था, तस्स कयं तेण कप्पइ जईणं। जं पुण पंडिमाण कयं, तस्स कहा का अजीवत्ता ॥ १७८२ ॥

10 'शासा' तीर्थकरः स सार्थामको लिङ्गतः प्रवचनतोऽपि न भवति । तथाहि—लिङ्गतः सार्थामकः स उच्यते यो रजोहरणादिलिङ्गधारी भवति, तच लिङ्गमस्य भगवतो नास्ति तथा-कल्पत्वात्, अतो न लिङ्गतः सार्थामकः । प्रवचनतोऽपि सार्धामकः मोऽभिवीयते यश्चतुर्वणे-सङ्घाम्यन्तरवर्ती भवति, ०० ''प्वयणसघेगयरे'' इति वचनात्; ৮ भगवाँश्च तत्प्रवर्तकतया न तदम्यन्तरवर्ती किन्तु चतुर्वणस्यापि सङ्घस्याधिपतिः, ततो न प्रवचनतोऽपि सार्थामिक इति । विश्वतः 'तस्य' तीर्थकरस्यार्थाय कृतं यतीनां कल्पते । यत् पुनः प्रतिमानामर्थाय कृतं तस्य 'का कथा ?' का वार्चा दे यतरा तत् कल्पते । कृतः दे इत्याह—अजीवत्वात्, जीवमुद्दिस्य हि यन् कृतं तदाधाकृमे भवति, ''जीवं उद्दिस्स कड'' (गा० १७७८) इति प्रागेवोक्तत्वात्, तच जीवत्वमेव प्रतिमानां नास्तीति ॥ १७८२ ॥ अथ वसतिविषयमाधाकृमे दर्शयति—

टाइमटाई ओसरण मंडवा संजयह देसे वा । पढी भूमीकम्मे, निसेवती अणुमई दोसा ॥ १७८३ ॥

''श्रीसरणे'' समवसरण वहवः संयता समागिम्प्यन्तीति बुद्धा श्रावका धर्मश्रद्धया वहन् मण्डपान् कुर्युः । ते च हिधा—स्थायनोऽस्थायनश्च । ये समवसरणपर्वणि व्यतीते सित नोत्की- स्थन्ते ते स्थायनः, ये पुनरुक्तिन्यन्ते तेऽस्थायनः । पुनरेकेक हिविधाः—सयतार्थकृता वश्चरत्ते ते स्थायनः, ये पुनरुक्तिन्यन्ते तेऽस्थायनः । पुनरेकेक हिविधाः—सयतार्थकृता वश्चरकृता वश्चरकृता वश्चर्यकृता स्थायश्चरताः, ये तु साधूनामात्मनश्चार्थाय कृतास्ते देश- १ कृताः । एतेषु तिष्टतां तिन्यपत्रं प्रायश्चित्तम् । तथा 'पाठिका नाम' उपवेश्चनादिस्थानविशेषाः, ''मृमिकम्मे' वि 'मृमिकमें विषमाया भूमेः समीकरणम्, उपलक्षणं चृदम्, तेन सम्माजनो- पेलेपनादिपरिश्रदः । एतान्यपि पीठिकादीनि सयतार्थकृतानि देशकृतानि वा अवेशुः । एतानि मण्डपादीनि सदोपानि निपेषमाणस्थानुमतिदोपा भवन्ति, एतेषु क्रियमाणेषु या पण्णां जीवनिक्तायानां विराधना सा अनुमोदिता मवतीति भावः ॥ १७८३॥

३० गतमाधाकमिद्वारम् । अथोद्गमदोप-देक्षद्वारद्वयमाह——

ठवियग-संछोमादी, दुसोहया होति उग्गमे दोसा ।

१ °वति स स्वात्मन्युत्कर्ष मन्यमानस्तत्प्रस्ययं कसैवन्धमासाद्यन् दोप॰ भा॰ ॥ २ ४ ४ एतदन्तर्गतः पाठः त॰ दे॰ का॰ नाह्यि ॥ ३ ४ ४ एतदन्तर्गतः पाठः त॰ दे॰ विना न ॥

15

13

## वंदिर्जिते दहुं, इयरे सेहा ताहं गच्छे ॥ १७८५ ॥

'बहदः संयताः समायाता ' इति ऋत्वा धर्मश्रद्धावान् लोकः संयतार्थ स्वापित—भक्त-पानादे स्थापना कुर्यान् 'गृहमागतानामक्षेपेणव दान्त्रामः' इति ऋत्वा, "सल्लोभ' ति यानि गृहाणि साधुमिरनेपणीयदानेऽश्रद्धनीयानि तेषु शाल्योदन-तन्दुल्यावनादिकं भक्त-पानं मोदका-ऽश्रीकः वर्तिप्रभृतीनि वा खाद्यकविधानानि निक्षिपेषुः 'माधृनामागनानां दातल्यानि' इति, आदिशस्त्रान् कितिकृत-प्रामृतिकादिपरिष्रहः । एते उद्गमदोपालत्र 'दु शोध्याः' दुण्यरिहार्या भवन्ति । तथा 'इतरान्' पार्थस्थादीन् बहुजनेन बन्द्यमानान् पृज्यमानाश्च हृद्वा श्रीक्षाः 'तत्र' पार्थस्थादिगु गच्छेषुः ॥ १७८४ ॥ स्ती-नाटकहारद्वयमाह—

इत्थी विडिन्वयाओ, ग्रुत्ता-ऽभ्रुत्ताण दहु टोसा छ । एमेव नाडह्झा, सविन्भमा निचय-पगीया ॥ १७८५ ॥

मीः 'विकुर्विताः' वल-विलेपनादिभिरलप्रता दृष्ट्वा अक्ता-ऽसुक्तानां 'द्रोपाः' म्मृति-कागुक-प्रभवा भवन्ति । एवमेव 'नाटकीयाः' नाट्ययोपितः 'नविद्रमा ' मविन्यता निर्वत-गीनयोः प्रमृता विलोक्य श्रुत्वा च सुक्ता-ऽसुक्तमसुत्था दोपा विजेयाः ॥ १७८५ ॥ सम्पर्शनद्वारमाह—

थी-पुरिसाण उ फासे, गुरुगा लहुगा मई य संघड्टे । आया-संजमदोसा, ओभावण-पच्छकम्मादी ॥ १७८६ ॥

समवसरणे पुष्पारोपणादिकालुकेन मृयांमः न्ध-पुरुषाः समायान्ति तेषां सम्मर्देन स्पर्धां भवति । ततः स्रीणा स्पर्धं चत्वारो गुरवः, पुरुषाणां स्पर्धं चत्वारो रूपव । स्पृतिध महुटे मुक्तमोगिना भवति, चशव्दावमुक्तमोगिनां कौतुक्रम् । आत्म-सयमविराधनावोषाध्य भविति—आत्मविराधना सम्मर्दे सित हरूत-पादानुषवातः, सयमविराधना सम्मर्दे पृथित्या मितिष्ठिनाः पद्काया नावछोवयन्ते न च परिहर्तुं अत्रयन्ते । "ओमारण-पच्छक्तमाहः" ति साधुना नोडिन द्रिवं भाववादां पुरुषः स्पृष्टः स स्वायात्, नं स्वान्तं निरीक्ष्यापरः प्रच्छिति—किर्मयं साधि देवति, स्पृष्टः स स्वायात्, नं स्वान्तं निरीक्ष्यापरः प्रच्छिति—किर्मयं साधि देवति, स्वान्तं स्

अथ तन्तुद्वारगाह—

ख्या कोलिगजालग, कोन्थलकारीय उचरि गेहे य । साडितमसाटिन, लहुगा गुरुगा अभत्तीए ॥ १७८७ ॥

असमार्थमाणे वेत्य भगवन्त्रतिमाया उपरिष्ठावेनानि गर्नेष्ट — 'कृता नाग' कोलिकाट-फानि, 'कोलिकजालकानि तु' जालकाकामः कोलिकानां लायनन्तुमन्तानाः, केल्यन-फारी-अमरी तत्या, सम्बन्धि गृत्युपि भवेन् । यथतानि वनार्वाती ब्याद्यिनि नदा चायारे लघव । अथ न बादयित तनो भगवना भक्तिः कृता न मनति, तथा नामनया नापारे द्य गुरुका ॥ १०८७ ॥ पथ क्षुप्रकार्यं निर्दर्भवार्याणं च य्यायाद्यति—

पद्वार इयरमुद्धे, वहुं ओगुंटिया नहिं गच्छे । उगुद्वयर-धणाईनवहांग चेन निंगीणं ॥ १७८८ ॥

छिदंतस्स अणुमई, अमिरंत अछिद्ओ प उक्खिवणा । छिदाणि य पेहंती, नेव य कञ्जेमु साहिङ्गं ॥ १७८९ ॥

इतरे-पार्श्वस्थान्त्रेषां ये क्षुळ्का घृष्टाः, आदिश्रहणात् "महातुष्पोद्वा पंटुरपडपाउरणा" (अनुयो० पत्र २६) इत्यादि, तानित्यम्मतान् हृष्ट्वा सविश्रक्षुळ्काः 'अवगुण्डिताः' मछदिग्यदेहाः परि
मिश्राः सन्तः 'तत्र' तेषां छिद्धिनामन्तिके गच्छेयुः । तेषां च तत्र मिछितानां परस्परमुत्कृष्टगृह
धनादिविषयाः 'व्यवहाराः' वियादा उपहाकन्ते, ते च व्यवहारच्छेदनाय तत्र संविश्वानाकारयन्ति,

ततो यदि तेषां व्यवहारिहेछ्यते तदा भवति परिस्फुटखेषां गृह-धनादिकं ददतः साधोरनुम
तिदोषः । उपल्क्षणमिदम्, तेन येषां तद् गृह-धनादिकं न दीयते तेषामप्रीतिक-प्रदेषगमना
दयो दोषाः । अथ छिद्धिनामेतहोषमयात् प्रथमत एव न मिछन्ति न वा व्यवहारपरिच्छेदं

10क्वंनित ततः 'उत्खेषणा' उद्घाटना साधूनां भवति, सङ्घाद् वाद्यीकरणमित्यर्थः । 'छिद्राणि च'

दृषणानि ते कपायिताः सन्तः साधूनां प्रथन्ते । नव च ते 'कार्यपु' राजद्विष्ट-ग्छानत्वादिपु

'साहाय्यं' तिन्नस्रणक्षममुपष्टम्मं छुवेते । यत एते दोषा अतो निष्कारणे न प्रवेष्टव्यमनुयान
मिति स्थितम् । कारणेषु नु समुत्पन्नपु प्रवेष्टव्यम् । यदि न प्रविश्वति तदा चत्वारो लववः

॥ १७८८ ॥ १७८९ ॥ कानि पुनस्तानि ! इत्युच्यते—

चेह्यपूया रायानिमंतणं सन्नि वाइ खमगै कही । संकिय पत्त पभावण, पवित्ति कजाइँ उट्टाहो ॥ १७९० ॥

अनुयानं गच्छता चेत्यपूजा स्विरीकृता भवति । राजा वा कश्चिवनुयानमहोत्सवकारकः सम्प्रतिनरेन्द्रादिवन् तस्य निमन्नणं भवति । 'संज्ञी' श्रावकः स जिनप्रतिमायाः प्रतिष्ठापना चिकीपिति । तथा वादी अपको धर्मकर्या च तत्र प्रभावनार्थं गच्छति । शक्कितयोश्च मृत्रार्थ-20 योग्नत्र निर्णयं करोति । पात्र वा तत्राच्यवच्छित्तिकारकं प्राप्तोति । प्रभावना वा राजप्रविता-दिमिन्तत्रगतमेवति । प्रमृतिश्चाचार्यादीनां कुञ्चवार्चाद्यपा तत्र प्राप्यते । कार्याणि च कुछा-दिविपयाणि साधविप्यन्ते । उड्डाहश्च तत्रगतेर्तिवारियप्यत इति । एतः कार्णर्गन्तच्यमिति द्वारगाथासमासार्थः ॥१७९०॥ अथ विस्तरार्थं विमणिपुश्चेत्यपूजा-राजनिमन्नणद्वारे विद्वणोति—

सढाद्यही रन्नो, प्याऍ थिरत्तणं पमावणया।

पिडियातो य अणत्थे, अत्था य कया हवह तित्थे ॥ १७९१ ॥ कोऽपि राजा रथयात्रामहोत्सवं कारियतुमनास्त्रानिमन्नणे गच्छद्भिस्तस्य राज्ञ अद्धादृद्धिः कृता भवति । वैत्यपृतायां स्विरत्वं प्रमावना च तीर्थस्य सम्पादिता भवति । यच जैनप्रवचनप्रत्य-र्नाकाः शासनावर्णयाद्-महिमोपयातादिकमन्थं कुर्वन्ति तस्य प्रतिघातः कृतो भवति । तीर्थं च 'आस्या' त्रपन्न-परपञ्चयोराटर्बुद्धिस्त्पादिता भवतीति ॥ १७९१ ॥

30 अथ संजिद्धारं वादिद्वारं चाह—

एमेव य सन्नीण वि, जिणाण पंडिमासु पढमपद्भवणे । मा परवाई विग्यं, करिज वाई अओ विसइ ॥ १७९२ ॥

१ °ग धम्मकही मा॰ ता॰ ॥

संज्ञिनः-श्रावकाः केचिद् जिनानां प्रतिमानु प्रथमतः "पट्टचणे" चि प्रतिष्ठापनं कर्तुकामानेपा-मपि 'एसमेय' राज इव श्रद्धांबुख्यादिकं कृतं भवति । तथा मा परवादी प्रम्तुतोत्सवस्य विभ फार्पीद् अतो वादी प्रविद्यति ॥ १७९२ ॥ परवादिनिग्रहे च क्रियमाने गुणानुपर्द्यायति—

नवधम्माण थिरत्तं, पभावणा साराणे य बहुमाणी।

अभिगच्छंति य विदुसा, अविग्व पृया य सँयाए ॥ १७९३ ॥ 'नवधर्मणाम्' अभिनवश्रावकाणां 'स्तिरत्वं' स्विरीकरणम् । शासनस्य च प्रभावना भवति, यथा-अहो ! प्रतपति पारमेश्वरं प्रवचनं यत्रदृशा वादलिशसम्पत्रा इति । वर्गानश्चान्येपानपि शासने भवति । तथा त वादिनं 'अभिगच्छन्ति' अभ्यायान्ति 'विद्वास.' सन्द्रयान्तद्वान्मिता-कांतुकाकृष्टचित्ताः, तेषां च सर्वविरत्यादिमतिपत्त्या गर्हाहाभो भवति । परवादिना च निगृही-तेन 'अनिमं' निःप्रत्यृहं पूजा कृता सती स्वपक्ष-परपक्षयोरित परत्र च श्रेयसे भवति ॥१७९.३॥ १०

अथ क्षपकद्वारमाह-

आयाविति तवस्ती, ओभावणया परप्पवार्र्णं । जड एरिमा वि महिमं, उविति कारिति सन्ना य ॥ १७९४ ॥

तत्र 'तपस्विनः' पष्टा-इप्टमादिक्षपका आतापयन्ति । तत्रश्च 'अपभावना' साधवं 'परप्रवा-दिनां' परतीर्थिकानां भवति, तेषां मध्ये ईस्थानां तपिसनामभावात् । श्राहाध चिन्तयन्नि — 15 यदि तावदीद्दशा अपि भगवन्तोऽसाभिः कियमाणा 'महिमा' चत्यपूजां द्रषुमायान्ति, तत रत उर्द्ध विशेषत एव तत्यां यतं विधासाम इति प्रवर्दमानश्रदाका महिमां कुर्वन्ति कारयन्ति च ॥ १७९४ ॥ अध कथिकद्वारमाह—

> आय-परममुत्तारो, तित्थविवट्टी य होट कहयंते । अन्तीनामिगमेण य, प्या थिरया य बहुमाणी ॥ १७९५ ॥

क्षीराश्रवादिल्जियसम्पत्न आक्षेपणी-विक्षेपणी-सर्वेजनी-निर्वेटनीभेटान् चतुर्विया धर्मकथां कथयन् धर्मकथीत्युच्यते । तस्तिन् धर्म कथयति जात्मनः परम्य च समारमागरान् ममुतारः-निस्तरण भवति । तीर्धविवृद्धिश्च भवति, प्रभृतलोकस्य प्रवत्याप्रतिपत्तः । तथा देशनारारेण पूजाफलगुपवर्ण्य 'अन्यान्याभिगमेन' अन्यान्यश्रापकवोधनेन पूजाया सिरना बहुगानध ( मन्यामम्-१५०० । सर्वप्रन्यामम्--१३७२० । ) कृतो भवति ॥ १७९५ ॥

अथ शक्षित-पात्रहारे व्याप्याति-

निस्तंकियं च काहिड, उभए जं संकियं गुयहराहि । अञ्बोच्छित्तिकरं वा, लिभिहि पत्तं दुपक्याओं ॥ १७९६ ॥

'उभये' सुन्ने अर्थ च यत् तस्य शक्ति तत् ता सुनयरेभ्यः पार्थाति शक्ति परि-व्यति । अस्यपंचित्रिक्तिरकं या पात्रं द्विपशार् त्रप्राने । ही पश्ची नगाएनी हिमझम्, गृहरूर-: ३ पद्मः संयतपद्मधोन्यर्थः ॥ १७९६ ॥ यथ मन्त्रवनातारमात्-

> जाइ-तुल-रूच-धण-बलमंपना रिध्नमंतनिक्यंता । जयणाजना य जर्र, नमेन नित्यं प्रशायिन ॥ १७८७ ॥

जाति:-मातृकः पक्षः, कुलं-पेतृकः पक्षः, रूपम्-आकृतिः, घनं-गणिम-घरिम-मेत्र-पारि-च्छेद्यमेटाचतुर्द्धा तटतिप्रमृतं गृह्खावस्त्रायामानीत्, वर्ट-सहस्रयोधिप्रमृतीनामिव मातिययं शारीर वीर्यम्, ग्नेजीत्यादिमिर्गुणः सम्पन्ना ये च 'ऋद्विमन्निकान्ताः' राजपत्रजितादयो ये च 'यतनायुक्ताः' यथोक्तसंयमयोगक्रिता यतयम्न 'ममेत्य' तत्रागत्य तीर्थ प्रमावयन्ति ॥१७९७॥ अपि च-

जी जेण गुणेणऽहिओ, जेण विणा वा न सिज्यए जं तु । सो नेण तम्मि कज, सच्चत्यामं न हावेद् ॥ १७९८ ॥

'यः' आचार्यादिः 'येन' प्रावचनिकत्वादिना गुणेन 'अधिकः' मातिशयः 'येन वा' विद्या-मिद्धादिना विना यत् प्रवचनपत्यनीकिशक्षणादिक कार्यं न मिध्यति मः 'तेन' गुणेन तिस्मन् 10 कार्य 'सर्वस्थाम' सक्छमपि बीर्यं न हापयति किन्तु सर्वया शक्तया तत्र रुगित्वा प्रवचनं प्रभावयतीति भावः । उक्तञ्च-

> प्रावचनी घर्मकथी, वाटी निमित्तिकलपसी च। जिनवचनज्ञश्च कविः, प्रवचनमुद्रावयन्त्यते ॥

11 3096 11

**प्रवृत्तिद्वारमाह**—

15

माहम्मि-वायगाणं, खेम-सिवाणं च लव्भिह पवित्ति ।

गन्छिहिति नहिं ताई, होहिति न वा वि पुच्छइ वा ॥ १७९९ ॥ नत्रान्येपां साधर्मिकाणां चिरदेशान्तरगतानां शाचकानां वा-आचार्याणा तत्र प्राप्तः प्रवृत्ति रुप्सते । तथा क्षेम-परचकायुपस्वामावः चिवं-च्यन्तरकृतीपद्वामाव तयो , उपलक्षणत्वात्

युमिल-टुर्मिलाटीनां चागामिसंवत्मरमाविनां प्रवृत्तिं तत्र नेमित्तिकमाधूनां मकावाट् रूप्यते । 20 यदि वा यत्र देही न्ययं गमिप्यति तत्र तानि क्षेमार्दानि मित्रप्यन्ति न वा १ इति सार्थार्मका-

र्वान् एच्छति ॥ १७९९ ॥ कार्योद्वाहद्वाग्वयमाह—

कुलमादीकजाई, साहिम्सं लिंगिणो य सासिस्सं । जे लोगविरुद्धाई, करेंति लोगुत्तगई च ॥ १८०० ॥

कुलाडीनि-लुक-गण-सङ्घसत्कानि कार्याणि तत्र गतः साधियप्यामि । लिहिनश्च तत्र गनः 25 'ग्रासिप्यामि' हिनोपटेगदानादिना शिक्षयिप्यामि, ये लिङ्गिनो लोकविरुद्धानि लोकोत्तरवि-रुद्धानि च प्रवचनोड्डाह्कारीणि कार्याणि कुर्वन्तीति ॥ १८०० ॥

आह यदेतानि कारणानि भवन्ति तनः किं कर्तत्र्यम् १ इत्याह— एएहिँ कारणहिं, पुत्र्वं पडिलेहिऊण अइगमणं।

अद्वाणनिग्गयाद्री, लग्गा मुद्वा नहा खमओ ॥ १८०१ ॥

'ग्नैः' चैत्यप्जादिमिः कारणरनुयानं प्रवेष्ट्यमिति निश्चित्य पूर्वं प्रत्युपेक्ष्य तनोऽतिगमनं कार्यम् । अयाव्यनिर्गताः—ते अव्यानमतिलद्भय सहसेव तत्र प्राप्ताः, आदिगटदाटपूर्वोत्सवादिव-क्ष्यमाणकारणपरियहः, एवंविषः कार्रणरप्रस्युपेक्षितेऽपि क्षेत्रे गनाः सन्तो यथोक्तां यतनां कुर्याणा अपि यदि 'ल्याः' अगुद्धमक्तादिग्रहणदोषमापन्नान्तथापि गुद्धाः । यथा 'क्षपकः' पिण्ड-

ů

निर्युक्तीं प्रतिपादितचरित शुद्धं गवेपयन्निप निगृहवात्मकारया तथाविषध्महिकया च्छित्त सन्नाधाक्रमण्यिप गृहीते शुद्धः, ज्ञाटपरिणामत्ताहिति निर्युक्तिगाथायमानार्थः॥ १८०१॥ अर्थनामेव विवृणोति—

नाऊण य अइगमणं, गीए पेसिति पेहिउं कछे । उनसय भिक्यायरिया, वाहिं उन्भामगादीया ॥ १८०२ ॥ सन्भाविक इयरे वि य, जाणंती मंडवार्णो गीया । सेहादीण य थेरा, वंदणजुत्तिं वहिं कहए ॥ १८०३ ॥

चैत्यपूजादिके कार्ये समुत्पन्नेऽनुयानक्षेत्रं प्रत्युपेक्षितुं गीतार्थान् भेपयिन । तनी जात्वा सम्यक् क्षेत्रस्वरूपमितगमनं कर्ज्यम् । कि पुनलत्र प्रत्युपेक्ष्यम् र द्याह—मान्यामे उपाधयः. 'यहिः' वाह्यप्रामेषु च उद्धामकार्या भिक्षाचर्या, आदिश्वात्रान् तत्या गन्छतागपान्तगरे निधा-१० मम्यानं मौलप्रामे च भिक्षा-विचारम्भिप्रभृतिकं प्रत्युपेक्ष्यम् । तथा सद्दाविज्ञानिज्ञतंथः मण्डपादीन् गीतार्था जानन्ति, यथा—अगी सद्भावत न्यार्थ गण्डपा कृताः अगी नु गय-तार्थ परं केतवप्रयोगेणास्मानित्य प्रत्याययन्ति, आदिग्रहणान् पीठिक्रादिपरिष्ठः । उपात्ति प्रत्युपेक्षिते स्त्यः सवाल-वृद्धगच्छसिता अनुयानक्षेत्र प्रविज्ञान्ति । स्वविराध्य विद्येत पर्य-मानाः शैक्षादीनां 'वन्दनयुक्तिं' पार्श्वस्थादिवन्दनविधि चत्रययन्ति, मा भृदन्यया तहन्यने तेषा १५ विपरिणाम इति ॥ १८०२ ॥ १८०३ ॥ ध्रथ चैत्यवन्दनविधिमात्—

निस्तकडमनिस्ते वा, वि चेडए सन्विहं शुई तिनि । वेलं च चेड्याणि य, नाउं एकिकिया वा वि ॥ १८०४ ॥

'निश्राकृते' गच्छप्रतियहे 'अनिश्राकृते वा' निष्ठपरीते चेत्ये सर्वत्र तिस स्तृतयो दीयस्ते । अथ प्रतिचेत्यं स्तुतित्रये दीयमाने वेलाया अतिकमो भन्नति, भूगासि वा ना चयानि, ननो के वेलां चत्यानि वा ज्ञात्वा प्रतिचेत्यमेकका स्तुतिर्वानत्येति ॥ १८०४ ॥

अथ समनसरणविषय विधिमाह—

निस्सकडे ठाइ गुरू, कड्वयसिहएयरा वए वर्गाहं । जत्थ पुण अनिस्सकडं, पृरिति तिहं समीयरणं ॥ १८०५ ॥

निश्राहते चैत्य 'गुरु.' आचार्यः कतिष्य परिणतमाधुनि महिनधैत्यमहिमाननोपनार्यः विष्ठति, 'इतरे' धैक्षाटयने 'मा पार्श्वसादीन् भूयना लोहन पृत्यनानान् दृष्ट्वा नत्र गमन मार्थः' इति कृत्वा गुरुभिरनुज्ञाता वमिन ब्रजेयुः । यत्र पुन क्षेत्रे अनिश्राहन नेन्य नतानायां समवसरण पृत्यन्ति, सभागापूर्व धर्मकथा कुर्वन्तीन्यर्थ ॥ १८०५ ॥

जाह कि सर्विभेन्तत्र धर्मकथा कार्या व आहोश्वित्रनिर्वेगिष । उच्यने — संविग्नेहि च कहणा, हयनेहि अपनाओं न ओवनमा ।

१ "मानियपारणगृहाल" ह्यारि २०६-१०-११ मार्या तथा अता। ६ स्थितांच्य आस्या— नाऊण मोल के विल्या। ३ विक्षणीयम् १ इति चेद् यत साह—[मीलप्रामे ] उपायती भिक्षावर्षा च 'बहिः' याहात्रामेषु उद्धामका, सा' मन्या

पव्यक्षाभिमुहा वि य, तेमु वण सेहमादी वा ॥ १८०६ ॥

भिवितः । उद्यनिवहारिनः क्यना यमस्य क्लेक्या । कृतः । ह्याह—हतेर-असंवि-मान्तेर्वमेक्ष्यायां क्रियमाणायां क्षेत्रगाम्यययो मक्ति, नेते यथा व्यक्तित्त्यण कारिए इति । न च नेपाल 'उपग्रमः' सम्यन्ध्येनादियनिपरिषयेनि । येऽपि च यवस्याभिनुन्ताः श्रेष्ठाद्यो हवा अग्राप्यपरिणवित्तनवचन नेऽपि तेषु अतेष्ठः—क्षोमने स्वक्तेनेऽपि धर्मे व्ययन्तिति ॥१८०६॥ अह निश्राहृते चेष्रे यदि वदानीमपंविद्या न मक्ति ततः को विधिः । द्याह—

पृत्ति स्पासरणं, अन्नासह् निम्यचेहण्युं पि । इहन होनविन्द्रं, सद्वायंना य सङ्घानं ॥ १८०७ ॥

'अन्येषान' अनंत्रिणनानमति निक्षाहतेष्विति चैत्येषु सम्बस्तां पृग्यन्ति । इत्या 'लोकत् 10विष्ठदं' लोकावदातो स्वति—अहो ! असा मत्मांग्यो यदेवमन्यदीयं चैत्यम् इति क्षत्वा नाग्रोपविष्य धर्मक्र्यां कृषेन्ति । श्रद्धामदक्ष श्राद्धानां स्वति, तेपामन्यर्थमस्ययंयमानानामिति तत्र धर्मक्रयाया अकृत्यात ॥ १८०७ ॥ अस निक्षाचर्ययां यदनानाह—

पुष्यपिदेहीई समे, हिंदैनी नन्य ने पमार्ण नु । सामाविअसिक्साओ, विदंतऽपुष्या च ठवियादी ॥ १८०८ ॥

गृहंपविद्या नाम-युनै ये क्षेत्रप्रस्थेष्यं प्रीहर्नानः समं मिक्षं हिण्डम्ने । नत्र च मिक्षा-महन्तं न एव प्रमाणनः, नागन्तुंतनत्र शुद्धा-सुद्धगवेषणा अनेक्या । ने च पृत्रप्रविद्या इतं विद्यान-यदेनः 'स्थामाधिकभिक्षः' स्थाबीनप्यादिनाः, एनाम्तु 'अपृत्येः' गंग्रनार्थं स्थापिन-निक्षित्रादयः ॥ १८०८ ॥ अपिक्ष्य-नाटकद्श्ययोवेननामाह---

वंदेण इंति निर्ति व, जुब मज्ज्ञे थेर इन्यिओ नेणं। टंति न य नाडएसुं, अह टंति न पेह गगादी॥ १८०९॥

स्वीयद्भुरे बुन्देरायानि निर्गच्छिन च । ये च युगतने मध्ये क्रियने । यतः स्थिनेन णर्थेन 'स्वीयगः' बुद्धा सर्वान, मा भ्रम् सुक्त-मुक्तयमुख्य दौषा इति । यत्र नाटकानि निर्गक्ष्यने तत्र न निष्ठित । अथ क्षारणतिष्ठिति ततः ''न पेह'' नि नर्नक्यादिक्षणणि न पेक्षने । एत्सा दिष्टिगोक्सगनेषु च नेषु सगादीक्ष कुर्वन्ति, नेस्पश्च द्राग् दृष्टि निवर्नयन्ति ध्या १८०९ ॥ तन्तुद्वाक्षद्विषु विधिमाह्—

र्भारेह मैपफरण, इयरे चौयेनि नेनुसादीसु । अभिजोयेनि मित्रिसिसु, अणिच्छि फेडेनऽदीमेना ॥ १८१० ॥

'इनें' अर्गविद्या देवर्ङ्गिका इत्यर्थः तान् तन्तुवाल-इतायुटकादितु सन्तु ते साववा नादर्यान् । यदा—'श्रांक्यन' परिक्रमेयन महाकल्कानीय महामल्कानि देवहुल्यानि'। मह्नो १८नाम-विश्वन्यक्रव्यश्ट्राः, तस्य च र्याद पर्कलस्ट = ग्रुं मवित तना छोक सर्वोऽपि नं पृजयति, एवं यदि सुवर्गार देवहुल्यानि सूचो सूनः सम्मार्जनादिना सम्यगुज्वाक्यत तना सूचान् छोको स्वनां पृज्ञ-मह्नानं हुर्यात् । अत्र ते देवहुल्किकाः सद्दानिकाः—वैन्यनिवहस्तुहै-क्षेत्रादिदृत्ति-

१ °नि। किमुक्तं मधति ?—यथानामकश्चिन्मङ्गः चित्र° मा०॥ २ °हहदृकारिवृ° मा०॥

भोगिनस्ततसान् 'अभियोजयन्ति' गाढं निर्भन्संयन्ति, यथा—एकं तावद् देव्हुनानां एति-मुपजीवथ द्वितीयमेतेपां सम्मार्जनीदिमारामपि न कुरुथ । इत्यमुक्ता जिप यदि तन्तुज्ञानादी-न्यपनेतुं नेच्छन्ति ततोऽदृश्यमानाः स्वयमेव 'स्कृटयन्ति' अपनयन्तीत्वर्थ ॥ १८१० ॥

क्षुहकविपरिणामसम्भवे यतनामाह—

उजलवेसे खुड़े, कारीत उच्चहुणाइचोक्से थ । न य मुर्चतऽसहाए, दिति मणुने य आहारे ॥ १८११ ॥

क्षुष्ठकान् 'उज्ज्वरुवेपान्' पाण्डरपट-चोरुपट्टधारिण उद्वर्तन-प्रवारुनादिना च चोधान्-शुचिगरीरान् कुर्वन्ति । न च ते क्षुष्ठकाः 'असहायाः' एकाकिनो मुच्यन्ते । यूपमाध्य तेपा 'मनोज्ञान्' स्निग्य-मधुरानाहारानानीय उटति, उरश्रदृष्टान्तेन च प्रज्ञापयन्ति ॥ १८११ ॥

तमेवाह---

10

5

आतुरचिण्णाइं एयाइं, जाइं चरद नंदिओ । सुकत्तणेहि जावेहि, एयं दीहाउरुक्यणं ॥ १८१२ ॥

2124.

जहा एगो ऊरणगो पाहुणयनिमित्तं पोसिज्ञह् । सो य पीणियमरीसे हिन्द्राटकयंगमधी क्षयकत्त्रकृत्यो सुहंसुहेणं अभिरमह् । कुमारगा वि य तं नाणाविदेहि की जिनिनेति की नान्निति । त च एवं लिल्जिमाणं दृष्ट्रण वच्छगो माऊए नेहेण गोविय दोहएण य नपणुक्तपा । इकुमिति । त च एवं लिल्जिमाणं दृष्ट्रण वच्छगो माऊए नेहेण गोविय दोहएण य नपणुक्तपा । इकुमिति खीरं न पिवह रोसेणं । ताए पुच्छिओ—वच्छ ! कि न धावित । तेण गणियं—अम्मो ! एस नंदियगो दृष्ट्रेहि जवसजोगामणेटि अलंकारिवसेमेहि य अलकारियो पुच व्य परिपालिज्ञह, अह तु मंद्रभगो मुक्षणि तणाणि कयाद लभागि, ताणि वि न पज्ञनगाणि, एव पाणियं पि, न य म कोइ लाल्ह् । ताए भन्नह—पुच ! आउरिक्ताट एयाद, जला आउरो मिरिक्कामो ज मगगइ परथं या अपरथं वा तं दिज्ज्ञट एवमेगो वि नदिय में पोलिज्ञात क्या मारिज्ञिहिङ तथा पिच्छिहिसि । अन्नया सो वच्छगो त नदियग पाहुजएमु थागएमु बिह्जिमाण दृष्टुं तिसिओ वि माऊए थन्न नाभिज्यह भण्णं । तए भन्निक्ता । नपु भयानिका में स्वाभिज्ञाती वि नदियओ अज्ञ पाहुजएहि आगणि मन अग्नाचो विजिग्गयनीते। जोन्द्रयो से वर्गो जल पाहुजएहि आगणि मन अग्नाचो विजिग्गयनीते। जोन्द्रयो विम्परं रसतो मारिओ, तङ्गया क्रो ने पाडिनच्छा ! । ताए भन्ना—रणु पुन्त ! नवा १३ चेव ते किह्यं "आउरिच्नाइ एयाइ" ति. एम तेनि विवागो अपुनचो । ॥

अधाधरार्थः—आतुरः-चिकित्माया जविषयमृतो सेगी, तस्य यथा मर्नुरागना पर गर-पत्र्य या दीयते एवसयमपि नन्द्रिको यानि मनोज्ञानारजातानि चर्गत कार्तः कार्युर्गार्जातिः, जतो वस्य ! शुक्कतृषे, 'यापय' स्वत्रीरं निर्वात्य, यत एतद् दीर्घापुरो नद्यत्य । एउपेनेऽ-प्रामंविशक्षत्रका यद् मनोज्ञातानदिभिरपक्षत्रम्यन्ते तद् मन्द्रिक्षोपन्यद् इष्टन्यम् ॥ १८१६ ॥ ३३

अथ निर्दर्गकार्येषु यतनामाह—

न मिलंति लिंगिकजे, अन्छंति व मेहिया उदार्गाणा ।

१ 'नादिना सर्वधंय सा' गा॰॥

विति य निज्वंधिम्म, करेगु निज्यं सु मे दंहं ॥ १८१३ ॥

यत्र लिदिनामाकुष्टगृह-धनाटिकार्याण्युपदाकन्ते तत्र प्रथमन एव न मिलन्ति । अर्थ नेर्वला-मोटिकया मील्यन्ते नता मेलिना अप्युदासाना आसते । अथ ने वर्वाग्न्—कुरुतान्मदीयस्य व्यवहारस्य परिच्छेदम् । तत एवं निर्वन्य नः क्रियमाण नाधवा झवते—यद्यसाकं पार्थाद् व्यवहारपरिच्छेदं कार्यिप्यय तत दमयेपामाप भवनां 'तीवं दण्डम्' आगमोक्तपायि एक्षणं 'कुमैः' करिप्याम इति ॥ १८१३ ॥

"अद्वाणनिस्मयादी" (गा० १८०१) इति पर्व ज्यास्त्रानयति—

अद्वाणिनग्रवादी, थाणुप्पाद्यमहं व मोऊण । गेलच-मन्यवसगा, महाणदी नित्तया वा वि ॥ १८१४ ॥

10 अञ्चितिग्ताः—अञ्चानमितिल्ह्य सहमैव तत्र प्राप्ताः, आदिश्रच्यादन्यदृष्येवंविधं कारणं गृत्रते । स्थानात्पातिकमहो नाम—नत्रापृत्रः कोऽप्युन्मविद्यापः सहमैव आद्धः कर्तुमारव्यः तं वा श्रुत्वा । यदि वा ये क्षेत्र प्रन्युपेक्षितुं प्रेप्यन्ते ते तटानीं ग्लाना-ऽग्लानप्रतिचरणव्यापृता वा । अथवा सार्थवयागाः—ते तत्र मार्थमन्तरेण गत्तुं न शक्यते । महानदी वा काचिद्पान्तराले नाममीक्ष्णमुत्तरतां बहुवा दोषाः । नावन्मात्रा एव वा ते साथवा यावतां मध्याद्कस्थाप्यन्यत्र विदेषणं न संगच्छते । अत ग्लाः कारणरप्रन्युपेक्षितेऽपि प्रविद्यतां न कक्षित् दोषः ॥१८११॥

अत्रं यननामाह---

25

30

समणुनाऽसद अने, वि पुच्छिउं दाणमाद् वर्जिति । दच्यार्द् पहुंचा, जह लग्गंती तह वि सुद्धा ॥ १८१५ ॥

यदि 'ममनोज्ञाः' माम्मोगिकाः पृत्रेपतिष्टाः मन्ति तत्तर्तः मह भिक्षामयन्ति । अथ म 20मन्ति समनोज्ञान्ततः 'अन्यानपि' अन्यमाम्मोगिकानपि एङ्गा दानश्राहकुलानि वर्जयन्ति, तप्त्रा-धाकमोदिद्रापसम्मयात् । शेषपु कुरेषु पर्ययनः ''दञ्जादी पेह्न' ति द्रव्यतः क्षेत्रतः कालनो भावनश्च शुह्रमन्त्रेपयन्त्रो यद्यपि कर्माप स्थापनादिकं दोषं 'स्मिन्ति' प्राप्तुवन्ति तथापि शुद्धाः, स्पक्तवदश्यमंरणामनया श्चनज्ञानोषयोगप्रशृक्तव्यादिनि ॥ १८१५ ॥

गतं 'परिहरणा अनुयाने' इति हारम् । अय पुरःकर्महाग्माह—

पुरक्रम्मस्मि य पुच्छा, किं कस्साऽऽरोबणा य परिहर्णा । एएसिं तु पयाणं, पन्तयपरुवणं बोच्छं ॥ १८१६ ॥

पुरःकर्मणि प्रच्छा कर्त्तच्या । तद्यथा—िकं पुरःकर्म ? कस्य वा पुरःकर्म ? का वा पुरःकर्म मेण्यारोपणा ? क्यं पुरःकर्मणः पिरहर्गणं क्रियते ? एतेषां चतुर्णामपि पदानां पत्येकमहं शरू-पणां वक्ष्ये ॥ १८१६ ॥ तत्र किमिनि द्वारस्य प्रक्ष्यणां चिकापुः प्रयमुख्यापयलाह—

जह जं पुरतो कीग्ह, एवं उडाण-गमणमादीणि । होति पुरक्रममं ते, एमेव य पुत्रक्रममे वि ॥ १८१७॥

परः प्राह—यदि मार्थाभिक्षार्थनो गृहाङ्गणमागतस्य यन् 'पुरनः' अप्रनः क्रियते तत्

<sup>? &</sup>quot;बागुप्पारनं णाम सतुत्र्वा मही अतिहिमहो वा" इति चूर्णी विशेषचूर्णी च ॥

पुरःकर्मेति व्यवहियते, एवं 'ते' तव यानि दायकस्योत्यान-गननाटीनि कर्नाणि माधीरगन कियमाणानि तानि सर्वाण्यपि पुरःकर्म भवति । अथ पृत्रीर्थवाचकः पुर राव्य हदाधिकियते तत आह—एवमेव च पूर्वकर्मण्यपि द्रष्टव्यम् । किसकं भवति ?—'पुर —गाधीगगमनात् पृवं कर्म पुरःकर्म' इत्यरयामपि व्युत्येकौ यान्युत्थानाटीनि पृवं कृतानि तानि पुरःकर्म प्रामुनन्ति ॥ १८१७ ॥ यदि नामेवं ततः का नो हानिः ' टति चेद् उच्यते—

एवं फासुमफासं, न विजए न वि य काइ सोटी ने । हंदि हु वहणि पुरतो, कीरंति कयाणि पुन्वं च ॥ १८१८ ॥

'ग्तं' द्विधाऽपि समासे कियमाणे प्राञ्चकमप्राञ्कं वा 'न नियते' न ज्ञायते. सर्नन्या अप्यु-ध्यान-गमनादिचेष्टायाः पुरःकर्मत्वप्राप्तेः । अज्ञायमाने च प्राञ्चका-ऽप्राञ्चकविभागे शोधिरपि काचित्रास्ति 'ते' तवाभिप्रायेण, तस्याध्याभावे चारित्रस्याप्यभाव इति भावः । 'एन्ति' इत्यु-10 पप्रदर्शने । 'हुः' इत्यामज्ञणे । नतध्यवम्—हे आचार्याः ! वह्नि पुरतः कियन्ते वह्नि च दायकेन पूर्वं कृतानि तानि सर्वाष्यपि पुरःकर्म प्रामुवन्ति ॥ १८१८ ॥

श्रत्र सुरिः मतिवचनमाह—

कामं खल पुरसदो, पचक्ख-परोक्यनो दृहा होइ। तह वि य न पुरेकम्मं, पुरकम्मं चोदग । इमं तु॥ १८१९॥

'कामम्' अनुमत खेलुशब्दोऽवधारणे अनुमतमेवानाक यत् पुरःशब्दः प्रत्यक्ष-परोक्षयोर्द्विण भविति—यदा 'पुरः-अग्रतः कर्म पुरःकर्म' इति द्युत्पित्तगर्थायते तदा प्रत्यक्षार्थवाचकः पुरः-शब्दः, यदा तु 'पुरः-पूर्वं कर्म पुरःकर्म' तदा परोक्षार्थवाचकः । एवं पुरःशब्दकः प्रत्यक्ष-गो-क्षार्थवाचकतया यद्यद्यवानादीनि पुरःकर्म प्रामुवन्ति तथापि नानि पुर कर्म न भवितः किन्तु पुरःकर्म हे नोटक ! 'हदं' वक्ष्यमाणं भवित ॥ १८१९ ॥ तदेवार्---

हत्यं वा मत्तं वा, पुट्यि सीतोदएण जं धोवे । समणद्वाए दाया, पुरकम्मं तं विजाणाहि ॥ १८२० ॥

हस्तं चा मात्रकं वा 'पूर्व' भिक्षादानान् प्रथम 'श्रांनोद्येजन' स्थिए जोरन यद् दाना धर-णार्षे 'धावति' प्रशालयति तत् पुरःकर्म विज्ञानीहि न शेपस्थान-समसदिशम्, नयासमय-परिभाषया रूढत्वात् ॥ १८२०॥ यत क्रिमिति हारम् । अय क्येति हारम्य प्रत्यपाना — 23

'मुह्द्' मित्रन्, 'प्रेप्यः' दानी-दासादि, 'बन्युः' माना-मगिन्यादि ॥ १८२१ ॥ अय पुरःक्रमणः सम्मबमाह-

इसए पमाणपुरिसे, जाए पंतीएँ नाण मोन्एं। मी पुरिसो ते बडबं, ते दृष्यं अन्नों अनं वा ॥ १८२२ ॥

सङ्ख्यां पश्चिपरिवेषणे निष्ठकः कोऽपि 'हमकः' कर्मकरं , एतेन प्रमुमन्दिष्टप्रहणन् ; 'प्रमाणपुरमा वा' देयद्रव्यसामां, अनेन च प्रमुप्रहणन् ; ततश्च दाता प्रमुवी प्रमुसन्दिष्टा वा यस्यां पञ्चा पुरःक्रमें कृतवान् वा मुनवा यद्यन्यां पिंह सङ्गामित तदा यदि परिणवहस्तस्तनः करनंत । अत्र चाष्टा मङ्गा भवन्ति—न पुरुरन्तां पद्धिनन्यां वा पर्द्धि तद् इत्यमन्यद् इत्यं वा इत्यनेन चलारी महाः सुचिताः, एवमन्यः पुरुष इत्यनेनापि चलारो महाः सुच्यन्ते, एवमते 10 अष्टो सङ्गाः ॥ १८२२ ॥ एनामे गप्टमर्हां म्यष्टयिन-

सो तं नाए १ अन्नाएँ विद्यकों २ अन नीएँ २ दो वडने ४। एमेव य अन्नेण वि, भंगा राखु होति, चनारि ॥ १८२३ ॥

स पुरुषलाद् द्रव्यं तस्यां पद्माविति प्रथमः १ । म पुरुषलाद् द्रव्यमन्यस्यां पद्माविति हिनीयः २ । सं पुरुषोऽन्यद् द्रव्यं तस्यां पद्धाविति तृनीयः ३ । सं पुरुषोऽन्यद् द्रव्यमन्यस्यां १४ पञ्चाविति चतुर्थः ८, अत्र च 'द्वे अपि' द्रज्य-पञ्ची अन्ये द्नि । एवंमव चान्यपुरुषपटेनापि चलारे महा मर्वान्त । तद्यया—अन्यः पुरुषन्तद् द्रव्यं तस्यां पद्रा ५ अन्यः पुरुषन्तद् द्रव्यमन्यसा पद्यो ६ अन्यः पुरुषोऽन्यद् द्रव्यं तसां पद्यो ७ अन्यः पुरुषोऽन्यद् द्रव्यमन्यसां पक्षाँ ८ ॥ १८२३ ॥ एतेषां मञ्चाद् येषु यथा ऋष्यते तदेनद् दर्शयिन-

कैंप्यह ममेमु तह मचमिम तह्यिमा छिन्नेतावारे। अत्ति द्विम्म दोसुं, सञ्चत्य य मयसु कर्-मने ॥ १८२४ ॥

'समेषु' हिनीय-चनुर्य-यहा-इहमेषु महेषु ब्रह्मतुं ऋत्यने । तथाहि-हिनीये तावदन्यसां पश्ची सङ्कान्तत्वेन तर् द्रव्यमपि बङ्गमाणनीत्या चतुर्थे तु द्रव्यान्तरत्वेनान्यसां पद्नी दीयमान-स्त्रेन च पष्ट तु प्रस्यान्तरेपापरस्त्रां पद्दे। तद् द्रव्यं दीयत इति हेनोः अष्टमे तु तिम्रणामपि पुरुव-त्रक्य-पद्मीनामन्यन्वेन परिस्कुटमेव क्रक्यन इति । तथा सप्तमेऽपि सङ्गे कल्यत एव, पुरु-१५यान्त्रेरपान्यद्रव्यस द्रायमानत्नान् । तृतीये तु च्छित्रव्यापारं सति करयेन, यः साधुडानार्थं हस्त-मात्रक्रप्रक्षाचनव्यापारः इतः म यदा व्यापारान्तरेण च्छिन्नो मनति तदा तैनेव पुरुषेणान्यद् द्रव्यं तसां पद्यो दीयमानं ऋत्यत इति मादः । 'ह्याः' ययम-पञ्चमयोर्थाद तद् द्रव्यं तेनात्मार्थितं मनति ततः कल्पतं नान्यया । 'मर्वत्र च' अष्टलींन महेषु कर-मात्रके 'मल' विकल्पय, यदि इस्तो वा मात्रकं वा सिकायसुरकाई वा न मवति ततः कर्यते अन्यया तु नेत्यवं 3८मनना क्लेब्येन्यर्थः ॥ १८२२ ॥ अय क्रिमर्थं पुरःकर्म क्रोति १ इत्याह—

अञ्चिमिण चिक्कणे वा, कृरे घृविउं पुणी पुणी दंह ।

१ °दः 'प्रमाणपुरुषो चा' देयद्रव्यखामी यस्यां पङ्की मा॰ छा॰॥ २ नेवं गाया विद्येष-चूर्णी द्याउँ ॥

23

## आयमिर्फणं पुट्यं, दह्ज जहणं परमयाए ॥ १८२५ ॥

परिवेषणं कुर्यतो यद्यत्यण्णश्चिक्षणो वा क्रान्नन एकत्र हन्नदाह्मयादपरः हने विल्म-नात् कुण्डकादिस्यितेनोदकेन स दाता पुन पुनः 'वाला' हन्नमाद्रांकृत्य 'ददाति' परिवेण्यती-त्यर्थः, साधोरप्यागतस्य तथेव यदि भिक्षां ददाति तदा पुरःकर्ग भवति । यदि वा प्वेन् 'आचन्य' हन्ने मात्रकं वा प्रशाल्य प्रयमन एव यतीनां दद्यात् ततोऽन्येभ्यः परिवेपयेत् नदाऽि । पुरःकर्म भवति ॥ १८२५ ॥

ण्वं पुरःकर्मणि कृते यद् यत्र कल्पते तदेतद्रं निर्मृक्तिगाथया दर्भयति— दाऊण अन्नद्द्यं, कोई दिसा पुणो वि तं चेव । अत्तद्धिय-संकामियगहणं गीयत्थसंविग्गे ॥ १८२६ ॥

तद् अनेपणाकृतं द्रव्यं मुत्तया अन्यसान्यद् द्रव्यं 'दत्त्वा' परिवेष्य कशित् 'तदेव' भने-10 पणाकृतं द्रव्यं पुनरिष तस्यामन्यस्यां वा पद्मां नाषृतां द्रयात् . एवं क्रितव्यापारे सानाधितं सत् कल्पते । अथवा ''सकामिय'' ति नदनेपणाकृतं द्रव्य म दाता अन्यस्यं परिवेषयेत् स यदि दद्यात् तत एवं सक्रामित मन् कल्पते । एतय द्राहण गीतार्थस्यानुज्ञानम , यनो शीनार्थ-सद् द्रव्यमित्थं गृहानोऽपि सविद्यो भवति ॥ १८२६ ॥ एनदेवान्त्यपंद भाष्यकारो भाषयति—

गीयत्थरगहणेणं, अत्तिष्टियमाद गिण्हई गीनो । संविग्गरगहणेणं, तं गिण्हंनो वि संविग्गो ॥ १८२७ ॥

गीतार्थप्रहणेन कृतेनेतद् ज्ञापितं यद् आत्मानितम् . पादिशब्दात् मद्रागिनं च तद् आगम-ममाणतो गीतार्थं एव गृहाति नागीतार्थः । सविद्यप्रहणेन तु 'तर्' आल्मार्थितादि गृहानोऽपि गीतार्थः संविद्यो भवति नासविद्य द्ख्क भवति ॥ १८२७ ॥

इत्यं पुनः पुरतः कृतमापं न पुर्-कर्म गवतीनि दर्शयति-

पुरतो वि हु जं धोयं, अचहाए न तं पुरेकमां । तं उद्दुहं मसिणिदमं व सुक्ते नहिं गरणं ॥ १८२८ ॥

यत् 'पुरतोऽपि' साधोग्यतोऽप्यालार्थ भानं तत पुर नर्भ न भवति. जिन्यु तर् हरण्डे सिक्तमं वा भन्तत्वम् । 'उदकार्द्र' मिन्दुमिनम् , 'मिल्या' बिन्दुसिनम् । निम्युभगेऽपि 'शुप्ते' परिणते ब्राल कर्चन्नम् ॥ १८२८ ॥ पुर सभाज्याद्रियोविधेषमा —

तुष्टे वि नमारंभे, सुंद गरणेक एउ पटिनेही । अन्नन्थ एड नानिय, अन्हें होड सिप्पं नु ॥ १८२९ ॥

20

25

30

तापितं तत्रात्माथिते क्षिप्रमपि ग्रहणं कर्त्तज्यम् ॥ १८२९ ॥ गतं कस्येति द्वारम् । अथारोपणाद्वारमाह—

चाउम्मासुक्रोसे, मासिय मञ्जे य पंचग जहन्ने । पुरकम्मे उटउछे, ससिणिद्धाऽऽरोवणा भणिया ॥ १८३० ॥

उदकसमारमे पुर कर्मात्कृष्टमपरावपदम्, उदकाई मध्यमम्, सिक्तग्वं जघन्यम् । उद्धृष्टे चत्वारो मासा लघवः, मध्यमे लघुमासिकम्, जघन्ये पञ्चरात्रिन्दिवानि । एवं पुरःकर्मोदकाई-सिक्तग्वेषु यथाक्रममारोपणा भणिता ॥ १८३० ॥ अथ परिहरणाद्वारमाह—

परिहरणा वि य दुविहा, विहि-अविहीए अ होह नायच्या । पहिमेह्नुगस्स सच्चं, विहयस्स य तिम्म गच्छिम्म ॥ १८३१ ॥

तदृयस्सँ नावजीवं, चउथस्स य तं न कप्पए दुर्व्वं । तद्दिवस एगगहण, नियट्टगहणे य सत्तमए ॥ १८३२ ॥

परिहरणाऽपि च द्वितिया—विधिपरिहरणा अविधिपरिहरणा च मवति ज्ञातन्या । अवि-धिपरिहरणा सप्तिविधा—तत्र प्रथमस्य नोदकस्य सर्वमिष द्रव्यजातं स्वगच्छे परगच्छे च याव-जीवमकस्पनीयम् १, द्वितीयस्य तु तस्मिन्नेव गच्छे यावज्ञीवम् २, तृतीयस्य यावज्ञीवं तस्पे-16 वैकस्य साधोः सर्वमिष द्रव्यजातम् २, चतुर्थस्य तु तद् द्रव्यमेकं यावज्ञीवम् १, पञ्चमस्य तु तिह्वसं सर्वद्रव्याणि ५, पष्टस्य तु तस्पर्वकद्रव्यस्य प्रहणं न कस्पते ६, सप्तमस्य निवृतः

सन् स एव साबुः परिणतेन हस्तेन ब्रहणं करोतीत्यभिष्रायः ७ ॥ १८३१ ॥ १८३२ ॥ अर्थेतेषामेव परामिष्रायेण व्यास्यानमाह—

पदमो जावजीवं, सन्वेसि संजयाण सन्वाणि ।

द्व्याणि निवारेई, वीओ पुण तिम्म गच्छिम्म ॥ १८३३ ॥ प्रथमो नोदको यिसन् गृहे पुर कर्म कृतं तत्र यावदसौ पुर कर्मकारी दाता यद्थे च तत् पुर कर्म कृतं ता यावद् जीवतस्तावत् स्वगच्छ-परगच्छसत्कानां सर्वेषां संयतानां सर्वाणि इत्याणि निवारयति । द्वितीयः पुनस्तिसन् गच्छे सर्वेषामिष साघृनां यावज्ञीवं सर्वेद्रव्याणि निवारयति ॥ १८३३ ॥

तह्यो जावजीवं, तस्सेवेगस्स सव्यद्व्याहं । वारह चडत्थो पुण, तस्सेवेगस्स तं द्व्यं ॥ १८३४ ॥ वर्तायो व्यक्ति—यदर्भ एक वर्षः

तृतीयो त्रवीति—यदर्थं पुर.कर्म कृतं तस्वैकस्य यावजीवं सर्वद्रव्याणि न कल्पन्ते । चतुर्थम्तु तदेवैकं द्रव्यं तस्वैकस्य यावजीवं वारयित ॥ १८३१ ॥

सन्याणि पंचमो तहिणं तु तस्सेव छहों तं दृन्यं।

मत्तमओं नियद्वंतो, निण्हड् तं परिणयकरिम्म ॥ १८३५ ॥
पञ्चमो त्रवीति—तदेवंकं दिनं सर्वाणि द्रव्याणि तदीयगृहे न कल्पन्ते । पष्टो त्रृते—तदेवंकं
द्रव्यं तस्य गृहे तिह्नं मा गृह्यतान् । सप्तम प्राहः—'परिणतकरे' परिणताप्काये सित हस्ते
भिक्षामिटत्वा निवर्त्तमानम्त्रंत्रेव गृहे स एव साधु सर्वद्रव्याणि गृहातु न कश्चिद् दोषः ॥१८३५॥

इत्यं परेरुके सति गृरिराह—

एगस्स पुरेकम्मं, वत्तं सच्वे वि तत्थ वारिति । दन्तस्स य दुछभता, परिचत्तों गिलाणओ तेहिं ॥ १८३६ ॥

'एकस्य' साधोरथीय पुर.कर्म यत्र 'वृत्तं' मजान नत्र ये सर्वेषागेत्रन्य वा मर्बव्यन्याचि उपलक्षणत्वादेकमपि द्रव्यं यावजीव निह्नं वा वाग्यन्ति तर्व्वयन्य स्नानप्राचीन्यसान्यत्र ६ दुर्लभतया ग्लानः परित्यक्तो मन्तव्यः ॥ १८३६ ॥ एनदेव निविद्योगगाह—

जेसि एसुवएसो, आयरिया तेहि ऊ परिचत्ता । समगा पाहुणगा वि य, सुंच्यत्तमजाणगा ने उ ॥ १८३७ ॥

'येपां' यथाच्छन्दवादिनां 'एपः' सर्वद्रव्यमहणादिमतिपेषत्त उपदेशनेतानार्याः शपकाः माघूणेकाश्च परित्यक्ता दृष्ट्वाः, तत्मायोग्यत्य धृतादिद्रव्यन्यान्यत्र दुर्लभन्यान् । ते च 'तुत्यक्त' 10 परिस्फुटम् 'अज्ञाः' मूर्साः, अतस्त्रवेदित्वात् । स्वच्छन्द्रमस्त्रपणानिष्यतं नागीपां नतुर्गृह प्रायिधिष्यत् ॥ १८३७ ॥ तत्र ये सर्वानिष साधृन् परिहारं कारयन्ति ते स्वान्त्रमाधनगर्भ विधिमातुः—

अद्धाणनिग्गयाई, उच्भामग खमग अक्सरे ग्विसा । मग्गण कहण परंपर, सुच्यत्तमजाणगा ते वि ॥ १८३८ ॥

यत्र गृहे पुर कर्म कृतं तत्राम्बनिर्गनादय 'उद्धामका वा' बहिर्मागे भिशादनकीकाः 'अज्ञा-16 मन्तो मा प्रविक्षन्' इति कृत्वा क्षपकस्तत्र गाण्यते । अथ नान्ति क्षपकम्तनः कृष्णाद्यवस्याणि किस्यन्ते, यथा—अत्र पुर कर्म कृतम् । न केनापि भिशा ब्राह्मति । अथ तावस्याणि किमितुं न जानीतस्ततो रेला कर्तव्या । अथ कृताऽपि ना केनापि भागेत ननोऽपरेणं माधूना गाणेणं कृता मिलिताना कथनीयम्—असुन्मिन गृहे पुरःकर्म कृतम् । तेऽपि परगरया गर्ममधून् जापयन्ति । इत्यं ये तुवते मुन्यक्त तेऽप्यज्ञा मन्तव्या ॥ १८३८ ॥ अधितरेण भावसनि— 20

उन्भामग-अणुक्भामग-मगन्छ-परगन्छजाणणहाए। अन्छइ तहियं खमओ, तस्मऽमइ स एव संघाटो॥ १८३९॥ जह एगस्म वि दोमा, अक्खर न उ नाहं मञ्जतो रिक्सा। जह फुमण संकदोमा, हिंउंना चेच माहंति॥ १८४०॥

उद्ग्रामकाणां-धायमामे भिद्यादन विधायापयीमे तांच भिक्षमदत्तान् अनुद्रामकाणा-भी १०३५ मामे भिक्षापरिम्रमणदीलानां त्याच्छीयानां परगच्छीयाना च मर्थेषा आपनार्थे श्वपन्त्र मृते निषण्याभिष्ठति । स च यो यः सङ्घादकानजागच्छित नगा नगा गथयित—अत्र पुर कर्म कृतं वर्तते । अय नान्ति धायकः पारणक या नगा निर्दे ननी गढ्ये एर एमे कृत स एव मङ्गादकानत्र तिष्ठति ॥ १८३९ ॥

25

तनः साधुननसाद्वेतिकी रेखा करणीया। यदि तस्याः 'स्यग्नेना' पादोपयातेन सर्वना तिष्ठिपया आग्रद्वादोपा सत्रेयुः, बहुवचननिर्देशादन्योऽपि रेखां करोतीत्याद्याश्रष्टापरिश्रदः, ततन्त्रावेव साधु सिक्षास्टन्नावण्यपां साध्नां कश्यतः, तेऽपि हिण्डमाना एव परस्यस्या सर्वसाध्नां कथ-यन्ति । इत्यं येषां परिद्रणविधिने सुत्र्यक्तमज्ञा सन्तव्याः ॥ १८०० ॥ उपसंद्रसाह-—

एसा अविद्या मणिया, मनविद्या एख इमा विद्या होइ । नन्थाई चिन्मदुए, अनिद्वियमाइ गीयस्म ॥ १८४१ ॥

प्पा अविधिपरिहरणा समिविया मणिता । 'ह्यं तु' वक्ष्यमाणा विधिपरिहरणा सविति । सा चाष्टविया । 'तेत्र' अष्टानां सङ्गानां सव्याद् यदायं पदं यच चरमन्-अन्तिमं शकारद्वयं तेषु त्रिषु भेदेषु आन्मायितं आदिशक्टान् सङ्गामिनं च सिन गीनार्थस्य शहणं भवति । एतच 10यथास्त्रानं साविष्य्यते ॥ १८४१ ॥ के पुनन्तेऽष्टां सेदाः १ उच्यन्ते—

एतस्स वीयगहणे १, पमझणा तत्य होह २ कव्यक्वी ३।

बारण लित्यामणिया ४, गंनुणं ५ कम्म ६ हृन्य ७ उपकामे ८ ॥ १८४२ ॥

"ण्याम्ने" ति विस्तित्र्यस्यादेकेन पुर.कर्मणि कृते येदि हिर्तायो ददाति तदा तस्य हितीयस हसाद् यहणे विधिवेक्तव्यः १ । तथा "पमज्ञण" ति वर्गाताथीभिप्रायेण "तत्य" विति 'तत्र' हितीयडिप दायके 'प्रमजना' प्रमक्षदोषो भवतीति वक्तव्यम् २ । "कप्पिष्टि" ति 'क्रस्यस्थिकाः' तनगिव्यकं केलिप्रियनया अमीक्ष्णं पुरःकमें यथा क्षुत्रीन्त तथा निक्षणीयम् ३ । "वारण लिल्यासणिको" ति यदि मायुः 'त्वं मा देहि एपा दास्यति' इत्यविधिना पुरःकमेकारिणीं वारयित तदा लिल्तायनिक इति तया यथा गण्यते तथा वक्तव्यम् ७ । "गंतूणं" ति 'गत्वा प्रतिनिक्वणायाम् दासामि' इति बुद्धा यदि दाना इन्तगृहीनया मिक्षया तिष्ठति तदा न कर्यते 'विद्यमायम् ५ । "क्रमें" नि द्व्यमावमेदिमित्रं पुरःकमें यथा मद्यति तथा दर्शनीयम् ६ । "हत्थं" ति तत्र पुरःकमीणि कि हस्ते लपयातः १ उन मात्रके १ इत्यादि चिन्तनीयम् ७ । "उप्लोमे" नि लस्पर्शने—लन्दनं तद् बस्तिययं वक्तव्यम् इति हारगाथासमानार्थः ॥१८७२॥ अथ विस्तर्यमिषिषर्कुगह्—

एनेण समारहे, अत्रो प्रण जो तर्हि सर्व देह । जयऽजाणना भवंती, परिहरियम्बं पयनेण ॥ १८४३ ॥

'ण्क्रेन' रायकेन गुरःकर्माण समारच्ये साझना मतिषिद्ध तद् द्रव्यं यद्यन्यः स्वयम् व कश्चिद् दृद्यति तदा ते साववे यदि 'अज्ञाः' अगाजार्थो अगीजार्थिमिश्रा वा सवन्ति ततः परिहर्त्तव्यं प्रयोगन ॥ १८९३ ॥ इत्मेर्व व्यतिरेकणाह—

१ तत्र यदार्थ मो० छै० विना ॥ २ यदान्यो ददाति तदा किं करपते ? न वा ? इति चक्तव्यं प्रिधिचक्तव्यः । तृतीयोऽपि दाता यदि पुरुक्तमं करोति तदा तत्र 'प्रसन्तना' प्रसन्दर्शेषो सर्वति तां च 'कर्र्णास्त्रकाः' तदणित्रयः कुर्वन्ति । "वारण मा० ॥ ३ 'ति गण्यते ४। "ने भो० छै० विना ॥ ४ 'ते ५। 'क् भो० छै० विना ॥ ५ 'क्सी भवति ६। "द्दे मो० छै० विना ॥ ६ 'त्रमुः प्रथमतः एकेन इति झारं विद्युणोत्ति मा० ॥ ७ 'द्रा यदि मो० छै० विना ॥ ८ 'व स्पष्टतरमाद्द मा० ॥

ટ

दाकारयित नदा इत्ययम्, यया—ग्ला मां न्दर्शकृतिन्दः अतो न प्रतिनिवर्षितव्यम् । अत एवाह्—यदि ताः कन्दर्णत् पुरःक्तं कुर्वाग्न् ततः प्रयम-हितीये नर्ग्यो इत्तवा शेस-सिनाकान्तिः प्रतिनिवर्तमान अत्रयने चतुर्ववृक्ततः ॥ १८४८ ॥

झड बाग्यलिखायनिरहारं व्याचेष्ट—

गुरुकम्मिम कयम्मी, जह मन्णह मा नुमं हमा देउ ।
 मंकापदं व होजा, ठिलनामणिको य सुव्वनं ॥ १८४९ ॥

धुरःक्रमीन क्टने यह माधुना दावी मन्यने 'मा दाम्लग इयं ददातु' ततः सा चिन्त-यति—अई वित्ता दृढा दा अतो नामे यनिमामि, इयं नु युन्ता योवनमविन्दा यनिमा-सने । शक्षायदं वा तसाक्षेत्रीम मवेन्—िक्रमेष एतया सह घटिनो यदेवमस्ताः पार्थाद् 10 मिलां यदीनुमिन्छिति । यदि दा द्यान—मयान् युव्यक्तं छिल्ताछिनको छ्द्यने यदेवं दघा-मिलियां परिविध्यामिक्षाद्वी । < अति इयं ददानु मा न्यसिनि न वक्तव्यम् > ॥१८४९॥ अय गलेतिहारं व्याख्यानयनि—

> गंत्ण पांडानियनो, मो वा अन्नो व से तयं देह । अन्नम्य व दिजिहिंड, पिन्हिरियच्त्रं पयनेणं ॥ १८५० ॥

१६ कृतपुरःक्ष्मी दायको मिट्टा दहादः मावृता प्रतिषद्धिक्षिन्द्रयति—'यदेन साबुरमां गृह-एदो गन्न प्रतितिहतः समायस्यति तदा हान्यामि' इति तद् द्रव्यं म ना अन्यो दा दायकः 'से' तस साबादिदाति तदा न कर्यते । अय यदेष न गृहादि ततः 'अन्यस' साबोदांस्यते इति सद्दरपृति ततनेनापि परिहर्नव्यं तद् मन्तं प्रयक्तेन । एपा नियृक्तिगाया ॥ १८५० ॥ अस्या एवं सायदाने व्यास्यत्माह—

थ प्रकम्मान्म क्यम्मी, पहिसिद्धा जह सणिल असम्स । दाहे नि पहिनियत्ते, तन्स व असम्म व न कथे ॥ १८५१ ॥

पुरक्रमंत्रि इते प्रतिषिद्धो वायको यदि करेत्—अन्यस नावव दासामीनि । तदः प्रति-निवृतस वस वा अन्यस वा न कस्यते ॥ १८५१ ॥ तथा—

मिक्क्यरम्मञ्चन्य य, युव्वं दाउग्ग वह दए तस्त । सा दाया तं वेलं, परिहन्यिक्वा पयचेणं ॥ १८५२ ॥

पुरःक्रमंति कृते पूर्वसम्यम् मिलाचास पिक्षां दत्ता पश्चाविक्वत्रव्याताः 'दस' सावी-पिलां द्यात्, स दाना तसां वेकायां प्रयत्न परिहर्नव्य इति ॥ १८५२ ॥ अस्पेदाये क्रिबिडिंगप्रक्रमाह—

अवस्त व दाहामी, अणास्त व मंजयस्य न वि कथे। अनिहिए व चरताहणं च दाई ति तो कथे॥ १८५३॥

अन्यांन वा सावव दास मीति याँद सहस्रयति तदा अन्यस्यापि संयतस्य नेव कस्पति ।

१९४ एतर्क्तर गर मा॰ र॰ दे॰ गीन ॥ २ था पुरातना गा॰ मा॰ छाँ॰। "मेद्रा परिकिट्टें॰ कहा पुरातना" देते विद्योपचुर्वी ॥ ३ व व्या॰ म॰ डाँ॰॥

20

पत्ती अभिगया तम्हा ते बंभवज्ञा उविद्या । मो तीण मीओ कुरुखेत्तं पितिहो । सा वंभवज्ञा कुरुखेत्तम्म पासओ यमह । सो वि तओ तद्भया न नीति । इंदेण विणा सुन्नं इंदर्हाणं । निता सद्दे देवा इंदं मनामाणा जाणिज्ञण कुरुखेत्तं उविद्ध्या भणंति—एहि, सणाहं कुरु देव-छोगं । मो भणइ—मम इओ निगाच्छंतम्म वंभवज्ञा छगाइ । तओ सा देविहें वंभवज्ञा ध्वउहा विह्ता—एको विभागो इत्याणं रिउकाले छिओ, विद्ञो उद्दे काइयं निसिरंतस्स, वृद्यो वंभणम्म सुगपणि, चउत्यो गुरुपत्तीए अभिगमे । मा वंभवज्ञा एएस छिया । इंदो वि देवछोगं गओ । एवं तुत्रमं पि पुरक्रमक्यो क्रमवंघदोसो ब्रह्महत्यावद् वेगछो भवति ॥ १८५६ ॥ पर एवाह—

संपत्तीह वि असती, कम्मं संपत्तिओ वि य अकम्मं । एवं ख़ु पुरेकम्मं, ठवणामित्तं तु चोएह ॥ १८५७ ॥

यदि मन्याष्ठावसन्यामित द्वितीयभेद्रे माथोः पुरःकमं मवति, सन्यामावित च प्रथमभेद्रे यदि 'अकर्म' पुरःकमं न मवित, तनः एवं 'खः' अवधारण इन्यमेव मदीयमनिस प्रतिष्ठितं यदेनत् पुरःकमं तन् स्थापनामात्रमेव, तुग्रव्दस्थवकारार्थत्वान् प्रस्पणामात्रमेवदिमिति 'नोदयित' प्रस्पति ॥ १८५७ ॥ अत्रोच्यते—यन् तावदुक्तम्—''एवं पुरःकर्मकृतः कर्मवन्यस्वरस्य एव विष्ठिति'' (गा० १८५६) तत्र तिष्ठतु नाम, न काचिद्रसाकं अतिरुपजायते, तथा चात्र स्वदक्तमेव दृष्टान्तमन्द्वासामिः सामिमतमर्थं सार्वियतुमिदमुच्यते—

इंद्रेण बंभवज्या, कया उ मीओ अ तीएँ नासंतो । तो कुरुखेन पविद्वा, सा वि वहि पडिच्छए तं तु ॥ १८५८ ॥ निग्गय पुणा वि गिण्हे, कुरुखेनं एव संतमो अम्हं । नाहें ततों नीह तीवो, वेप्यह तो कम्मबंबेणं ॥ १८५९ ॥

इन्द्रेण बद्यहत्या कृता, तना भीन सन् तत्या नद्यन् कुरुक्षेत्रं प्रविष्टः । साऽपि बद्यहत्या 'तम्' इन्द्रं विहः प्रतीक्षते । यद्यसे कुरुक्षेत्राविर्गच्छिति तना निर्गतं तिमन्द्रं पुनरिष बद्यहत्या गृहानि । एवमन्याक्रमित संयमः कुरुक्षेत्रम् , कर्मबन्यन्तु बद्यहत्यासद्द्यः, ततो यदा संयमकुरु-क्षेत्राद् द्वितीय-नृतीयमङ्गयोर्श्यमाव्यवसायपरिणता जीवो निर्गच्छिति ततो गृह्यतेऽसी कर्मबन्येन <sup>25</sup>बद्यसहत्याक्रन्येन, अनिर्गतस्तुं प्रयम-चनुर्थमङ्गयोर्ग गृह्यते ॥ १८५८ ॥ १८५९ ॥ यद्योक्तम्—

"सापनामात्रं पुरःक्रमं" (१८५०) तर्राप न सक्वळते, क्रतः ? इति चेद् उच्यते— वे ने दोसाययणा, ते ते सुत्ते निणेहिं पहिनुद्वा । ते खन्च अणायरंता, सुद्धो इहरा उ महयन्त्रो ॥ १८६० ॥

यानि यानि दाषाणां-याणानिपातादांनामायतनानि स्थानानि पुरःक्रम्यमृतीनि तानि तानि इ०सूत्रं 'जिनेः' मगत्रद्धिः 'प्रतिहुष्यानि' निषद्धानि । अनः 'तानि स्तरु' दोषायतनानि अना-चरन् माष्टुः शुद्धो मन्तव्यः । 'इत्रस्था तु' समाचरन् 'मक्तव्यः' विकल्ययितव्यः ॥ १८६० ॥

१ °संह एउमेच पुरः भा०॥ २ न कड़ाचिड् भा० विना॥ ३ °स्नु न गृहाते, प्रथम-चतुर्यमहर्यारित्यंशः॥१८५८॥ मा०॥

परः माद---

का भयणा जह कार्यण, जयणाएँ अकल्प किंचि पटिसेवे। नो मुखो इहरा पुण, न मुज्यण दल्पओ सेवं॥ १८६१॥

गा एनः 'गङ्गा '' भिष्णाना ! । महिराह-—फार्ग्न यतनया पुर.फर्गांडि किञ्चिटकरूथं यदि मतिरोतेन ततः शुद्धः । 'इत्तरदा पुन.' अयतनमा उपनी पा सेवमानी न शुस्यति ६ ॥ १८६१ ॥ अथ पुर.फर्गवर्दने कारजसुपरशैयति——

समणुद्रापरिमंकी. अनि य पर्मंगं गिहीण वारिता । गिण्हंनि असदमाना, मुनिसुदं एनियं समणा ॥ १८६२॥

र्भेगनुरा नाम-पुर. र भंगूनं गृहनामण्यायियधनात्मतिनात्परिगद्दिन न्नद्रोपभीताः पुरः-णर्मे परिवर्गनः । अति न यदि पुरः गर्गेहता निश्मं ग्रहीत्यामनतो गृहिणां मृत पुर कर्म-10 णर्मे पन्त्रों भाति अतन्तं 'वार्यन्तः' वकार्यानार्थात् प्रतिपेशयन्तोऽग्रहभाताः मन्तः श्रमणाः स्विमुद्रभेषणीयं गृहन्ति ॥ १८६२ ॥ अग्र मन्द्रातः विग्रुणीति—

> किं उपपानी हन्धे, मन्त दर्घे उदाहु उदगम्मि । निभि नि ठाणा सुदा, उदगम्मि अलेगणा भणिया ॥ १८६३ ॥

शिष्य प्रथमि—पुर रर्भात हुने हि एने 'उपपात ' अनेपणीयना ' उन मात्रके ! 15 भारीकिष्ठ हुन्ये ! उनाने उन्हें । मुरिगर—रम्ननात्रकः स्वाणि श्रीष्यपि स्थानानि 'शुद्रानि' नेतान्यनेपर्शायानि । स्वनुष्टेक्ष्टनेपर्णायना भणिता ॥ १८६३ ॥ अत्रेवीपप्रिमार—

जम्हा तु हन्य-मर्नाहं कप्पनी नेहिं चेन नं दस्त्रं । अनद्विय परिभुनं, परिपान नम्हा दगमणिमिं ॥ १८६४ ॥

यमान नाम्यागय हरा-माराज्या नदेर द्वन्यगात्मार्थन नन परिभुक्तदोष वा परिणतेऽ-20 ष्ट्रापे कन्तने, नमानुदर्गयानेपणीयं न हस्त-मानफ-प्रत्याणीति ॥ १८६४ ॥

एनगरानिविषयो निविषकः । सम्प्रति निर्युक्तिसाथया यसविषयं नमेवाह-

किं उपपानी धोए, रत्ते चीक्से सुटम्मि व कयस्मि । अत्तद्विय-मंकामियगढणं गीयन्यसंविग्मे ॥ १८६५ ॥

'भीतं' मिलनं मन् प्रधालितम्, 'रक्त' भागुमभृतिभिद्देन्थे रक्तीरुतम्, 'नोक्य' रजकपार्था-१६ दर्नाबोज्यलं कारितम्, 'शुनिकम्' अशुच्यादिनोपलिसं मन् पवित्रीरुतम्, एतानि साध्यर्थं वसे कृतानि भवयु । तत्रध्य शिष्यः पृच्छति—िक भीते उपयातः! उत्त रक्ते ' उताहो नोक्यो ! आहोधिन् शुनीरुते '। अगापि तदेव निर्वचनम्, नतेपा चतुर्णामेकतरसिलप्युप-पातः, किन्तूदक एव । यत एतदिष साधुना प्रतिपिद्ध सद् यद्यात्मार्थितं सद्वामितं वा अन्यसे

१ कारण पुरःकर्मादिकमासेवमानः शुध्यति । निष्कारणे अयतनया वा सेवमानो भा॰ ॥ २ समनुक्षां परिश्वद्भितुं शीलमेवां से समनुष्वापरिश्वद्भिनः, 'मा भृदस्वाकं पुरःकर्म- इतं गृहतामनुमतिदोपः' इत्याशद्भाव परिस्टरन्तीति भावः । तथा यदि पुरःकर्म॰ भा॰ ॥ ३ °ति यस्त्र' मो॰ हे॰ विना ॥

या प्रशास्यति । तारे द्वितीयादिषु समेषु भद्रेषु पद्मानकर्मसम्भयात कर्यते, प्रथमादिषु तु भोरषु सन्सम्भयात् परापरे अरीप्निनि । यदि नितेष्यपि यद् 'जोरेपरुने' सक्तु-मण्डकादि यच 'सुन्के' सुद्रपिण्डकादि सर्वोर्निस्यरोपनोर्सप अल्प परापते ॥ १८६९ ॥

वेका समाप्त पुरःकर्मेतारम् । १९३ स्थलाहारं विभावविषुसार—

सम्माभे सडासए, सम्मामे पर्डियस्मए चैव । र्येत्तंनो असमामे, रेरेत्तविह समन्छ परमञ्छे ॥ १८७० ॥ मोडण ऊ गिलाणं, टम्ममं सन्छ पडियहं वा वि । मम्माओ वा मन्मं, संकमर्द आणमार्टणि ॥ १८७१ ॥

; ब्हारम् द्वारम्

रामाने सोपापने निष्ठता शु रष्, यथा—अगु रा रान रति, रामाने वा परेपां—माधृनाग्नुपा-श्रंय शुनोऽिष प्रयोग्यात्रायादेन, नाम 'नेपारन' क्षेत्रस्थानरे अन्यमाने भिधावयी गतेन, यदि 10 या क्षेत्रपिर्यमाने प्रि या प्रामानेन एतेषु सानिष्ठ स्थाप्ते वा पर्यापे वा प्राप्ते क्षित्रों मेरेष् क्ष्या च स्थानं यः 'ज्यार्थम्' वाद्यांगानियं प्रयाग 'प्रतिपत्त वा' येन प्रमा आया-तर्याय प्रयानं स्थारित भागीता' विविधितस्थाजन्यमार्थे नदागति स्थामोति आज्ञादीनि वेषस्यानि, वाजित्याप्तान्यमानि नियापनित्राणमापित्रा । एतंतुर्वाणस्य चास्य स्थानोऽन्यमितागरित परिवापनाज्ञित प्रामानिक प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित परिवापनाज्ञित परिवापनाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञ मार्थानिक प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित प्राप्तानाज्ञित्र मार्थिताम् ॥ १८७० ॥ १८७१ ॥

तन एकर ---

मोऊण ऊ निलाणं, पंथे गामे य भित्रखवेलाए । जह तुरियं नामन्छर, लग्गर गरुए न चउमारो ॥ १८७२ ॥

थुना रजान पिष या गरजन् माने या प्रविद्यो भिधीयां वा पर्यटन् यदि 'खरितं' तत्वणा-देव नागरजनि तत्र 'दनित' प्राप्तीति म चनुगे मानान् गुरुकान् ॥१८७२॥ यत एवमतः— 20

जह भगर-महुपरिगणा, निवर्तती गुमुमियम्मि चूयवणे । हेय होड निवड्अच्वं, गेलके मज्यवजटेणं ॥ १८७३ ॥

यथा भगर-मधुर्रागणाः 'गुन्मिते' मुन्दिते 'चृत्वने' साक्ताग्वनसण्डे मकरन्दपानलोलु-पत्रया निपतन्ति 'रिति' अर्मुन्व प्रकारेण भगपदाज्ञाननुवर्धमानेन कमीनिर्जरात्मालिष्सया म्यान्ये ममुद्राते 'फेलपजरेन' मायाविष्रमुक्तेन त्यरितं 'निपतित्वयम्' आगन्तव्यं भवति । एवं- 25 सुन्देता माधीमं प्रयासन्त्य सून भवनि, आत्मा च निर्जगहारे नियोजितो भवति ॥ १८७३ ॥

नम्य च म्हानन्यस्य प्रतिच्छानिमां द्वारगाथामाट्-

सुद्धे सङ्घी इच्छकारं, असत्त सुहिय ओमाण दुद्धे य । अणुअत्तणा गिलाणे, चालण संकामणा तत्तो ॥ १८७४ ॥

प्रथमतः शुद्ध र्ति हारं वक्तत्यम् । तत 'श्रद्धी' श्रद्धावानिति द्वारम्, तत इच्छाकार-30 हारम्, तद्नन्तरमञक्तहारम्, तत मुलितहारम्, तदनु अपमानद्वारम्, ततोऽपि लुञ्चद्वारम्,

१ उत्तं पुरः भा े े शिना ॥ २ व्यर्यगते भा ॥ ३ मो हे का विनाडन्यन-

ŭ

20

ततोऽनुवर्तना ग्टानस्य उपलक्षणत्वाद् वैद्यस्य च वक्तत्र्या, तत्रश्वालना सङ्कामणा च ग्टानस्यामि-धातन्त्रेति द्वारगाथासमुदायार्थः ॥ १८७४ ॥ खथावयवार्थं प्रतिद्वारं प्रचिकटियेषुः "यथोद्देशं निर्देशः" इति वचनात् प्रथमतः गुद्धद्वारं भावयति—

सोऊग ऊ गिलाणं, जो उवयारेण आगओ सुद्धी । जो उ उवेहं मुझा, लग्गह गुरुए सवित्यारे ॥ १८७५ ॥

श्रुत्वा ग्छानं 'यः' साधुः 'उपचारेण' वक्ष्यमाणस्क्षणेन ग्छानसमीपमागतः सः 'श्रुद्धः' न प्रायिश्चत्तमाक् । यस्तृपेक्षां कुर्यात् सः 'रुगति' प्राप्तोति चतुरो गुरुकान् 'सविस्तरान्' ग्छाना-रोपणासयुक्तान् ॥ १८७५ ॥ उपचारपदं व्याचष्टे—

उवचरह को णऽतिन्नो, अहवा उवचारमित्तगं एइ। उवचरह व कज़त्थी, पच्छित्तं वा विसोहेह ॥ १८७६॥

वन्नचरह् व फल्लत्या, पाच्छत्त चा विसाहह् ॥ १८७६ ॥
यत्र ग्लागे वर्चते तत्र गत्वा प्रच्छति—"को णऽतिलो" चि द्वितीयार्थे प्रथमा, 'तुः' इति
प्रश्ने, युप्माकं मध्ये 'श्रतिलं' ग्लानं 'क उपचरित ?' कः प्रतिजागिर्च ?; यहा धातृनामनेकार्थत्वाद् 'उपचरित' प्रच्छिति—को नु युप्माकं मध्ये "श्रतिण्णो ?" ग्लानो येनाहं तं प्रतिलागिर्मि ! श्रथवा 'उपचारमात्रं' लोकोपचारमेव केवलमनुवर्चियतुं ग्लानसमीपम् 'एति' आगच्छिति ।
गिर्यदि वा कार्यार्थी सन्नुपचरित । किमुक्तं भवित ?—कार्यं किमिप ज्ञान-दर्शनादिकं तत्समीपादीहमानः प्रतिजागिर्त । 'प्रायश्चित्तं वा मे मिन्यिति यदि न गिमप्यामि' इति विचिन्त्यागत्य च प्रायश्चित्तं विद्योधयित । एष सर्वोऽप्युपचारो द्रष्टव्यः ॥ १८७६ ॥

अय श्रद्धावानिति द्वारमाह—

सोठण रु गिलाणं, त्रंतो आगओ द्वद्वस्स । संदिसह किं करेमी, कम्मि व अट्टे निउजामि ॥ १८७७ ॥ पडिचरिहामि गिलाणं, गेलचे वावडाण वा काहं । नित्थाणुसञ्जणा रास्तु, मत्ती य कया हवह एवं ॥ १८७८ ॥

'ग्छानं प्रतिजाग्रद्धं महतीं निर्जरामासादियप्यामि' इत्यंत्रविषया धर्मश्रद्धया युक्तः श्रद्धावानुच्यते । स च श्रुत्वा न्छानं 'त्वरमाणः' श्रवणानन्तरं द्रोपकार्याणि विद्याय पन्यानं प्रतिपन्नः

25 सन् "द्वद्वस्स" ित द्रुतं द्रुतं गच्छन् अगिति ग्छानसमीपमागतस्ततो ग्छानप्रतिचारकानाचायान् वा गत्वा मणिति—सन्दिशत मगवन्तः ! किं करोम्यहं श किस्मिन् वा 'छार्थं' ग्छानसम्बनियनि प्रयोजने युप्मामिरहं नियोज्ये श, अहं तावदनेनाभिप्रायेणायातः, यथा—प्रतिजागरिप्यामि ग्छानं ग्छानवैयाद्वस्ये वा व्याप्रता य साधवस्तेषां मक्त-पानप्रदान-विश्रामणादिना वैयादृस्यं करिप्यामि । एवंकुर्वता तीर्थस्यानुसज्ञना—श्रनुवर्त्तना कृता मवति, मिक्तश्र मगवतां

30 तीर्थकृतां कृता मवति, "ने गिछाणं पिष्टियरह से ममं णाणेणं दंसणेणं चरित्रेणं पिष्टिवज्ञह्"

(मगवतीस्त्र द्यु पत्र ) इत्यादिमगवदाज्ञाऽऽराधनात् । इत्यं तेनोक्ते यदि ते स्वयमेव
ग्छानवैयाद्वस्यं कर्तु प्रमवन्ति ततो त्रुवते—आर्थ ! त्रजतु यथास्थानं मवान्, वयं ग्छानस्य

१°पुः प्रय° त॰ दे॰ दां॰ ॥ २ °माणेन ग्छा° त॰ दे॰ दां॰ ॥

सकनमति वैयागृत्यं मृत्तीणाः ना ति ॥ १८७० ॥ १८७८ ॥ अभ ते न भगवन्ति यदि याडमा रे विभगुणोपेनी वर्धते-

भंजोगदिद्वपादी, नेणुगलद्वा न द्व्वसंजोगा। मत्यं व नेणऽघीयं, वेजो वा मी पुरा जामि ॥ १८७९ ॥

संयोगाः-जीपपद्भवर्गातनपर्यागानिहरायो तष्टः पाठ.-चिक्तिलामानावववविद्येषो येन स् सयोगर्ष्टणंडः, आर्थनार् गाभागानिन्यचयः, यदि वा तेन इच्यतंयोगाः कुनोऽपि नातिशय-त्रानविशेषादुपरक्या.. 'शान्तं वा' परफ्याश्चतादिक सक्त्रमपि तेनार्यातम्, वेद्यो वा सः 'पुग' पूर्व गृहाक्षम अधीत्, नना न विसानिय ॥ १८७९ ॥

अत्यि य में योगपाही, मेलचितिमळ्ळणाएँ मी हमलो । सीने वाबारेचा, नेविच्छं नेण कायव्यं ॥ १८८० ॥

यदि 'तम्म' जागन्तुष्यः गर्नेः योगाहिनः मन्ति, म च सय ग्राम्यचिकित्सायां कुशलः, तनः शिष्यान् मुत्रार्थपीरुपीप्रशानाः। त्यापार्यं नापं तेन ग्लानस्य 'विकित्सार्थं कर्त्त-न्यम् । उपन्याणियम्, तेन पुन-गण-मतुमनोजनेषु शुरकार्यप्रेषणे वस्त-पात्रापुलादने वा यो यत्र योग्यम तथ न्यापार्य गरीप्रयोजन स्वय स्थापन्य चितित्याकर्ग करीव्यम् ॥ १८८० ॥

सनार्थपीरुपी नापारचे निधिनार-

15

10

दाऊर्ण वा मन्छह, सीसेण व वायण्हि वा वाए I नन्यऽजन्य च काले, मोहिएँ मन्युद्मिह हर्दे ॥ १८८१ ॥

मुत्रार्थपीर्ट्यो यस्या म्यावरा मधीप गन्छति, गला न निकला करोति । अध दुरै म्नानम्म प्रतिक्षयनानः सूत्रपार्था उत्त्वा अर्धपार्था धिप्येण दापयति । अय द्वीयान् स भितिभयसतो है अपि पीक्रकी क्रिकेण वापयति । अधारमीय विषयो बानना बातुमशक्ततो १० येषां वाचकानाम्-आचार्याणां म म्यानम्तः मृत्रमर्थ वा राशिष्यान् वाचयति । अथ तेपामपि नानि याननापराने द्राक्तिनतो यदि तेऽनागारयोगपाहिननदा तेपा योगो निक्षिप्यते । (मन्याप्रम्-२०००। गर्यप्रन्याप्रम्-१४२२०) धनागादयोगवाहिनन्नतोऽयं विधिः— "तत्यऽत्रत्य व" इत्यादि । यत्र क्षेत्रे म म्याननत्रान्यत वा द्येत्रे स्थिताने आगादयोगवाहिन आचार्येण वक्तल्याः, यथा--आर्याः! फाल शोधयत । ततनीर्यधावत् फालमहणं कृत्वा यावतो 25 दिवसान् कालः शोभिनलावता दिवमानागुदेशनकालान् गर्वानप्याचार्यो ग्लाने 'हुष्टे' प्रगुणी-मृते सित एकदिवसेनेवोद्दियति. यावन्ति पुनर्दिनानि कालमहणे प्रमाद कृतो मृत्यमाणे वा कारो न शुद्धः तेपामुदेशनकारा न उद्दिस्यन्ते ॥ १८८१ ॥

तत्र क्षेत्रे संसरणाभावेऽन्यत्र गच्छता विधिमाह—

निग्गमणे चउभंगी, अद्धा सन्वे वि निंति दोण्हं पि । भिक्ख-यसहीह् अयती, तम्साणुमए ठविजा उ ॥ १८८२ ॥

30

तनः क्षेत्रादृ निर्गमने चतुर्गप्ती भवति । गाथाया पुंस्विनदेशः पाकृतत्वात् । वासन्याः

१ गामेर्थ सूर्णी विदेशयसूर्णी न "अत्य ग०" गायानन्तरं वर्तते ॥ २ ग्लानचि॰ मो॰ हे॰ विना ॥

ससरित नागन्तुकाः १ आगन्तुकाः संसरित न वासच्याः २ न वासच्या न चागन्तुकाः समरित ३ वासच्या अप्यागन्तुका अपि संसरित १ । तत्र यत्र इयेऽपि ससरित तत्र विधिः प्रागेवोक्तः । यत्र तु न ससरित तत्रायं विधिः—प्रथममद्ग आगन्तुकानां द्वितीयमङ्गे वासच्यानामद्धं वा यावन्तो वा न ससरित तावन्तो निर्गच्छित्ति, तृतीयमङ्गे द्वयोरिप वर्गयोरिद्धाः असर्वं या ग्लानं नप्रतिचरकं मुक्तवा निर्गच्छित्ति । एवं मिक्षाया वसतेश्च 'असित' अमाव निर्गमनं इष्ट्यम् । के पुनम्तत्र ग्लानसिक्षे स्थापनीयाः दृ इत्याह—'तस्य' ग्लानस्य ये 'अनुमताः' अभिनेतान्तान् प्रतिचरकान् ग्लानस्य समीपं स्थापयेत् ॥ १८८२ ॥

गतं श्रद्धांचानिति द्वारम् । अयेच्छाकारद्वारमाह-

अभिणतों कोइ न इच्छइ, पत्ते थेरेहिँ होउवालंमी। दिइंतों महिद्वीए, सवित्थरारोवणं कुझा ॥ १८८२ ॥ बहुसो पुच्छिजंता, इच्छाकारं न ते मम करिति। पंडिग्रंडणा य दुक्लं, दुक्सं च सलाहिउं अप्पा ॥ १८८४ ॥

कोऽपि सावुर्वेयाद्वस्यकुग्रलः, परमन्येन 'अमणितः' 'आर्थ! एहि इच्छाकारेण ग्लानस्य वयाद्वस्यं कुरु' इत्यनुक्तः सन् नेच्छित वयाद्वस्यं कर्तुम्, स च श्रुत्वाऽपि ग्लानं न तस्य समीपं 15गतः। कुल-गण-सञ्चस्यविराश्च ये कारणमृताः पुरुषाः 'कुत्र सामाचार्यः सीदन्ति ? कुत्र चोत्स-पित्तः ? इति प्रतिचरणाय गच्छान्तरेषु पर्यटन्ति ते तत्र प्राप्ताः, तश्च स पृष्टः—आर्थ! उत्मपित्त ते ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि ? सिन्ति वा किचित् प्रत्यासक्षपरिसरं साधवो ग्लानो वा कुत्रापि भवना श्रुतः ! इति । म प्राह—इतः प्रत्यासक्ष एव प्रामे सिन्ति साधवः, तेपां चान्त्येको ग्लान इति । तत्रन्तन्त्रस्योपाल्यमः प्रदत्तः—यदि तेपां ग्लानो वर्तते तत्तस्वं तस्य प्रतिचरणाय 20 कि न गतः । स प्राह—'बहुगः' भयो भ्यः पृच्छ्यमाना आपि ते साधवः कदापि ममेच्छा-कारं न कुर्यन्ति, अन्यच अहमनभ्यधितन्त्रत्र गतः, तश्च प्रतिमुण्डितः—निपिद्धः, यथा—पूण मवता वयाद्वत्यकरेणेति, एवं प्रतिमुण्डन्या महद् मानसं दुःखमुत्पद्यते, 'वादशं चाहं ग्लानस्य वियाद्यत्यं करोपि इंदशमन्यः कोऽपि न वेत्ति' एवमात्मानं श्लावितुं 'दुःखं' दुष्करं भवित, अतः कथमनभ्यधितन्त्रत्र गच्छामि ? इति ।

25 ततः सर्विरसस पुरतो महर्द्धिको गजा तस्य दृष्टान्तः कृतः । यथा—

एगो राया किचयुनिमाए मरुयाणं ठाणं देइ। एगो मरुगो चोइसिन्ज्ञाठाणपारगो मोइ-याण मणिश्रो—तुमं मबमरुगाहिनो, यच रायसमीनं, उत्तमं ते दाणं दाहिइ ति। सो मरुशों मणाइ—एगं तान रायिकविस गिण्हामि, निइयं अणिमंतिश्रो गच्छामि, जइ से पिति-पिताम-हम्म अणुगाहेण पत्रोश्रणं तो मं आगंतु तत्य नेहिइ, इह ठियस्स वा मे ठाहिइ। मोइयाए. 30 मणिश्रो—तम्म अत्यि वह मन्गा तुन्त्र सरिच्छा अणुगाहकारिणो, जइ अध्यणो तद्द्विणण कर्ज्ञं तो गच्छ। जहां सो मरुशों अञ्मत्यणं मर्गातो इहस्टोइयाणं कामभोगाणं अणामागी जाश्रो, एनं तुमं पि अञ्मत्यणं मगांतो निज्ञरास्तहस्स अणामागी मनिस्सिस ॥

१ °म्। ये च 'तस्य' ग्टानस्य 'अनु' मो॰ हे॰ विना ॥ २ परिगुंडणा ता॰ ॥

र्गृद्धेश मित्रताः, 'अवस्थर' अमित्रियं वयमित तत्र गताः 'न तरामः' न निर्वेद्यानः ग्यान-प्रतिचारणार्थमागतानां क्रियतां या ते वास्त्रय्या विश्वामणादि प्राचूर्णककर्म करिप्यन्ति ? यतः ते 'तेनव' न्यानेने 'नेषु' कार्येषु 'अद्काः' आकुर्काम्ताः ॥ १८८८ ॥ तया—

श्रमाभिनीत तत्र गर्नेनियसार् 'श्रवसानम्' श्रवसम् 'टइसरोपाश्च' श्रायाकर्म-मिश्रजात-ध्रमृतयः श्रादिश्रव्हादेयणारोपाश्च मिश्रव्यन्ति । एवं तत्र तेयां मणनां चलागे मामा गुरुका संत्रयुः ॥ १८८९ ॥ अत्र खुरुण्डारसाह——

> अम्हे सें निजरद्वी, अच्छह तुच्मे वर्य से काहामी। अन्यि च अमाविया णे, ने वि च णाहिनि काऊण ॥ १८९० ॥

सामस्त्रासितैः सावृतिः श्रुतम्, यथा—अनुकत्र प्राप्ते न्छानः मञ्जातोऽनि । तच क्षेत्रं 10 वस्रति-पानक-गोरमादितिः सर्वेगित गुणैक्येनम्, तनने लामामिनृतचेतसिश्चन्त्रयनि—'ग्छान-मिपमन्तेण न शक्येन क्षेत्रमिदं प्रगियतुम्, अनो गच्छामा वयम्' इति चिन्नियत्वा तत्र गला मणिन—वयं 'निकर्रार्थनः' न्छानंदेयावृत्यकरणेन कर्मक्षयमिक्यमाणा इहायानाः सः, अनो युर्व निष्टय वयं ''में' तस्र ग्छानस्त्र वयावृत्त्यं करिप्यामः मन्ति चास्नाक्रममाविताः श्रेष्टानेति चास्नान् वैयावृत्त्यं क्ष्रियामः मन्ति चास्नाक्रममाविताः श्रेष्टानेति चास्नान् वैयावृत्त्यं क्ष्र्यंतो दृश्च हास्तित्त ॥ १८९०॥

वर्धात बासान् वयाद्वस्यं कुर्वता दृष्टा ज्ञासन्ति ॥ १८९० ॥ मत्रं गिराणलक्षेत्रण संठिया पाहुण नि उक्कोसं ।

मग्गंता चमहिंती, तेसि चारावणा चउहा ॥ १८९१ ॥

एवं ग्छानसम्बन्धि यद् छड्यं—िमधं तैन नत्र मंस्तिनाः मन्तः प्रावृणंका इति इत्वा छोकाद् 'बद्धष्टं' क्रिय-मयुख्द्व्यं छमन्ते, अथ न न्ययं छोकः प्रयच्छति ततः 'मार्गयन्तः' 'प्रावृणंका वयम्' इति मिरेजायमायमाणानन् क्षेत्रं चमदयन्तिः चमदिने च क्षेत्रे ग्छाननायोग्यं न छम्यते १०तन्तेन्त्रानियं चनुर्विषः धनेपणा कर्नव्या । तद्यथा—द्व्यतः क्षेत्रतः कालते। मावनश्च ॥१८९१॥

तत्र द्रव्यवनावग्रह— फासुगमफासुगे वा, अचिन चिने परिनऽणंते य ।

असिणह-निणहक्रए, अणहान-ऽऽहार छहु-गुस्ता ॥ १८९२ ॥

वेत्रोहेदनदांत्रेय रजनशायोग्यनङ्गमाना यदि प्राशुक्तमवनायन्ते परित्रामयन्ति वा तत्रश्र-धःस्त्रारो त्रष्टुकाः । अथाप्राशुक्तमदमायन्ते परिवासयन्ति वा तत्रश्रस्त्रारो गुरुकाः । इह च प्राशु-क्रमेनगायम् अप्राशुक्तमनेपणीयम् । ८ औह च निर्शीयचृणिकृत—

इह फाउन एसिन्नं नि । 🔊

अचित अवनात्रमाणे परिवासमाने वा चतुर्बष्ठ । सचिते चतुर्गृह । एवं परीचे चतुर्बष्ठ । अनने चतुर्गृह । अवहेद चतुर्वेष्ठ । सचैदे चतुर्गृह । अनाहोरे चतुर्बष्ठ । आहारे चतुर्गृह । अशारे व्यानिस्तर्भ प्रायिश्वतम् । अथ क्षेत्रनिप्यतमाह—

छढ़स्प्रञ्मंतरतो, चाउम्मासा ह्वंति उग्याता । बहिया य अणुन्धाया, द्व्यालंगे पस्त्रणया ॥ १८९३ ॥

१ °न सुष्टु-अतीय अहस्राः-आऊर्छाङ्कताः सा०॥ २ ४ १/ एतवन्तर्गतः पाठः सा० नान्ति ॥

बस्तानी 15 गा केबी गेरबद्दा प्रामित

नानि

आगादगन्तिप्रनाणां चतुर्गुरः । दुःलादु खे पड्नादु । मुच्छाम्च्छे पड्गुरः । क्ष्न्यूपाण च्छेदः । क्ष्म्यूरेच्य्वांस मृत्म् । सनव्हते अनदम्याप्यम् । ऋत्यांत णगद्विकम् ॥ १८९७ ॥

एवं नावदाहारविषयमुक्तन् । अयोगिषविषयमिर्वायते—

अंनो बहि न लब्सह, नंबार्ग मह्य मुच्छ किच्छ कालगए।

चत्तारि छ च लहु-गुरु, छेदो मृलं तह दुगं च ॥ १८९८ ॥ अनिचमदिते क्षेत्रेऽन्दर्श बहिर्बा मंत्रान्को न छन्यते दतो न्छानस्यानागादणस्त्रापनादिषु चतुर्ककुकादिकं तेयेव प्रायक्षित्तं दृष्टव्यम् ॥ १८९८ ॥

अत्र परितारनापदं समुद्धातपदं च गायायां सामान्नोक्तम् अतो मा मृद् मुख्यमतिविनेय-दर्गम्य व्यामोह इति कृत्वा मामान् तवनिवानार्थनिमां गायामाह—

पिनाव महादुक्ते, मुच्छामुच्छे च किच्छपाणगर्ने । किच्छुस्मासे च तहा, ममुघाए चेव कालगर्ने ॥ १८९९ ॥ गतार्थ ॥ १८९९ ॥ उक्तं बुब्बहारम् । अयातुर्वनाहारमाह—

ब्रह्मन्त-द्यास

10

अणुयत्तपा गिलाणे, द्व्यहा खल्च तहेव विस्तहा । असतीह असओ वा, आणेडं दोहि वी इसा ॥ १९०० ॥

15 ग्डानप्रायोग्यं यह मन्त्र-पानादिकं इत्यं म एक्कं.—प्रयोजनं इत्यार्थल्यस्याद्रणद्भिरकीनसातु-वर्तना कर्तन्या । "तहेव विज्ञहें"नि तथेव वैद्यसार्थहरगदयद्भिरकीनम्गतुवर्तना विष्या । यदि सम्प्रेम इत्य-वैद्ययोग्सावस्तताऽम्ब्यासद्वि इत्य-वैद्यावानीय द्वाम्यामप्यतुवर्तनां कुर्यात् ॥ १९०० ॥ अध्नतेव नायां व्याविस्त्रासुराह—

जार्यने उ अपत्यं, मर्णनि जायामाँ ने न स्टम्इ ण ।

विणियहणा अकाले, जा वेल न वेंति उ न देमो ॥ १९०१ ॥

ग्लानो यद्यप्यं द्रव्यं याचने ततः सावतो भगन्ति—वयं याचामः पैरं कि ह्रमिहे ! तत्

मवजानिमेर्त्रं मृत्येम्यः पर्यद्भिर्ति न लम्यते ''जि' अस्तामिः इत्यं मणद्भिर्त्यानेऽनुवर्तितो स्वति । यहा ग्लानस्यप्रदः णत्रकास्द्रहाद्य प्रतिश्रयात्रिर्गन्यापान्तगलप्रयाद् 'त्रिनिवर्त्ननां प्रत्यापमनं द्रविनित्र, तस पुरत्रश्रेत्यं हुवने—वयं गना अमृन परं न ल्ट्यम् ; अकाले वा ध्राण्याने येन न लम्यते । अकाले च याचमानं ग्लानं हुवने—यावद् वेला नवति तावत् प्रतिस्त, तदो वयमानीय दास्त्राम इति, न पुनहुवते—न द्रशो वयमिति ॥ १९०१ ॥

अय क्षेत्रनी म्हानसादुवर्तनामाह—

तन्येव अनगाम, बृत्यंतरअंयरंत नयणाए । अनंयरणेनणमादा, छन्नं कडनोगि गीयत्ये ॥ १९०२ ॥

१० प्रथमतक्त्रित आमे ग्लानगर्याग्यमन्त्रियणं यह । तत्र यदि न लम्यते तदाऽन्यप्रामेऽित । ल्यासन्यप्रामा दूरतस्त्रतः "हुन्यंत्ररं" ति 'अन्तरा' अगन्तराज्यामे लिखा हितीये दिने व्यानयन्ति । ल्येनम्प्यसंनग्यं सन्ति ततः "संयरंत वयगाएं" ति अकारमळेनादसंत्ररतो

१ परं तद् रा॰ ॥

न्दानरताधीय 'यत्नया' पदाकपरिताप्या गृति । यद ग्लानां व्यापृताना प्रतिचरकाणामसल-रणं सनः "एसणमाट" चि एएणादेशेषु लादिसव्याद् उद्गमादिवेषेषु च पदाकपरिहाण्या यति-सत्यम् । अथ प्रतिदिवन ग्लानप्रायोग्य न व्ययते नतः 'छपान्' अप्रकृष्टं कृतयोगी गीताधीं या तत्यायोग्य द्राय परिवासयित् । द्रार याकांनिच्छेदशुतार्थः प्रत्युघारणाऽसमर्थः कृतयोगी । याच् च्छेदशुतार्थे शुन्ना प्रदुचारियुनीयाः स गीतार्थं उच्यते । एप हारगाथासमासार्थः । ॥ १९०२ ॥ योगमानेय विवर्राषुनाः—

> पडिलेह पोरुसीओ, वि अकाउं मग्गणा उ मग्गामे । सिनंनो तिवनं, अमह विणाने व तत्थ वसे ॥ १९०३॥

निष्यानः सम्भावनायाम् । सदि मुक्तः इटां ततः प्रत्येष्वणां सुत्रार्थपीरूप्ये। च छत्वा स्मामेडन्यभाषितस्य मानेणा फर्जरमा । जैन न सम्यते ततोऽर्थपार्थां ग्रायित्वा, यथवमाष् 10 न सम्यते ततः सृत्रपेत्रमां परिवाप्योत्पादनीयम् । जय तथापि न सम्यते दुर्लमं या तद् इत्यं ततः प्रत्येपवणा हे अपि च प्रार्थना अष्टता समागेडनवभाषित मार्गयन्ति । अथ खमानेडनवभाषित न सम्यते ततः 'क्षेत्रान्तः' यक्रोययोजनक्षेत्राभ्यन्तरे परमाने पोरुपीद्वयपि कृत्या अनवभाषितमुत्तात्रयम्ति, अत्राप्यनंपरिपादित्तपना तनेव इष्टत्या । अय तत्राप्यनय-भाषितं न सम्यते ततः राजेते रामाम-परमामयोग्यभाषितमुत्ताच तद्वित्रमानयन्ति । अथ खसेत्रे १५ तद्वित्त म प्राप्यने ततः परक्षेत्रावित् निद्यममानेत्रस्यम् । अथ क्षेत्रचिर्वित्ते यतो प्रामादेरानीयते तद् न प्रत्यापत किन्तु द्र्यत्य न तद्वित्तनं गत्वा ततः प्रत्यायान्त श्रायते, विनाशि वा तद् इत्यं दुरुपादिकम्, ततः प्रत्यात्रतमानम्यासित विनाशिनि वा इत्ये प्रह्मित्वये अपराहे गत्वा तत्र राजी यसेत्, उपित्वा च सूर्योद्यवेद्याया मृहीत्या द्वितीये दिने तत्रानयन्ति । अथ द्वीयन्तरं तत् क्षेत्रमधिनाशि इत्य च प्रहीतत्त्रम् ततोऽपान्तरारमाने रजन्यानुपिताः सूर्योदये २० तत्र गत्वा तद् इत्यं मृहीत्वा भूयः समागच्छितः ॥ १९०३ ॥ एतदेवाह—

सित्तवहिया व आणे, वियोहिकोडिं वतिच्छितो काढे । पहुद्विसमुल्बमंते, कम्मं समहच्छिओ ठवए ॥ १९०४ ॥

क्षेत्रचिद्वी गत्वा प्रथमननवभाषितं ननोऽत्रगापित पूर्व तिह्वसे ततो हितीयेऽपि दिवसेऽनन्त-रोक्तया नीत्वा यथायोगमानयेत् । एम त्रिधिरेपणीयविषयो भणित । अथपणीयेन नासो ग्लानः १५ सम्तरित तेतः सक्रोद्ययोजनक्षेत्रस्यान्तः रामाम-परमामयोः पद्मकपरिहाण्या तहमासो क्षेत्रबहिरिप पद्मकपरिहाण्या तिह्वसं ग्लानप्रायोग्यगुत्पादयन्ति । एवं यदा प्रायिश्वतानुलोम्येन कीतकृता-ऽभ्याएतादिका विद्योधिकोटी व्यतिकान्तो भवति तदा "काद्दि" ति ग्लानयोग्यमोपधादिकमन्येन स्वयं वा यतनया काथयेत् । एव प्रतिदिवसमलभ्यमाने यदा आधाकमीपि समितकान्तो भवति, तदिप प्रतिदिवस न प्राप्यत इत्यर्थः, ततो विद्यद्वमविद्यद्व वा ग्लानपायोग्य द्वव्यमुलाद्य ३०

१ ततः क्षेत्रान्तः क्षेत्रयहिर्या पञ्चकपरिहाण्या यदा क्षीतकृता-ऽभ्याहतादिकां भाव काव ॥ २ °कोटीमति भोव केव विना ॥ ३ °कान्तः, तद् भोव केव विना ॥ - - -

ភ

15

20

स्यापयेर्दं । ये तु ग्छानस्य प्रतिचरकान्ते यदि ग्छानकार्यस्याष्ट्रताः परस्नेत्रं ना त्रजन्त. स्वार्थम-हिण्डमाना न संस्तरन्ति तत एवणादिदोषेषु पञ्चकपरिहाणियतनया गृहन्ति ॥ १९०४ ॥

यत् तद् ग्लानार्थ परिवास्तते तत् कीद्दो स्थाने स्थाप्यते ? इत्याह—

उँव्यरगस्त उ असर्ता, चिलिमिणि उभयं च तं जह न पासे । तस्सऽसइ पुराणादिस, ठविंति तिह्वस पिडलेहा ॥ १९०५ ॥

कृतयोगिना गीतार्थेन वा तद् अन्यस्मिन् गृहापवरके स्यापनीयम्। अथ नात्ति पृथगपवरकस्तातो वसतावेव योऽपरिमोन्यः कोणकत्त्रं चिलिनिलिकया आवृत्त्य 'उमयं' ग्लाना-ऽगीतार्थल्यणं यथा न पत्यित तथा स्याप्यम् । यदि ग्लानस्त्र पत्यिति तदा स यदा तदा तस्याभ्यवहारं कृयीत् । अगीतार्थस्य तु तद् हृद्या विपरिणामा-ऽप्रत्ययादयो होषा भवेषु । ''तस्सऽसइ'' ति 10 'तस्य' अपरिमोन्यस्यानस्यामावे पुराणः—पश्चात्कृतत्तस्य गृहे आदिशक्ताद् मातापितृममानेषु गृहेषु स्याप्यन्ति । तस्य च तत्र स्यापितस्य तिह्वस प्रस्थपेत्रणा कर्तव्या । तिह्वसं नाम प्रतिदिनम् । यदुक्तं देश्याम्— तिह्वसं अणुदिखहे (वर्ग ५ गा० ८) इति । ॥ १९०५ ॥ अथ 'अणेडं दोहि वी कृज्या' (गा० १९००) इत्यस क्यास्यानमाह—

फामुगमफासुगेण व, अचित्ततर परिचऽणंतेणं । आहार-तिद्येषतर, सिणेह इअरेण वा करणं ॥ १९०६ ॥

प्राञ्चेत अप्राञ्चेत वा अचित्रन 'इतरेण वा' मिचित्रन परीत्तेन अनन्तेन वा आहारेण अनाहारेण वा तह्वसिकंन 'इतरेण वा' परिवासितेन सकेहेन 'इतरेण वा' अकेहेन 'क्जनस्य चिकित्सायाः करणमनुज्ञातम् ॥ १९०६ ॥

गता ग्लानानुवर्तना । अथ वैद्यानुवर्तनानिभिषित्तः प्रतावनां रचयत्राह— विकं न चेव पुच्छह, लाणंता विति तस्स उवदेसो ।

दह-पिरुगाइएमु व, अनाणगा पुच्छए विज्ञं ॥ १९०७ ॥

न्छानो त्र्यात्—य्यं वैद्यं नैव प्रच्छय, आलच्छन्देनैव प्रतिचरणं दुरुष । ततो यदि साववो जानन्त'—चिकित्सायां कुग्रह्मलतो क्रुवते—अस्मानिर्वेद्यः प्रागेव प्रप्टलस्वायनुपदेश इति। यद्या प्रतिश्रयान्निगेत्य क्रियन्तमपि भूमागं गत्वा सुद्धतंमात्रं तत्र स्थित्वा समागत्य क्रुवते—25 अयं वैद्येनोपदेशो दत्त इति । तथा दृष्टं—सर्पडङ्कः पिलगं—गण्डः जादिग्रहणेन शीतिलेका दुष्ट-वातो वेत्यादिपरिग्रहः, एतेप्विप यदि ज्ञालतः स्वयमेव कुर्वन्ति । अथाज्ञालतो वैद्यं प्रच्छन्ति ॥ १९०७ ॥ अत्र शिष्ट्यः प्रच्छित—

किह उप्पन्नों गिलाणो, अहम उण्होदगाइया बुह्दी । किंचि वहु मागमद्दे, ओमे जुत्तं परिहरंतो ॥ १९०८ ॥

र् त्—परिवासयेत् । ये च ग्ला॰ ना॰ श्रं॰ ॥ २ श्रोवर॰ ता॰ ॥ २ ॰त्र कटेन चिक्तिसित्या चा श्रा॰ ना॰ ॥ ४ हेनचन्त्रंयदेशीनाममालागम्लियं ॥ ५ "वह ति चप्पवहादि, विला फोहिया, लादिगाहर्यं गंजादि" इति चुणां । "दह ति चप्पवहाद, पिल्पं गंडं, सादिगाहपेनं फोडिया" इति विशेषचुणों ॥

'कथं '' केन हेनुना ग्यान उत्पतः ' इति । मृरिसाह—भूयांसः सन्तु रोगातक्का यह्नमाह् म्हानत्त्रमुपनागने । तत्र -: "शुर्ध्यननीति शुष्यन्ति, नशुरोगी द्वरो त्रणः।" इति वच-नादु:- यदि उत्पादिको विद्योगणमाभ्यो रोग ततो जपन्येनाष्यप्रम कार्यन्त्यः । यस यस रोगस पर्यं तत् तस्य पार्यम्, यथा— जनरोगिणो धनादिपानं विचरोगिण दार्कराद्युपयोजनं क्षेप्मरोगिणो नागराद्रिमरणिगिति । "उण्णेद्रगारमा बुद्रि" ति उपपास कर्त्तुमसिह्प्णुर्यदि । रोनेणामुक्तः पारयति तत एए फ्रम — इस्मोइके प्रक्षिप्य कृरभिक्थानि अगलितानि ईपन्मलि-तानि वा सम दिनानि एक या दिनं टीयन्ते । तनः "किनि" वि उष्णोदके मुबुरोहणं स्तोकं प्रक्षिप्य तेन सह जोउन हिनीचे समके दिन या दीयते । एवं तृतीये "बहु" वि बहुतरं मधुरी-तुम उप्योदी प्रशिष्य दीयते । "भागि" ति नार्थं नप्ती दिने वा त्रिभागी मधुरोहणस्य ही भागातुष्टोरिकम्य, "अंद्र" वि परामे नागरे दिने वा पर्दः मधुगेरणलाईमुणोदकत्य, पष्टे 10 "पोमि" वि निमाग उपनोवरम्य हैं। भागी मधुरोएएयस, सप्तमे सप्तके दिने वा "जुवं" ति 'युक्त' विजिन्मातमुष्णोरकं रोप न् सर्वमिष म्युगेरणिसेतं दीयते । नदनन्तर हितीयाँहरिष सतापन्यान्यः गाहिनादीनि परितरन समुहिन्नि गावन् पुराननगाहारं परिणमयितुं समर्थः सम्पन्न इति । -: एंगा उप्नोदनादिका गृहिर्द्यप्तया । उत्त न सर्वत्राप्येक दिन [विशेष-मुर्णि- रिहद्वाप्यानिमायेण दिनसाकं नु मुर्ग्येनिमायेणेति मन्त्रमम् १-॥ १९०८॥

अध "अहम" नि पएं व्यान्यानयज्ञान-

जार न मुका ता अणगणं तु मुका वि क अभत्तही। असहमा अष्ट छहं, नाऊण रुपं च जं जोगं ॥ १९०९ ॥

यापदर्भ। ज्ञर-नक्ष्रोगाजिना रोनेण न गुक्तनावद् 'अन्यनम्' अभक्तार्थलक्षणं फर्चव्यम् । ग्रंकनापि निर्फं दिनगरानावों निषेयः। अवागायमहिष्णुननोऽष्टमं वा पष्ट वा करोति।20 जात्वा या 'रुजं' रोगधिरोपं यर् यत्र योग्यं शोपणनशोपणं या तत् तत्र कार्यम् ॥ १९०९ ॥

यथेवं कुर्वाणानागर्या रोग उपञास्यति ततः मृन्डरम्, अथ नोपशास्यति ततः को विधिः !

्त्यार्--

एवं पि कीरमाणे, विजं पुच्छे अठायमाणिम ।

विज्ञाण अहमं दो, अणिष्टि इद्वी अणिष्टियरे ॥ १९१० ॥ 25 एयमपि क्रियमाणे यदि रोगो न तिष्टति—नोपगाम्यति ततलसिन्नतिष्टति वैयं प्रच्छति । अथ कियन्तो वैद्या भवन्ति ! इत्यार्—वैद्यानां खल्यष्टकं मन्तव्यम् । तत्र द्वी वैद्यी नियमाद्

'अनृद्धिकां' ऋदिरिहर्ना, 'इतरे' पड् वैद्या ऋदिमन्तो अनृदिमन्तो वा ॥ १९१० ॥

तदेव वैद्याप्टक दर्शयति—

संविग्गमसंविग्गे, दिइत्थे लिंगि सावए सण्णी। अस्सण्णि इश्वि गइरागई य कसलेण तेगिच्छं ॥ १९११ ॥

'संविमः' उपतविद्यारी १ 'असविमः' तद्विपरीतः २ 'लिङी' लिङ्गावशेपमात्रः ३ 'श्रावकः'

१ प्रान्नर्गत पाटः भा॰ नानि ॥ २ प > एतदन्तर्गत पाठः भा॰ पारित ॥

मतिपन्नाणुत्रतः १ 'संज्ञी' अविरनसम्बन्दिष्टः ५ 'असज्ञी' मिय्यादृष्टिः, स च त्रिया—अनिभ-गृहीतमिय्यादृष्टिः ६ अमिगृहीतमिय्यादृष्टिः ७ परतीर्थिकश्चेति ८। "दिदृत्ये" ति दृष्टः-. डपल्ड्योऽर्थ.—छेडश्रुतामिश्रेयरूपा चेन स दृष्टार्थी गीतार्थ इत्यर्थः, एतत् पदं सप्रतिपक्षमत्र सर्वत्र योजनीयम् । तद्यथा—यः संविद्यः स गीतार्थो वा स्याद्गीतार्थो वा । एवमसंविद्य-<sup>5</sup> लिइ.स-श्रावक-संज्ञिप्त्रपि गीतार्थत्वमगीतार्थत्वं च द्रष्टव्यम् , तथा चृणिकृता व्याख्यातत्वात् । अनिगृहीताद्यस्तु त्रयोऽपि नियमाद्गीतार्थाः । "इहि" ति संविमा-ऽसंविमा नियमादन्-दिको, रोपान्तु ऋदिमन्तोऽनृद्धिमन्तो वा मवेयुः । सर्वेऽि चेते प्रत्येकं द्विया—कुग्रला अकुगलाश्च । 'गत्यागतिः' चारणिका, सा चामीपां कर्चच्या । तद्यथा—प्रथम संविद्यगीता-र्थेन चिकित्माकर्म कारयिनव्यम् , अथासाँ न छम्यते ततोऽसंविद्यगीतार्थेन, तद्मावे संविद्या-10 गीतार्थेन, तद्रपाप्तावसंविद्यागीतार्थेनानि । एवं छिङ्गस्यादिप्वपि संज्ञिपर्यन्तेषु मावनीयम् । तेपामयाष्ठा पृवेमनभिगृहीतमिय्यादृष्टिना, ततोऽभिगृहीतमिथ्यात्वेन, तदनन्तरं परतीर्थिकेनापि कारियतच्यम् । एते च पूर्वमनृद्धिमन्तो गवेपणीयाः न ऋद्धिमन्त , तदीयगृहेषु दुःप्रवेशतया वहुदौपसङ्गवात् । एनं च यदि चिकित्साकुग्रला मवन्ति तत इत्थं क्रमः प्रतिपत्तन्यः। थय यः संविम्नगीतार्थः सोऽक्रुगले यस्त्रसंविम्नगीतार्थः स क्रुगल्स्वतः संविम्नगीतार्थं परित्य-15 ज्यासंविद्यगीतार्थेन कारापणीयम् । एवं वहूनप्यपान्तराले परित्यज्य यः कुशलस्तेन चेकित्स्यं कारियतच्यम् , एषा गत्यागितः प्रतिपत्तच्या । यद्वा "इह्हि गइरागइ" ति ऋद्धिमित गत्यागती कुर्वाण महद्विकरणं मवति, अतोऽनृद्धिना कार्यितन्यम् । ⊲ नै चैतत् समनी-पिकाविजृन्मितम् । यत आह विशेषचृणिंकृत्-

अहवा गद्रागद् चि इहिमंताणं द्ंत-नंताणं अहिगरणदोसा, तम्हा अणिहिणा कारेयवं ति । ⊳

20|| १९११ || असुमेवार्थमपराचार्यपरिपाट्या दर्शयति—

संविक्नेवर लिंगी, वह अवह अणागाढ आगाढे। परउत्थिय अहमए, इड्डी गइरागई क्रुसले ॥ १९१२ ॥

सविम. १ 'इत्तरश्च' असविमः २ लिङ्की च ३ इति त्रयोऽपि मान्वत् , 'त्रती' प्रतिपन्ना-णुत्रनः ४ 'अत्रती' अविरतसम्यन्दृष्टिः ५ 'अनागादः' अनिभगृहीतदर्शनविद्रोपः ६ 'आगादः' '23 अभिगृहीतमिथ्यादर्शनः ७ 'परयृथिकः' शाक्य-परिवाजकादिरष्टमः ८। "इङ्की गइरागई कुसले" ति च्याच्यानार्थम् ॥ १९१२ ॥ अनन्तरोक्तकमविपर्यासे प्रायश्चित्तमाह—

वोचत्ये चडलहुगा, अर्गायत्ये चडरों मासऽणुग्वाया । चडरी य अणुग्वाया, अइसलें इसलेण करणें तु ॥ १९१३ ॥

संविभगीतार्थं मुक्तवा असंविभगीतार्थेन कारयति एवमादिविपर्यम्वकरण चत्वारो लघवः । 30 गीतार्थं मुक्त्वा अर्गातार्थंन कार्यित चलारो मासा अनुद्धाताः । कुग्रलं विहायाकुग्रलेन कार-यति चलारोऽनुद्धाता मासाः । यत एवमतः कुद्यलेन चिकित्साकरणमनुज्ञातम् ॥ १९१३ ॥

१°ित ८। दृष्टार्थी नाम गीतार्थः, एतत् मा॰ ॥ २ ४ १० एतदन्तर्गतः पाठः सा॰ नात्ति ॥ ३ नेवं गाया चूर्णिहता विशेषचूर्णिहता बृहङ्गाध्यक्तता वा बाल्यानाऽन्ति ॥

विधि:

10

अब वैषमगीप गन्छनां विविग्निभित्तगाः--

नीयगपुन्छा गगणे, पमाण उबगन्ण सउण बाबारे ।

संगारी व गिढीणं, उपएमा चेन तुलणा व ॥ १९१४ ॥ प्रमानो नीद्रकष्ट्रच्या वक्तत्या. वनो गगर्न वंशयकाको यागृनाम्, तनमेषामेव प्रमाणम्, तत उपकरणग्, तन शतुनाः, नागननं वयस्य 'व्यापारः' प्रशना-ऽप्रशनस्यः, ततः ६

'सन्नारः' सक्रेनो मुल्या प्रात्कनार्शना यथा फर्मायः, नतो वेयनोप्रशादिविषय उपदेशो यथा दीयते, ततनगुर्देशं धुना गया नग नगना कर्यना, तवेनन् सर्वमि वक्तव्यमिति द्वारगाथायमानार्थः ॥ १९१२ ॥ भय जिल्लामर्थः प्रतिपायते —तत्र प्रथम नोवकप्रच्छाहारम् । गिष्यः पुन्छति-—िक्त राज्यो वैययमी रं भीवनाव \* अथ वैयः एवः रशनयकाशमानीयताम् ! भन्न कथिशानावेदेदीय प्रशासनमार ---

पाहडिय नि य एगी, नेयच्यों गिलाणशो उ विजयरं । एवं नन्ध भर्णने, चाउम्मामा भवे गुरुमा ॥ १९१५ ॥

'पुक.' फश्चित् प्राट-ोर्ग न्यानानि । यमानीयनाने 'पानृतिका' वश्यमाणलक्षणा भवति, अतो म्हान एवं विषामूह मैनाए । इहामानायिदेशीनोनीचे मुरिसह —एवं 'तत्र' म्हानन-यनविषये भणतो भातः।त्याने गाया गुरुक भवन्ति ॥ १९१५ ॥ 15

केलं प्रक. प्राप्तिका " इन्यतः ।।। ---

रह-हन्धि-जाण-तुरम्-अणुरंगाउँहि उति कायवहो । आमण महिय उदए, कुरुकुय मधरे उ परजोगी ॥ १९१६ ॥

रथ-हिमानी-प्रतीती पान-विति तकि ह गुरन प्रसिक्त अनुरता-मनी एनै आदिशब्दा-दपरेण या चिन्छर्टन 'आयानि' जागच्छनि चैत जायाना--एविन्यादीना वधी भवति । तथा 20 समायातस्यासन दास यम । स्थानम्य च दार्गीर परामुद्दे नगादिपाटने वा कृते कुरुकुनाकारापणे सुविकाया उदकरम न बधी भवति । रागृहे तु परयोगो भवति, परमयोगेण सर्वमपि भवति न माधूनां किनप्यधिकरण भवतीन्यनं । एया प्रामृतिका वैवे ग्लानसमीपमानीयमाने यतौ

भवति ॥ १९१६ ॥ धन. किय् \* स्ताह-

लिंगन्थमाहयाणं, छण्हं चेजाण गम्मऊ मूलं। संविग्गमसंविग्गे, उपस्मगं चेव आणेआ ।। १९१७ ॥

लिक्स्यादीना पण्णामिष वैद्याना गृहं रठानं गृतित्वा गम्यताम् नेते उपाश्रयमानेतन्याः, अपिकरणटोपभयात् । संविगोऽसविग्रध एते हावण्युपाधयमेवानयेत् , दोपाभावात् ॥१९१७॥

एवं परेणोक्त सरिराह—

वाता-ऽऽतवपरितावण, मयपुच्छा सुण्ण किं सुसाणकुडी । स चेव य पाहुडिया, उवस्तए फासुया सा उ ॥ १९१८ ॥ ग्लानो वैद्यगृहं नीयमानो वातेन आतपेन च महती परितापनामनुभवति । "मयपुच्छ" चि

१ पयं नोदकेतोता गा॰॥

30

35

40 09

आवडणमार्एपुं. चडरा मामा हवंनऽणुग्वाया । एवं ना वर्चने, पन य हमे भवे दीमा ॥ १९२४॥

'आपतने' हाराई। शिरमा पर्नम, आदिशस्त्रात् प्रपतन प्रसाटन वा मजातम्, अपरेण पा पमाई। गृशिता प्रभाग्यम आदृष्टः, 'रूप पा प्रजनि ' इत्यादि भणितः, गच्छतामेव वा मेनापि क्षुनम्, प्रमादिश्यपदाकृतेषु जानेषु यदि गच्छति तदा चलागे भासा अनुद्धाता ह भवन्ति । एवं तापद् मजनो गन्तयम । अ । देशकृ प्राप्ततन हमे दोषाः परिहर्षस्या भवन्ति ॥ १९२४ ॥ तानेद प्रतिपादमन् स्थापदारमाज—

> साउ-ऽच्मंगण-उच्चलण-लाय-छारु पुरुट च छिंद-भिदंती । सुरुआतण रोगचिति, उचएसी वा वि आगमणं ॥ १९२५ ॥

एकवाटकपरिधानो यहा वैनो भर्तन नहां न प्रष्टायः । एतं तेलादिना अध्यक्षनं कल्क-10 क्रीआदिना या वहांन लेनाव में या-नार्नन्षण्डनादिल्याणं कारयन् । धारया-भसान उत्कृत्दकस्य-कन्त्रपण्डनम्य उपल्यापन्ताद् नुगार्थाना या गर्नाप नित्तः, फोष्टादिक या रप्पकादिना या दूषितं कत्याप्यकं दिल्यान , पत्ता प्राप्तात या, भिन्यान , धिराया या भेदं सुर्वाणो न प्रच्छनीयः, भव ग्यानस्यापि विविद्य हे हत्य नेनाय नत्य देवन-भेदनयोगिष प्रष्ट्य । अथासी शुभासने उपिष्टः 'रामिविधि' येद्यमान्युत्तक मनत्युत्त प्रलोक्यति, अथवा रोगिविधिः-चिकित्सा १६ तां क्यापि प्रमुत्तान आला नेनां धर्मनानियता प्रष्ट्य । न च वेच प्रष्टः सलुपदेशं वा दयाद् स्तानमभीपे वा आगमनं सुर्वाण्या ॥ १९२५॥ अय सहारथ्य गृहिणाभिति हारं व्याल्यानयिति—

पन्छाराउँ य सभी, दंगणऽहाभर दाणमट्टे य । मिन्छिटिहि संवंधिए अ परतिन्धिए चेत्र ॥ १९२६ ॥

'पश्चारहृतः' नाग्ति परिलाग गृहागा प्रतिषान, 'मशी' गृहीताणुवतः, "दंसण" वि 20 दर्शननम्पत्नोऽधिरतम्पर्याहि , 'यथानद्वरः' सम्यत्त्वरहित पर सर्वज्ञशासने साधुपु च बहु-मानगान्, 'दानश्चादः' दानक्षितः 'मिञ्चाद्विः' शाम्यादिशासनसः, 'सम्बन्धी' म्लानसेव स्वानः, 'परतीर्थिक ' सर्वम्य-परिजाजकादि परं भद्रकः । एतेपा सद्भैतः कियते, यथा—विषस पार्धे वयं गच्छामः, भविष्यत्वतः सिनिहितंभीवत्वयम्, यदसी स्थात् तद् युप्माभिः सर्वमपि प्रतिपत्तन्यम् ॥ १९२६ ॥ ये वैशमर्गां प्रसापितासे वैद्यसेदं कथयन्ति— 25

वाहि नियाण विकारं, देसं कालं वयं च धातुं च । आठार अग्गि-धिद्वल, समुईं च कहिंति जा जस्स ॥ १९२७ ॥

'त्र्याधि' ज्वरादिक रोग 'निटान' रोगोत्थानकारण 'विकारं' प्रवर्द्धगानरोगविशेषं 'देशं' ग्लानलोत्पचिनिवन्धनप्रवात-निवानाटिप्रदेशरूप 'कालं' रोगोत्थानसमयं पूर्वीहादिकं 'वयश्च' देशव-तारुण्यादिक 'वातु च' वानाटीना धातृनामन्यतेंमो यस्तस्योत्कटो वर्चते तं 'चः' समुख्ये 80

१ या उपरि अचप्रभ्य चा स्थि॰ भा॰ ॥ २ °स्तं चाचयति ततः प्रष्ट्यः । स च भा० ॥ ३ °गोत्पत्तिकारणभूतं चनन्तारिकं रोगोत्थानसमयं चा पूर्वा॰ भा० । ४ मो० छे० विनाऽन्यत्र— °तमो य उत्करम्नम् 'आहा॰ त० २० जा० । °रामो धातुरस्योत्करो वर्त्तते इत्येव 'आहा॰ भा० ॥

Б

20

'आहारम्' अल्पमोजित्वादि रक्षणम् अग्निवरं—जाटरो विह्नरस्य मन्दः प्रवलो वा इत्येवं घृतिवरं— सात्त्विकः कातरो वाऽयमित्येवं तथा ''समुइं'' ति प्रकृति सा च या यस्य जन्मतः प्रमृति तां च कथयन्ति ॥ १९२७ ॥ अथोपदे बहारमाह—

कलमोदणो य खीरं, ससकरं त्लियाइयं दन्ते । भूमिघरेट्टग खेत्ते, काले अमुनीइ वेलाए ॥ १९२८ ॥ इच्छाणुलोम भावे, न य तस्सऽहिया जीहं भवे विसया । अहवण दित्तादीमुं, पडिलोमा जा जीहं किरिया ॥ १९२९ ॥

अनन्तरोक्तं व्याघि-निदानादिकं श्रुत्वा वद्यः सगृहस्तित एव द्रव्यादिमेदात् चतुर्वियमुपदेशं द्यात् । तद्यथा—द्रव्यतः कल्पनालिरोदनस्तथा क्षीरं च सर्गकरमस्य दातव्यम्, तथा तृलि10 कायां ग्रायितव्यः, आदिशव्याद् गोर्गापंचन्द्रनादिना विलेपनीय इत्यादि । क्षेत्रतो मृमिगृहे
पक्षेष्टकागृहे वाऽयं स्थापनीयः । कालतोऽमुकस्यां वेलायां प्रथमप्रहरात्री मोजनमयं कार्रणीयः ।
मावतो यदस्य सकीयाया इच्छाया अनुलोमम्—अनुकृत्र तदेव कर्त्तव्यम्, नास्याज्ञा कोपनीयेति
मावः, तथा यत्र 'तस्य' न्लानस्य विषयाः 'अहिताः' अनिष्टाः कन्द्रित-विल्पितादित्रपा गीतवादित्रगोचरा वा श्रव्यादयो न भवन्ति तत्र स्थापनीय इति शेषः । 'अहवण'' ति अथवा
15 'हप्तादिपु' इप्तचित्तप्रमृतिषु प्रतिलोमा किया कर्त्तव्या । तत्र द्रप्तचित्तस्यापमानना, यथा
स्वर्षपमानादिनाऽपहृतचित्तस्य > दर्पातिरेकज उन्मादः शास्यित, < क्षिंप्तचित्तस्यापमानादिनोपहतचित्तस्य > सन्माननाः यशाविष्टस्य तु यथायोगमपमानना सन्मानना वा विधेयाः ज्वरादो वा
रोगे विश्रोपणादिका किया या यत्र युज्यते सा तत्र विधेयेति ॥ १९२८ ॥ १९२९ ॥
अथ तुल्नाहारमाह—

अपडिहणंता सीउं, कयजोगाऽलंभि तस्स किं देमी । जहविभवा तेगिच्छा, जा लंभो ताव ज्हंति ॥ १९३० ॥

, वैद्यन दीयमानसुपदेशम् 'अप्रतिव्यन्तः' तद्वचनमिश्रुह्यन्तः श्रुत्वाऽऽत्मानं तोल्यन्ति—
किमेतत् कलमशाल्यादिकं लप्सामहं न वा ! इति । यदि विज्ञायते 'ध्रुवं लप्सामहे' ततो न किमपि मणन्ति । अथ न तस्य ध्रुवो लामः ततो मणन्ति—यथा युप्मामिलपदेशो दत्तत्वथा १० वयं योगं करिप्यामः, परं यदि कृतेऽपि योगे न लमामहे तत्तत्तस्य कि दद्यः !; अपि च वैद्य-कशास्त्रे 'यथाविमवा' विमवानुरूपा चिकित्सा मणिता, यस्य याद्यशं विमृतिस्तस्य तदनुरूपैरीपदैः पर्यक्ष चिकित्सा क्रियते इत्यर्थः; अतो यृयमपि जानीथ, यथा—अस्माकं सर्वमपि याचितं लम्यते नायाचितम्, अतो यदा कलमञाल्यादिकं याच्यमानमपि न पाप्यते तदा किं दात-लम् ! इति । एवं वैद्योपदेशमपसप्यन्तसायद् "जृहंति" । ति देशीशब्द्यत्वाद् आनयन्ति यावद् अवस्य द्व्यस्य कोद्व-कृरादेर्भुवः प्रतिदिनमावो लामो मवतीति ॥ १९३०॥

<sup>.</sup> १ °रियतव्यः । साँ मा॰ ॥ २ ४० एतरन्दर्गतः पाठ मा॰ नान्ति ॥ ३ मो॰ छे॰ विनाऽन्यत्र— °स्य तस्य दर्पा° त॰ टे॰ ऋा॰ ॥ ४४० एतरन्दर्गतः पाठ मा॰ पुन्तक एव वत्तेते ॥ ५ °ति" सान° मो॰ छे॰ निना ॥ ६ °वो सामो मचित मो॰ छे॰ विना ॥

अप तुरुनागेव प्रकारान्तरेणाह-

नियएहिं ओगहेहिं, कोइ भणेजा करेमऽहं किरियं। तस्यऽप्पणो य थामं, नाउं भावं च अणुमन्ना ॥ १९३१॥

तेस म्यानस्य 'कोऽपि' मजाततो वेचो भणेत्—निर्वकरीपंपर म्यानस्य करोमि कियाम्, प्रेष्यत गर्दाये गृहे म्यानभिति । नतो गुर्मभः प्रोहन ग्यानेन तस्यात्मनध्य 'साम' वीय तोल-६ नीयम्—किमेप वेच लोपणानि प्रियत् नमथां न वा ', जहमपि कि पृत्या वळ्यान् ! आहो-धिदन्यान् ', भागो नाम-किमेप पर्मात्तोधिकित्वा चिकीपुं त्वगृहे मामाकारयति ' उताहो उक्ति-कामणाभिमायेण ! इति । ययमो गृहम्य अपप्रकृषे समर्थो यदि च स्वयं पृत्या वल्यान् यदि च पर्माहेतोः मजानक्तनमाकारयति तन एत तरपात्मनध्य वीर्यं भावं च जात्वा गुरूणाम-नुकां गृहीत्वा तत्र गन्तस्य नान्यनिति ॥ १९३१ ॥ अवामो वेपो मृयात्—

जारिसयं गेलजं, जा य अपन्था उ बहुए तस्य । अदङ्ग न सफा, बोतुं तं बिनमो तत्थ ॥ १९३२ ॥

यादशं सुष्माभिः 'ग्यान्य' ग्यानलमाण्यात 'या च' यादशी तत्यावम्या वर्तते तदेतद्रदृष्ट्वा न शक्यते किमप्यीपघादि 'वनुत्रम्' उपदेषृत्र, ततः 'तं त्व' ग्यानसगीपे प्रजाग उति ॥१९३२॥ एवं भणित्या प्रतिशयमागतत्य तत्य यो प्रिभिः कर्तत्यत्यमभिधिलुद्धीरगाथामाह—

अन्भुद्धाणे आसण, दायण भद्दे भर्ता य आहारो । गिलाणस्य य आहारे, नेयच्यो आणुपुच्यीए ॥ १९३३ ॥

मयममन्युत्यानित्यां विभिन्तित्यः, तत आमनविषयः, ततो ग्ठानस्य दर्शना यया कियते, ततः "मरे" चि मद्रको वैत्रो यथा चिकित्सामेवमेव करोति, इतरस्य तु 'मृतिः' मज्ज-नादिकं चिकित्सान्तनम् आहारम् यथा दातन्यः, ग्ठानस्य च यथा आहारे यतना कर्चन्या 20 तथा सर्वोऽपि विधिरानुपून्यो प्रयस्यमाणो ज्ञातन्य इति समुदायार्थः ॥ १९३३ ॥

जवयवार्थं नु प्रतिद्वारमिभिल्युराह्—

अन्सद्धाणे गुरुगा, तत्य वि आणाइणो भवे दोसा ।

"अधवा सण्णातओं से बोद भणेना—जियगाणिक गांधा ॥ तस्स धामं-कि ओसधाणं समत्यो असमत्यो ?, अप्पणो थाम-कि विधिनिए बळिओ एम ण वा ?, भावं च ति-कि जेहेण ? धम्महेउं वा ? अध परिणामे-तओ ?, एवं णातुं अणुण्णा ॥" इति चूर्णों ॥

<sup>ै</sup> तम्य ग्लानम्य फोऽपि सहातिको भणेत्—निजवैरीपंघरहं ग्लानस्य करोमि कियाम्, मेपयत मदीये गृहे ग्लानमिति । ततः किं पर्स्वसम् १ इत्याह—'तस्य' गृहस्थस्य 'स्थाम' बीयम्-'किमीपधानि प्रयितं [नमर्था वा श्व]समर्थः ?' इत्येवं हात्वा, 'आत्मनो वा' तस्य ग्लानम्य स्थाम हात्या-' कि भृत्या चलवान् श्वाहोश्चिद्वत्ववान् श्वाहोत्ति, भावं च आत्या-'किमेप धमेहेतोश्चिकित्मां चिकीपुंः सगृहे ग्लानमाकार्यति ? उताहो उक्षिप्का-मणिभायेण श इति । यद्यसी गृहस्य श्वाप्यप्रणे समर्था यदि च ग्लानो धृत्या वल-वान् यदि च धमेहेनोः सहातिकस्तमाकार्यति ततोऽनुहा दातव्या अन्यथा तु नेति ॥ १९३१ ॥ इति भा० पुनकं दीरा।

मिच्छन गुयमादी, विगहणा इस गण मंवे ॥ १९३४ ॥

आचारों यदि देहसागनसाम्युन्थानं क्रेगेति तदा चत्वारे। गुरुकाः । तत्राप्याहादये। देशा भंत्रयुः । तया निथ्यात्तं गज्ञदया बन्दयुः, आदिब्रह्णेन गजामात्यादिपरिष्रहः । ते हि चारपु-म्यादिमुलादाचार्यं वेदस्यास्युन्यनं शुन्ता न्वयं वा दृष्टा चिन्त्ययुः — अमी श्रमणो असाकमस्यु-अस्यानं न क्षुत्रीन्तः, अन्मङ्कलल नु नीचनरस्त्रेत्यमन्युनिष्टन्ते, अहो ! दुईटवर्माणोऽमी इति । महिष्टा वा यत् तसंवाकार्यस याँद वा कुल्स गणस सङ्घल वा विरायनां कुर्तः तित्रमतं यायश्चित्तम् ॥ १९३४ ॥

अणन्सृहाणे गुरुता, नन्य वि आणाद्यो भवे दोना । मिन्छन सो व अन्नी, गिलाणमादीविराहणया ॥ १९३५ ॥

अयवद्देशनयादाचार्यो ने। चिष्टति तत्रापि चनुगुरकाः । तत्रान्यादादयो दोषा भवन्ति । 'स वा' वैद्योऽन्यो वा ठं हड्डा निय्यालं गच्छेत्, यदा—अद्दे । त्यसिनोऽप्यनी गर्वमुद्रहन्ति । र्यादृष्टो वा वैद्यो ग्छानस क्रियां न क्रुर्याद् अपप्रयोगं वा क्रुर्यात्, एवं ग्छानविरावना। आदि-शक्तादाचार्यादेवी राजवष्टमतया विगवनां हुर्यात् यहा 'युक्ताफं देहेऽन्नुको व्यायिवंतीते ठिचिकित्सार्थमञ्जूकमार्थं मवदां दास्ते इति मणिला विरुद्धे। प्यवसदानेनाचार्यं विराधयेत् 15|| १९३५ || यत एने दोगा अने।ऽयं विविः कर्तव्यः-

> नीयस्थे आणयणं, पृथ्वि उद्वित होह अमिलावी । गिळाणस्स दावणं घावणं च चुन्नाइगीव च ॥ १९३६ ॥

गांवां थेंबेंचस प्रतिश्रये व्यानयनं कर्वव्यम् । यदि ते पञ्च जनास्तवः सङ्घाटकः प्रथमत एवा-गच्छित । अय त्रयन्तव एक्रन्तन्मव्यात् प्रयममागच्छितः, आगत्य च गुरूणां क्रथयित—वैद्य ळायागच्छतीति । तदा गुग्या हे आसने तत्र माद्यमिः सापयन्ति । तत्यं तु चङ्कमणलस्येण 'पूर्व' वैद्यागमनात् यानवारण,याद्वि स्त्रिता आसने । गानार्थेश्च निवेद्यितव्यम् 'एप वद्यः' इति । थाचार्येश्च पूर्वमनाच्यताऽपि वेद्यसामिन्त्रपः कर्तव्यः, पूर्वन्यदेन चामनेनापितमञ्जणीयः । तत श्राचारों वैद्यक्ष द्वावत्यासने उपविद्यतः । तता च्यानस दर्शना कार्या । क्रयम् ! इत्याह— म्छानस यद् टरकरण छरीर वा अछाचिनोपछिष्ठं तस 'यावने' प्रशालनं कर्तव्यम् , च्छाव्दात् थ्य रेतेच-कायिकी-संज्ञामात्रकाम्येकाने स्थापनीयानि, मुसिकाया उपलेपने सम्मार्जने च त्रिवेयम्, वयानि यदि हुर्गन्यो मदति ततः पटवासादिन्दुर्गानि तत्र विक्रयिन्ते, आदिद्यव्यात् कर्यूरादिनिः छुगन्त्रिद्रवेरसुमा गन्त्राध्यतीयन, तनः याद्वत्यस्त्रामाः सुत्रीमृतो ग्लानो वद्यस दृद्यते । यदि वस क्रिडिट् बर्गादिकं पटिवडकं तदा निसन् पाटितं नित स्योदकादि प्रायुकं हस्तवावनं द्यनव्यम् । अथोगोदक्रमम्। नेच्छति नत पश्चाक्रनादयो सृतिकासुद्कं वा प्रयच्छन्ति थः॥ १९३६ ॥ गडमम्युन्याना-ऽऽसन-दर्शनाङ्गरत्रयम् । अय मङ्क्छारमाह-

चडपादा तेगिच्छा, को मेसलाहँ दाहिई तुन्में। र्वाह्यं च प्रव्वपत्ता, मणंति पच्छाकडाद्ऽम्हे ॥ १९३७ ॥ वैद्या वृद्यात—जिकित्या चतुर्याता मदति, चलारः पादाः—चतुर्योग्यक्या यसां सा चतुः

पादा, तवथा—आतुरः भनिनगा वेपी भेषनानि । न एनेधर्नुर्भिर्वयशास्त्रोक्तगुणोपेतेश्चि-कित्सा निष्याते, :- जनः को नाम न्यानन योग्यानि मेपजानि युप्पाक प्रवास्यति 🛂 सतस्तत्र दर्महेत्तया प्रामाताः पधारहताच्या भगन्ति—वयं दाखाम इति । एवं ताबद् भद्रको वेषः किया करोति न नान्यत् जिमित म्युर्यति ॥ १९३७ ॥

**यस्त** मान्तवस्तित्व सतिहारमात्तरहार नाह—

Ö

फोई मजणगविहिं, नयणं आहार उवहि केवडिए। गीयन्थेहि च जयणा, अजयण गुरुगा च आणाई ॥ १९३८ ॥

कश्चिद् थेयो ह्यान् — भटानं- रयन तस्य विधि: - प्रकारः 'मज्ञनविधिः' तेलास्याः नाटिप्रकि-बापुरस्परं कानमित्यक्तः 'रायनं' पल्यकादिः, 'जानार' सोजनम्, 'उपैविन' बनादिरूपः, "केविद्य" चि न्याया , एनत् मर्ग मम फो नाम दालति " इति । ततः पश्चात्कृतादिभिर-10 म्युष्गान्तः सम्-दर्ग हाम्याम । तेपामभावे भीतां र्वियतनया सर्वेमप्यस्युपगन्तव्यम् । यययतनया अस्तुपगच्छन्ति मित्रिपयनित्र वा नत्यस्यांगे गुरुका आज्ञावयथ दोषाः । एषां निर्यक्तिगाथा **॥ १९३८ ॥** अंथेनानेय दिनायिएएए—

> एयम्य नाम दारिक, को मराणगार दाहिई गन्तं। ने चेव णं भणती, जं इन्छिन अम्हें तं सब्यं ॥ १९३९ ॥

'णृतस' स्टान्स 'नाम' र्रात सम्भापनाया यद् यत् प्रायोग्य भेपजादि तत् तत् सर्वे दास्यथ, मग पुनर्भजनकादिकं को दान्यति ' इत्युक्ते 'त एव' पश्चात्क्रतादयः "णं" इति तं वैधं भणन्ति—यद् इच्छिन तन् मर्न यय दान्याम इति ॥ १९३९ ॥

जं एन्य अम्हें सन्तं, पडिसेहं गुरुग दोस आणादी । एएसि असर्ट्र, पडिनेहे गुरुग आणादी ॥ १९४० ॥

20

ये ते पूर्व पश्चान्हानावयः प्रजापितानं 'यदत्र ग्लानस युष्माक चोपयुज्यते तत् सर्व वयं दासामः' इत्युक्त सति यः साधुन्तानिकरणभयात् प्रतिपेनयति तस चत्यारो गुरुका आज्ञा-द्यश्च दोपाः । अय न सन्ति प्रधात्कृतादयन्तत एतेपाम् 'अमति' अभावे यो वेद्य 'प्रतिपेधयति' 'न वयं भवतो गज्जनादि टास्यामः' इति नस्यापि चतुर्गुरुका आज्ञादयश्च दोषाः ॥ १९४० ॥

पश्चाक्ततादिषु प्रतिपिभ्यमानेषु यद् वेपिधन्तयति नदार—

25

जुनं मयं न टाउं, असे दिने वि ऊ निवारिति । न करिंडा तस्य किरियं, अवप्पओगं वें से दिजा ॥ १९४१ ॥

युक्तममीपां स्वयमदातुम् अपरिमहत्वात्, यत् पुनरन्यान् दृढतो निवारयन्ति तन्न युज्यते । एवं प्रहिष्ट. सन् 'तस्य' ग्लानम्य किया न कुर्यात , 'अपप्रयोग वा' विरुद्धीपधयोगं "से" तस्य 'दवात्' प्रयुत्तीतं, तसादन्यान् न निवारयेदिति ॥ १९४१ ॥

१ ॰ एतदन्तर्गत पाठ त॰ ३० मां॰ नास्ति ॥ २ °तुर्मिर्मिलितिश्चि° मा॰ ॥ ३ °पिघः' त्रीप्रभृतिकं ''के॰ गा॰ ॥ ४ °पा पुरातना गाथा॰ गो॰ छे॰ विना । ''कोई मजणगविहिं॰ गाहा पुरातना'' इति विशेषचूर्णी ॥ ५ त॰ छे॰ विनाडन्यत्र-च से देजा गो॰ छे॰ । च देखिजा गा॰ का॰ ॥

दाहामी नि य गुन्गा, तत्थ वि आणाइणी भवे दोसा । संका व स्पर्णहं, हिय नंद्र तेणए वा वि ॥ १९४२ ॥

पश्चाकृतार्दानाममात्रे यदि साववी मणिन 'वयमवस्यं ते सर्वमाप दासामः' इति तदा चतारो गुरुकाः, तत्राप्याज्ञाद्यो दोषा मन्युः । तथा कस्यापि हिरण्यादी केनचिद् हृतेऽन्यथा व्वा नष्टे सति ग्रहा मनति — अहिरण्य-सुवर्णा अप्यमी यद् दासाम इति मणिन तद् नृतमेतरेव गृह्यतिमिति । यहा 'स्चकः' आरक्षिकादिमिस्तक्ष्ट्रत्वा राजकुले गत्वा स्च्यते, यथा—
सेनका एने अमणाः, येन वैद्यस हिरण्यादिकं दावव्यतया प्रतिपद्यन्ते । ततो अहणा-ऽऽकर्षणाद्यो दोगः ॥ १९०२ ॥

पडिसेह अजयणाए, दोसा जयणा इमेहिं ठाणेहिं । मिक्सण इही विद्यपट रहिय जं भाणिहिसि छत्तं ॥ १९४३ ॥

पश्चाक् वार्त्वाममाने यद्ययत्त्वा 'त्रतिषेवयन्ति' 'न तत्र मृति वा मक्तं वा टासामः' इति तत्रश्च तुर्गुनका आज्ञाद्यश्च दोपाः । तसाद् यत्ता एमिः स्यानः कर्तव्या—"मिक्सण" ति मिशां कृता वयं दास्यामः, "इहिं" ति क्ष्रद्धिनता वा निकामता यत् कापि निशिष्ठं . तद् गृहीता दास्यामः, "विद्यपदे"नि 'द्वितीयपदे वा' क्षत्रित् कारणजाते सङ्घाते सति यद्यंगृहीता दास्यामः, "विद्यपदे"नि 'द्वितीयपदे वा' क्षत्रित् कारणजाते सङ्घाते सति यद्यंगृहीता तृहीतं तद् द्विति दास्यामहे । "रिहिए" ति पश्चाक्त जादिरहित एवं मणन्ति—"वं माणिहिसि जुत्तं" यत् तं मणित्यसि तद् यणग्चिक करिप्यामः, यद् वा सम्माकं 'युक्तम्' एविते तद् विवासाम इति ॥ १९४३ ॥ अथासो वैद्यो कृयात्—

अहिरण्णा न्य मगवं !, सक्खी ठावेह जे ममं देंति । वंनं पि दुढकंखी, न लमइ दुढं अवण्तो ॥ १९४४ ॥

श्वामित्रम् श्वाहरम्बक्ताः स्य यूयम् अतः साक्षिणः स्थापयत ये मम पश्चात् प्रयच्छन्ति । असमित्रायं प्रतिवस्त्प्रमण द्रदयति—"वंतं नि" ति देशीवचनत्वाद् अतिशयेनापि दुग्यकाद्गी न स्मते दुग्यमेथनोः सकाशात् ॥ १९४४ ॥ एवं वेथेनोक्ते किं कर्तव्यम् १ इत्याह—

१ <sup>९</sup>गयादिके केन<sup>०</sup> मा०॥ २ ये कें<sup>०</sup> द० डे०॥

२ शात् । एवं वेंग्रेनोकं साघुमिरमियातव्यम्—यसाकं दीक्षितानामछीकमुछपितुं न करणते यतः किं कार्य साक्षिणां स्थापनया ? इति । यथेयमपि न तिष्ठति ततः कोऽपि गृहीं साक्षित्वेन स्थाप्यते. यथा—वर्य मिखाटनं कृत्या यथालक्यमेतस्य दास्यामः, यथा साकं युक्तं तत् करिस्थामः, यथा साक्षेप्र मान्य साक्षिक इति ॥ १९४४ ॥ अथ सिद्धपदं व्याप्याति—पंचस्यदाणगृहणे० नाथा इति मान्य पुक्तके पारः ॥

"अहिंग्याग त्य॰ गाहा इन्छः । गदरं 'वंदं पि' नि गिर्स्ट ति मार्चि होड ॥ 'टिट्टि' ति कोड इट्टिमंती

प्यारको दाई से मनद—वंत्रस्वदा नहीं। गहा ॥" इति विद्यापसूर्णी ॥

मा॰ पुत्रके चूर्णि-विदेशपचुण्येतुसार्ट्या टीकेति तस्मि, चूर्णि-विदेशपचूर्णिवत् "पच्छाक्डाह् उपरा॰" इति १९८९ गाहा न वर्तते ॥

पन्छाकडाइ जयणा, टायणकडोण जा भणिय प्रव्यि । सद्धा-विभवविहणा, ति चिय इच्छंतगा सक्सी ॥ १९४५ ॥

पश्चाकृतादिविषया गणनकादियापनकार्येण या पूर्व यतना गणिता सेव एह गन्तज्या । नवरं ने पद्मात्मनावयः श्रद्धा विभवेन च विरीनाम एव इच्छन्तः सन्त वह साक्षिणः स्थाप्यन्ते, बबा-बब मिहारनं कृत्ता यपालकांगेतल दालाम इति ॥ १९४५ ॥

अब ते साधीभवितु नेच्छन्ति ततो य ऋदिमत्यननितः न इवं तृयात्—

पंचसयदाण-गहणे, पलाल-खेलाण छट्टणं च जहा l सहसं व नयसहस्तं, कोटी रजं व अगुगं वा ॥ १९४६ ॥ एवं ता गिरुवाने, आसी य इयाणि किं भणीहामी । र्जं तुरुम्डम्ह य जुर्जं, तं उग्गाडम्मि काहामी ॥ १९४७ ॥

10

यया पराल-रोलयोग्छर्न निर्धायते नथा धीना-ऽनाधादिस्यो वयं सपकाणां पद्य भतानि हेरूपेंब दानं दत्तवन्नः, उपाजनामिष कुर्वाणाः पद्मगतानां महणमेवमेव कृतवन्तः, एवं सहसं शतसहभं कोटि राज्यम् 'नशुक वा' धानिर्दिष्टं सहजात्मानं लील्येव वयं दचवन्तः सीकृत-बन्तो वा, एवं नावदम्माफं गृहयाने विज्तिरासीत , हदानी पुनरिकद्यनाः श्रमणाः सन्तः किं भणिज्यामः ! कि करिप्यान ' इति भावः, परं तथापि ग्लाने 'उद्गाढे' प्रगुणीगृते सति यत् 15 तवासाकं च 'युक्तम्' अनुरापं तत् करिप्याम इति ॥ १९४६ ॥ १९४७ ॥

एवं तायत् समामे वेराविषया यतना भणिता । भथ त्तमामे वेशो न प्राप्यते ततः परमा-

मादप्यानेतव्यः तत्र थिधिमात्-

पाहिले नाणतं, वाहिं तु भईएँ एस चेव गमी। पच्छाकटाइएसं, अरहिय रहिए उ जो भणिओ ॥ १९४८ ॥

विधि

25

परप्रामाद

पाथेयं नाम-कण्टकगर्दन्यतनं यत् तसा भक्तादि दीयते ता 'नानात्व' विशेषः, वास्तव्यवैद्यस तम सम्भवति अस्य तु मयतीति भानः । तत्र च विद्यामादागतस्य 'भृतौ' मज्जनादौ वेतने एप एव गमो इएव्यः, पश्चात्कृतादिभिररिहते रहिते या योऽनन्तरमेव भणितः ॥ १९४८ ॥

अयात्रेन यतनाविद्योपगाह-

मजणगादिच्छंते, वाहिं अन्भितरे व अणुसद्दी । धम्मकत्-विज्ञ-मंते, निमित्त तस्सऽह अन्नो वा ॥ १९४९ ॥

मज्जनं-स्नानम् आदिशव्याद् अभ्यक्षनोद्धर्तनादिकं 'विद्यः' मार्गे भागच्छन् 'अभ्यन्तरे वा' स्थानसकादो प्राप्तो यदीच्छित ततः सर्वं तस्य पश्चात्कृतादयः कुर्वते । तेपामभावेऽनुशिष्टिः कियते, यथा-यतीनां न कल्वते मृहिणः सपनादि कर्तुम्, भवतश्च मुधा कुर्वतो वहु फलं भवति । अथ तथापि नोपरमते ततो धर्मकथा कर्चन्या । तथाप्यप्रतिपद्यमाने विद्या-मद्य-निमित्तानि 'तस्य' 30 नेपसानर्जनार्थं प्रयुज्यन्ते, अन्यो वा तानि प्रयुज्य वशीक्तियते, ततस्तस्य वैद्यस्यासौ मज्जनादिक काराप्यते ॥ १९४९ ॥ अथ धर्मकथापदं भावयति—

तह से कहिंति जह होइ संजओ सिन्न दाणसङ्घी वा ।

वहिया उ अण्हायंते, करिति खुड्डा इमं अंतो ॥ १९५० ॥

आक्षेपणीप्रमृतिमिर्धर्मकथामिनस्य तथा धर्म कथयन्ति यथाऽसौ संयनो भवति 'संजी वा' गृहीताणुत्रतोऽनिरतसम्बन्दृष्टिवा 'दानश्राद्धो वा' मुधेव साध्नामारोग्यदानशीलो भवति । अध धर्मकथालिव्यनीति ततो विद्या-मन्नाद्यः प्रयुज्यन्ते । तेपामभावे तस्य आमलकादीनि दीयन्ते, क्मण्यते चासौ—विहर्गस्वा तदागादिष् क्षानं कुरुत । अध विहः न्तातुं नेच्छिति ततो विहर-साति तसिन् क्षुष्टकाः 'इदं' वङ्यमाणम् 'अन्तः' प्रतिश्रयस्याम्यन्तरे कुर्वन्ति ॥ १९५० ॥

किं तत् ? इत्याह—

उसिणे संसद्घे वा, भूमी-फलगाइ मिक्ख चड्ढाई । अणुसद्घी घम्मकहा, विज्ञ-निमित्ते य अंतों विहं ॥ १९५१ ॥

10 'टप्णोदकेन' मतीतेन 'संस्पेष्टन' गोरसरसमात्रितेन अपरेण वा प्राष्ट्रिकेन पानकेन क्षष्टकास्तं क्षप्यन्ति । श्रयनमाश्रित्य मृमो फलके आदिशब्दात् पल्यङ्कादिष्ठ वा स शाय्यते । मोननं प्रतीत्य 'मेशं' मिलापर्यटनेन रुव्यमानीय तत्य दातव्यन् । ''चड्ढारं' ति 'चंड्ढं' कमदकमयं माननम् आदिश्रहणात् कांत्यराव्यादिपरिश्रहः, एतेषु मोजनमसी कार्यितव्यः । हिरण्यादिकं द्रविणनातं याचमानस्य 'अन्तः' इति वालव्यवद्यस्य 'विहः' इत्यागन्तुकवद्यसोमयस्याप्यनुशिष्टि-15 धर्मक्या-त्रिद्या-निमित्तानि प्रयोक्तव्यानीति निर्मुक्तिगाद्यासमासार्थः ॥ १९५१ ॥

अँयनामेव मावयनाह—

तेह्नुव्यद्वण प्हावण, खुड़ाऽसति वसम अवस्तिगेणं । पद्ददुगादी भूमी, अणिच्छि ना तृहि-पहुंके ॥ १९५२ ॥

शुहकानं वैधं तेहेनाभ्यस्य कस्केनोहत्त्यांष्णोदकादिना प्राष्ट्रकेनकान्ते कपयन्ति । अय 20 शुहकान सन्ति कपयितं वा न वानते ततो ये 'वृपमा.' गच्छत्य ग्रुमा-ऽग्रुमकारणेषु मारोद्रहन-समयितं 'अन्यिहिंद्रन' गृहस्थादिसम्बन्धिना मानादिकं वैद्यस कुर्वन्ति । "पृष्टदुगाई" इत्यादि, स वैद्यः ग्रियत्कामः प्रथमतो म्मा संज्ञारपष्टमुत्तरपृष्टकं च प्रजीवं ज्ञाच्यते । अथ नासी पृष्ट-द्वये त्रप्तिमच्छिति तत्त और्णिक-सात्रिका कर्यो प्रजीवेते । तथापि यदि नेच्छिति ततः काष्टम-छके संज्ञारोत्तरपृष्टकावालीयं श्रयनं कार्यते । तथाप्यिनच्छित ज्तरोत्तरं त्रावन्नतन्यं यावत् 25 तृष्टी-पृष्यद्वावप्यानीय ग्राययित्वय इति ॥ १९५२ ॥ अथ मेक्षपदं मावयति—

. समृदाणिओदणो मचओ वऽणिच्छंति वीसु तवणा वा । एवं पऽणिच्छमाणे, होइ अछंमे इमा जयणा ॥ १९५३ ॥

नमुदानं नाम—उचावचकुळेषु मिल्लाग्रहणन् तत्र स्टबः सामुदानिकः, "अध्यात्मादिभ्य इकण्" (मिद्ध० ६—३–७८) इति इकण्पत्ययः, स चासावीदनश्च सामुदानिकीदनः, स अश्ययमतो वैद्यस दातन्त्रः । अथासी तं मोक्तं नेच्छति ततो मात्रकं वर्तापनीयम्, तत्र प्रायोग्यं वद्य अहीतन्त्रयमिति मात्रः । अथ तथापि नेच्छति ततः "वीसु" ति पृथग् ओदनं स्यञ्जनमपि

१ 'चडुकस्' अष्टकमयं गो॰ टे॰ विना॥ २ 'ति सङ्गहगा' गो॰ टे॰ विना॥ ३ स्नापनां तस्य

पृथक् तदर्थं माहाम् । अथ जीतलमिति कृत्वाऽसा तद् नेच्छति तदा "तवण" ति तदेव (मन्था-मम्-२५०० । सर्वमन्थामम्-१४७२० ) मृहीत्वा यतनया तापयितव्यम् । एवमप्यिनिच्छति अलभ्यमाने वा 'र्यं' वध्यमाणलक्षणा यतना भवति ॥ १९५३ ॥ तामेवाह—

तिगसंवच्छर तिग दुग, एगमणेगे य जोणिघाए अ। संसद्दमसंमद्दे, फासुयमप्फासुए जयणा ॥ १९५४ ॥

ससद्धमसमद्द्र, फासुयमप्फासुए जयणा ॥ १९५४ ॥

येषां शालि-शिह्मिभृतीनां धान्याना सवत्सरत्रयादृर्द्धमागमे विध्यत्ययोनिकत्वसुक्तं तेषां सम्बन्धिनो ये त्रिवाधिकातन्दुरुग्तं ''तिग दुग एगं'न्ति प्रथमतिख्ळिटिता प्रहीतव्याः, तदमावे द्विच्छिटताः, तेषामलागे एकच्छिटता अपि । अथ त्रिवाधिका न प्राप्यन्ते ततो द्विवाधिकाः, तेषामलागे एकचाधिका अपि व्युत्कान्तयोनिकाः सन्तिस्थिकच्छिटिताः क्रमेणं प्राद्याः । ''अणेगे य'' ति येषां धान्यानाम् 'अनेकानि' वर्षत्रयाद् बहुतराणि वर्षाणि स्थितिः प्रतिपा-10 दिता, यथा—तिरु-सुद्ध-मापादीनां पञ्च वर्षाणि अतसी-क्र्यु-कोद्धवप्रभृतीनां द्व सप्त वर्षाणी-त्यादि, तेषामिष तन्दुरुः पञ्चापिकाः सप्तवाधिका वा त्रिय्येकच्छिटता क्रमेण प्राद्याः । अत्रापि वर्षपरिहाणिर्व्धुत्कान्तयोनिकत्वं च त्रथव द्रष्टन्यम् । इह च येषा यावती स्थितिकक्ता ते तावतीं स्थिति प्राप्ताः सन्तो नियमाद् व्युत्कान्तयोनिका , ये त्यचापि न परिपूर्णां स्थिति प्राप्तुवन्ति ते स्युत्कान्तयोनिका अत्युत्कान्तयोनिका वा भवेयुरिति । ''जोणिघाए अ'' ति न्युत्कान्तयोनिका-15 नाममावेऽत्युत्कान्तयोनिका अपि ये 'योनिघातेन' जीवोत्पत्तिस्थानविध्वंसनेन गृहिभिः साध्वर्थम-विचीकृतालेऽप्येवमेव वद्यार्थं अहीतव्याः। तथा पानक पुनरिद तस्य दातव्यम्—''ससष्ट'' इत्यादि, द्रष्यादिभाजनघावन सस्प्रपानकम्, उप्यमिष प्रथमतः प्राप्तुकं तदमावेऽप्राग्तकम् यत्वनया यत् त्रसविरहित तत् तद्र्थं प्रहीतव्यम् ॥१९५४॥

अर्थनामेव निर्युक्तिगाथां भावयति—

20

वकंतजोणितिच्छडदुएकछडणे वि होइ एस गमो । एमेव जोणिघाए, तिगाइ इतरेण रहिए वा ॥ १९५५ ॥

त्रिवापिकादयो ये व्युत्कान्तयोनिकास्ते त्रिच्छिटता शाद्याः । तेपामभावे द्येकच्छिटतानामिप 'एप एव गमः' यत्तेऽपि व्युत्कान्तयोनिका गृह्यन्ते । एवमेव च योनिघातेऽपि साध्वर्थं कृते ''तिगाइ'' ति त्रिद्येकच्छिटताः क्रमेण श्रहीतव्याः । तेपामभावे त्रिवापिकादयो यथाक्रमं कण्डाप-25 नीयाः । अथ नास्ति कोऽपि कण्डियता ततः 'इतरेण' अव्यक्तिक्षेत्र 'रिहते वा' सागारिकवर्जिते मदेशे स्वयमेव कण्डयति । यद्वा ''रिहण्'' ति पश्चात्क्रतादिभिर्गृहस्थे रिहते एपा अग्रमुक्ता वक्ष्यमाणा च अयत्वना कर्त्तव्या, अर्थत्र तु पश्चात्क्रतादयो भावितगृहस्थाः शाप्यन्ते तत्र सर्वन्मिप वैद्यस्य समाधानं त एवोलादयन्तिति भावः अ।। १९५५॥

ते च तन्दुलाः कथमुपस्कर्त्तन्याः 2 इत्याह-

30

१ °ण प्रहीतव्याः। "भ्र॰ भा०॥ २ °णिस्तर्थेव द्रष्टव्या। अत्र च येपां भा०॥ ३ °ति फ्रत्वा द्विवार्षिकाटिषु व्युत्क्रान्तयोनिकत्वविशेषणं कृतमिति। "जो॰ भा०॥ ४ गृह्यन्ते। तथा त० है० का०॥ ५-६ ॰ ▷ एतदन्तर्गत पाठ मो० है० विना न॥

पुन्ताउत्ते अवज्ञुछि ज्ञुछि मुक्ख-घण-मन्ज्ञुसिर-मनिद्धे । पुन्त्रक्रय असइ दाणे, ठवणा लिंगे य कछाणे ॥ १९५६ ॥

प्व-प्रथमं गृहिमि काष्ट्रप्रश्नेणादायुक्तः प्रवीयुक्तस्यस्मिन् 'प्वीयुक्ते' प्रवित्तेऽव्युक्ते प्रथमं तन्दुलानुपस्तरोति । तद्भावं पृर्वतप्तायां चुह्याम् । अथ चुह्यपि प्रवित्ता न प्राप्यते तत विद्यानि दाक्ति प्रविद्योपस्तरोति, तद्यथा—"सुक्त्यक्षणमञ्ज्ञसिरमनिद्धि" चि सुप्ताणि—नाद्गीण धनानि—वंशवद् न र्व्ययुक्तानि अशुपिराणि—अस्तृदितानि स्वारहितानि वा अविद्यानि—शुणरक्तविन्त्रद्राणि । ईह्यानि दाक्तिणे वस्त्यमाणप्रमाणोपतानि प्रविक्ततानि च अहीतव्यानि । अथ प्रविक्ततानि च सन्ति ततः स्वयमिष तेषा प्रमाणोपतत्वं कर्चव्यम् । तथा याचमानस्य वैद्यस्य "दाणे" चि अर्थजातदानं कर्चव्यम् । क्यम् १ इति अत आह—"ठ्वण्" चि श्रेक्षेण 10प्रवज्ञता यद् निकुञ्जादियु द्रविणजातं स्वापितं तस्य दानं कर्चव्यम् । "लिङ्गि" चि स्विक्षेच परिस्क्रेन गृहिलिक्षेन वा अर्थजातस्यत्यादनीयम् । "क्लाणे" चि प्रगुणीम्तस्य ग्लानस्य तस्यिन्तिन रक्षाणां च पञ्चकस्याणकं दातव्यम् ॥ १९५६ ॥ अथ प्रक्षिप्यमाणदारुणां प्रमाणादिकमाह—

हत्यद्वमत्त दारुग, निच्छिष्टिय अघुणिया अहाकडगा । असईइ सर्यंकरणं, अघट्टणोवक्खडमहाउं ॥ १९५७ ॥

15 इस्तर्क्षे हाद्याङ्गुलानि तन्मात्राणि—तावत्रमाणद्रै व्यपितानि 'निच्छिक्षकानि' छ्लीरिह्तानि 'अधुणिनानि' धुणेरिवद्वानि दारुणि भवन्ति । ईदृशानि च यथाक्यानि प्रद्वीतव्यानि । यथा-कृतानम् 'असिते' अमावे 'सर्यकरणम्' आत्मेनव हन्त्रार्द्धप्रमाणानि कियन्ते छ्लिश्चापनीयते इस्पर्वः । उपस्कृते च मक्ते उन्मुकानां घट्टना न कर्तव्या किन्तु तेऽग्निजीवा यथायुष्कमनुपास्य स्वयमेव विश्याग्रन्ति ॥ १९५७ ॥ अथ पानकयतनामाह—

कंजिय-चाउलउद्ए, उसिणे संसहमेतरं चेव । ण्हाण-पियणाइपाणग, पादासइ-चार-दृहर्ए ॥ १९५८ ॥

पानीय याचती वैद्यस कालिकं दातव्यम् । यदि तद् नेच्छति, ततः 'चाउछोदकं' तन्दुन् छनावनन् । तद्रप्यनिच्छत्युणोदकं वा संस्रष्टपानकं वा । "इतरं" ति प्राशुक्रमनिच्छति अप्रा-शुक्रमि, यावत् कर्पृत्वासितम् । एवं कान-पानादिषु कार्येषु पानकं तस्य दातव्यम् । तन्त्र 25प्रथमतः पात्रके स्थाप्यते, । अथ नास्यतिरिक्तं पात्रकं न वाऽसा तत्र स्थापयितुं ददाति ततो बार्के स्थापयित्वा 'दर्श्यित' मुखे घनेन चीवरेण वद्याति येन कीरिकादय सत्त्वा नामिपतिन्त ॥ १९५८ ॥ मावितं भक्षपदम् । अथ "चड्डादि" (गा० १९५१) ति पदं मावयति—

१ 'पणेनायु' ना॰ ॥ २ 'णि पूर्वकृतान्येव प्र' ना॰ ॥ ३ 'मिप कर्त्तव्यानीति व्यास्य-श्रेषः । तथा मा॰ ॥ ४ तद्रांनीय दातव्यम् ना॰ ॥ ५ 'पस्कुर्वता चोल्मुकानां परस्परं यष्ट्रता न कर्त्तव्या, टपस्कृते चाग्निर्वयायुष्कमनुपाल्य खयमेव विष्यायति, न पुनः साभ्रुना विष्यापयितव्य दति ॥ १९५७ ॥ कंजिय गाथा० ना॰ । "असतीय॰" पच्छृदं । दवन्त्रविते प वृद्धते, स्वमेव अवाद्यं पाठेति ॥ पागनं दमं—' इति चूर्णो । "अध्रुवण" ति तयगार अवसंतुक्षति (१), दवन्त्रविर ताप्र ण घटेड, जाव स्थमेव विक्रातो ताहे ते अहाद्यं पाठेति ॥ पागनं इमं—" दति विकेषस्यूर्णो ॥

चहुग सराव कंसिय, तंत्रक रयए सुवन्न मणिसेले ।

भोतुं स एव घोवड, अणिच्छि किहि खुड वसभा वा ॥ १९५९ ॥

'नहुकं' फगढकं तत्रासी भोजन कार्यते । अथ तत्र नेच्छिति भोक्तु ततः शरावे । तत्रानि-च्छिति कांस्यभाजने ताग्रभाजने वा । तत्राप्यनिच्छित रजतसाले गुवर्णस्वाले मण्गिलमये वा भाजने भोजयितन्यः । मुक्त्या चासो रायभेव तद् भाजन धावित । अथ नेच्छिति धावितुं ततः ५ 'किदी' स्विरधाविका सा प्रधालयित । तसा अभावे क्षिष्ठकाः । क्षुष्ठकाणामभावे वृपभाः ॥ १९५९ ॥ शिष्टाः प्रच्छिति—कथमसयतस्य संसुष्टभाजन सयतः प्रक्षालयित ? कि निमित्तं वा वैद्यस्य मज्जनादिकियत् परिकर्ग कियते ' उच्यते—

प्याईणि वि मग्गड, जह विजो आउरस्स भोगडी।

तह विजे पडिकम्मं, करिति वसभा वि मुक्पहा ॥ १९६० ॥

यया वैदाः 'भोगार्थां' भोगाइइंट्याभिलापी 'आतुरस्य' रोगिण 'प्यादीन्यपि' पूय-पकरकं तदादीनि आदिशन्दार्त् शोणितपभृतीन्यप्यञ्चित्सानानि 'गार्गयति' शोधयति तथा वृपमा अपि मोहार्थ वैदास्य सर्वगपि 'प्रतिकर्म' मज्जनादिकं कुर्वन्ति ॥ १९६०॥

यस्तु न दुर्यात् तस्य प्रायध्यचगाह—

तेइच्छियस्म इच्छाणुलोमगं जो न कुझ सइ लामे । अस्संजमस्स भीतो, अलस पमादी व गुरुगा से ॥ १९६१ ॥

चिकित्सया चरति जीवति वा चिकित्सकः—वैद्यस्तरंग या मज्जनादाविच्छा तस्याः अनुहोमम्— अनुकृष्टं प्रतिकर्मे 'सित रामे' लाभसम्भवे ''अस्तजमस्स भीउ'' ति पञ्चम्यथे पष्टी 'असयमाद्' असयतवैयावृत्त्यकरणरक्षणाद् भीतोऽरुसः प्रमादी वा यो न कुर्यात् तस्य चत्वारो गुरुकाः ॥ १९६१ ॥ अय ग्रान-वैद्ययोर्वयावृत्त्यकारणान्युपदर्शयति—

> लोगविरुद्धं दुप्परिचओ उ कयपिडिकिई जिणाणा य । अतरंतकारणेते, तदह ते चेव विज्ञम्मि ॥ १९६२ ॥

ग्लान्स्य यदि वयाद्यस्य न क्रियते ततो छोकविरुद्धं भवति, छोको त्रूयात्—धिगमीपा धर्मे यत्रेवं मान्यसम्भवेऽपीद्द्यमनाथत्वमिति । तथा परस्परमेकप्रवचनप्रतिपत्त्यादिना यः कोऽपि छोकोत्तरिक सम्बन्धः सः 'दुप्परित्यजः' दुप्परिद्धर इति ग्लानस्य वेयाद्यस्य कार्यम् । क्रुतप्रति-25 कृतिश्चेवं कृता भवति', यत् तेन ग्लानेन पूर्वं हुप्पेन सता यदात्मन उपकृतं तस्य प्रत्युपकारः कृतो भवतिति भावः । 'जिनाना' तीर्थकृता या 'आज्ञा' 'अग्लान्या ग्लानस्य वेयादृत्त्य कुर्यात्' इत्यादि- लक्षणा सा कृता भवति । एतानि अतरन्तः—ग्लानस्तस्य वेयादृत्त्ये कारणानि । 'तद्र्थं' ग्लानार्थं यद् वेद्यस्य वेयादृत्त्यकरणं तत्रापि 'तान्येव' छोकविरुद्धपरिहारादीनि कारणानि द्रष्टव्यानि ॥ १९६२ ॥ अथ ग्लानस्य मज्जनादिविधमतिदिग्नलाह—

एसेव गिलाणिम वि, गमो उ खलु होइ मजणाईओ । सविसेसो कायच्यो, लिंगविवेगेण परिहीणो ॥ १९६३ ॥

१°ट् अपराण्यप्यश्च° मा॰ ॥ २°ति, तेनापि ग्छा° मा॰ ॥ ३ अतरतः-ग्छानस्य वे° मा॰ ॥

ħ

25

एप एव ग्लानेऽपि सज्जनादिकः 'गमः' प्रकारो भवति, यथा वैद्यविषय उक्तः । नवरं 'सवि-दोषः' मक्ति-यहुमानादिविदोषसहितो लिङ्गविवेकेन परिहीनः सर्वोऽपि कर्तव्यः ॥ १९६३ ॥ अथ ग्लान-वैद्ययोरनुवर्तनाया नहार्थत्वं उर्शयकाह—

को वोच्छिइ गेलचे, दुविहं अणुअत्तर्ण निरवसेसं । जह जायइ सो निरुओ, तह इजा एस संखेवी ॥ १९६४ ॥

रक्तन्ये सित या हिविया अनुवर्षना—ग्छानविषया वैद्यविषया च तां 'निरवरोषां' सम्पूर्णां को नाम वक्ष्यति ! बहुवक्तव्यत्ताद् न कोऽपीत्यिमप्रायः । अतो यथाऽसा ग्छानो नीरुग् जायते तथा कुर्यात् । एपः 'सद्भूष' सद्भृहः, उपदेशसर्वस्तिमिति यावत् ॥ १९६४ ॥

अथ वैद्यस्य दानं डातच्यं तत्र विधिमाह—

10 क्षागंतु पडण जायण, धम्मायण तत्य कइयदिहंतो । पासादे क्यादी, चत्युक्करंड तहा ओही ॥ १९६५ ॥

ग्लाने प्रगुण जात सति आगन्तुक्तेया यदा दक्षिणां याचते तैदा तस्यानुशिष्टिदीतन्या— यथा न वर्चते यतीना ह्लाद् वेतनकं प्रहीतुम्, सुणक्रतममीपां यहुफलं भवति, अपि च 'धर्मापणः' धर्मन्यवहरणहडोऽयमसाकम्, अतो यदत्र सम्भवति तदेव प्रहीतन्यन्।

15 ऋचिकदृष्टान्त्य तत्रोच्यते । यथा---

केनिवत् ऋयिकेण गान्यिकापण रूपकान् निक्षिप्य मणितम्—मैमेतेः किश्चिद् माण्डजातं दृधाः । ततः सोऽन्यदा तत्रापणं मद्यं मार्गयितुं छ्यः । वणिजा मोक्तः—ममापणे गंन्यपण्यमेव व्यवद्वियते, नाति मम मद्यन्, अतस्तं गन्यपण्यं गृहाणिति । एवमस्माकमपि धर्मापणाद् धर्मे गृहातु मत्रान्, नाति द्विणजातम् ॥

20 इस्रुक्ते यदि नोपरमते तनः श्रेक्षण प्रत्नता यद् निकुञ्जादिष्ठ परिष्ठापितं तदानीय दीयते । तस्त्रामात्रे यद् उत्सन्नस्त्रामिकं कापि प्रासादे कृपे वा आदिशक्दाद् निर्धमनादिष्ठ वा निष्ठानं तथा शिंदतपतितं यद् वास्तु—गृहं तद् उत्करुटिमिन्नेति कृत्वा वास्तृत्कुरुटमुच्यते तत्र वा यद् निष्ठानं तद् अनिन्नानिन उपलक्षणत्वाद् दशपृर्विप्रभृतीनां वा पार्श्वे प्रद्वा ततः प्रासादादि-स्रानादानीय वैद्यस्य दात्रव्यम् ॥ १९६५ ॥ वास्त्रव्यवद्यस्य दानिविष्ठिनाह—

> वन्थव्य पउण जायण, धम्मादाणं पुणी अणिच्छंते । स चेय होइ जयणा, रहिए पासायमाईया ॥ १९६६ ॥

प्रगुणीमृत न्याने वास्त्रव्यवैद्योऽपि यदि याचने कुरुते ततस्यापि वर्मे एवादाने—इन्यं तद् दातस्यम् । "पुणो अणिच्छेते" ति 'पुन-' मुयो मृयः प्रज्ञाप्यमानोऽपि यदि धर्मादानं नेच्छिति

१ रत आरम्य "विल्लास व द्व्यस्य व०" रति १९७३ गायागव्दत्तिन्त्रो गायाः स्त्रुणी एतत्क्रमेण वर्तन्ते—आर्गतु पटम० गाया १९६५ । टबहिन्सि पटम० गाया १९६७ । व्वदृगमार्या० गाया १९६९ । वर्यव्य पटा० गाया १९६६ । विद्यपदे० गाया १९६८ । विद्विषपदे० गाया १९७० । पटणिन य० गाया १९७१ । जिल्लास व टव्यन्स० गाया १९७३ । विद्यापस्त्रुणी पुन. टीकानुसारी गायाक्रमो वर्तते ॥ २ यदा भूमि या म०॥ ३ तदा भण्यते—'धर्मापणाः' त० टे० छां०॥

तदा पश्चात्कतादिभिर्गृहरी रहिते सेव प्रासादादिका यतना कर्त्तव्या या अनन्तरगाथायामभिहिता ॥ १९६६ ॥ ग्रुयोरप्यागन्तुक-वालव्यवैययोरुपिधं याचतोर्विधिमाह—

> उविहिम्मि पडगसाडग, संवरणं वा वि अत्थुरणगं वा । दुगभेदादाहिंडणंऽणुसिट्ट परिलंगं हंसाई ॥ १९६७ ॥

'उपधो' उपकरणे 'पंटशाटकः' परिधान 'सवरणं' प्रच्छवपटः 'आलरणं' प्रस्तरणकं तृली व षा यचेतानि मार्गयति ततम्बधेव धर्मापणदृष्टान्तः क्रियते । अथ नोपरमते ततो द्विकं—साधुयुगं तहसणो यो भेदः—प्रकारस्तेन आदिशच्टाट् वृन्देन् वा हिण्डित्वा पटशाटकादिकमुताद्य वैद्यस्य प्रयच्छन्ति । अथ सर्वर्थेव न प्राप्यते ततोऽनुशिष्टि-धर्मकथादीनि प्रयोक्तन्यानि । तथाऽप्यनु-परतस्य परिष्ठेकं कृत्वां हंसादिप्रयोगेणोत्पाद्य प्रयच्छन्ति ॥ १९६७ ॥

द्वितीयपदे न दर्चादिष, यत आह—

10

विद्यपदे कालगए, देसुद्वाणे व वोहिगाईसु । असिवाई असईद व, ववहारऽपमाण अदसाई ॥ १९६८ ॥

दितीयपदे वेथे ग्लाने वा कालगते सित वन्गादिकं न द्यादिष । यहा वोधिकाः—ग्लेच्छा-स्तेषाम् आदिशव्दात् परचकस्य वा भयेन 'देशस्योत्थाने' उहसीभवने । अशिवे वा आदिश्रह-णाद् दुर्भिक्षे राजिह्मेष्टे वा सञ्जाते सित । 'असित वा' सर्वथेव वन्नाणामलाभे व्यवहारः कियते, 15 व्यवहारेण च निर्जितस्य न प्रयच्छन्ति, व्यवहारेण वा कारणिकर्दाप्यमानाः प्रमाणहीनानि 'अदशाकानि' वन्याणि दर्शयन्ति—असाकगीदशान्येव साधीनानि अन्यानि न सन्ति ॥१९६८॥

अथ द्रविणजातं मार्गयति वैचे विधिमाह—

कवरुगमादी तंत्रे, रुप्पे पीते तहेव केवडिए । हिंडण अणुसद्वादी, पृह्मिलिंगे तिविह भेदो ॥ १९६९ ॥

10

कपर्दकादयो मार्गियत्वा तस्य टीयन्ते । ताझमयं वा नाणक यद् व्यविद्वयते, यथा—दिखणापथे काकिणी । रूपमयं वा नाणकं भवति, यथा—भिद्धमारे द्रम्मः । पीतं नाम—

े क्वितीयपदे स वैद्यो ग्लानो वा कालगतः, देशस्य वा उत्थाने-उक्तिभवने बोधिकाः-म्लेच्छास्तद्भयेन वा दिशोदिशं पलायिताः, आदिशब्दात् परचकादिभयपरि-श्रद्दः, अशिवं वा तत्र जातम्, आदिशब्दाद् दुर्भिक्षं राजिक्ष्यं वा समजनि, 'असित वा'

सर्वेथा अलच्छे व्यवहारः क्रियते भा॰।

"बिह्यपदे 'कालगए' वेजो कालगओ गिलाणो वा, देसो वा उद्विओ बोहियादिभएणं, बोहिया-मेच्छा, असिवं वा जायं, आदिरगद्योणं दुविभवरां रायदुर्हं वा, अलब्भमाणे ववदारं करेति ।" चूर्णो विशेषचूर्णी च ॥

१ °ण, अणुसदृष्ट्रं वि परिलंगे गा०॥ २ त० उ० का० ता० विनाडन्यत्र—°ग हिंसाई मी० छै०॥ ३ 'पटकः' प्रावरणं 'शाटकः' परि भा०। पर्गगार्गं 'मवरणं 'मंदर पाडरणं 'अत्थरणं' प्रथरणं वा मगंते तहेव धम्मावणिहद्वेतो ।" इति विशेषचूणां ॥ ४ °ण्टिद्तिच्या। तथाप्यजुपं त० छे० कां०॥ ५ °त्वा हिंसा भा० मो० छे०। "अलमे परिलंगेण वा गिहत्यिलिंगेण वा हंसादि-विमासा।" इति चूणां विशेषचूणां च। "असित परिलंगेण वा गिहिलिंगेण वा सपायादिविमासा।" इति चूणिंप्रत्यन्तरे पाठ॥ ६ °द्पि, कथम् १ इति चेद् उच्यते—मा०॥ ७ क्वितीयपदे स वैद्यो ग्लानो वा कालगतः, देशस्य वा उत्थाने-उद्यसीभवने

युवर्णे तन्मयं वा नाणकं भवति, यथा—पूर्वदंशे दीनारः । 'केवडिको नान' यथा तैत्रेव पूर्व-दंश केत्रामिधानो नाणकविशेषः । एतेपामप्युत्यादनं कुत्रेना सङ्घाटकेन वृन्देन वा हिण्डनं तंथव कतंत्र्यम् । अल्ड्येऽनुर्गियादीनि प्रयोक्तत्र्यानि । लिङ्गमिति पदं त्र्याम्यायते—पृति-तम्-अचितं यहिङ्गं नत्र त्रिविधो मेडः क्रचेत्र्यः । किमुक्तं मवति ?--तिसन् देशे यत् ध्त्रयाणां सलिङ्ग-गृहिलिङ्ग-ङुलिङ्गानां मध्यान् पृजिनं तेन लिङ्गेन द्विणजातमुत्पाद्यैन्ति वैद्य वा मज्ञापयन्ति ॥ १९६९ ॥ हितीयपदे द्विणनातमपि न द्यान्, कथम् १ इत्याह—

विद्यपंद कालगए, दंसुद्वाणे व वोहियादास । अनिवादी अमईह व, ववहारऽहिरण्णगा समणा ॥ १९७० ॥

हिंतीयपढे वैचे ग्लाने वा कालगत सति, देशस वा गोविकादिमयेनोत्याने—उद्वसने, अधि-10 बाडों वा सञ्जाते, 'अमत्तायां वा' मर्वेथेवालामेऽर्थनातं वेचस्य न द्यात् । व्यवहारे च मसुप-स्विते ज्ञुनते—अहिरण्यकाः श्रमणा मवन्तीति तावत् सर्वत्रापि गुप्रतीतम्, परं तथाप्येतेनार-र्वेयरनामिन्तद्वि हिवणजार्त गवेषितृमारव्यम् , तना होको ह्रवाति—न वर्षते शिष्टानां यतिभ्यो हिरण्यादि वातुन् । यत उक्तम्—

गृहस्रसाददानेन, वानप्रसस्य गोरसात् । यतीनां च हिरण्येन, दाता स्वगं न गच्छति ॥ दति ।

एवं व्यवहारो लम्बते ॥ १९.७० ॥ अथ कृत्याणकपदं व्याख्यानयति--

पडणिम य पञ्चितं, दिखह कछाणगं दुवेण्हं पि। बृद्धे पायच्छित्ते, पविमंती मंडिल दो वि ॥ १९७१ ॥

ग्छाने प्रगुणीमृते मति 'हयोरपि' ग्छान-प्रतिचग्कवर्गयोः 'कच्याणकं' प्रायिख्वं दीयते' । 20 इहैवमित्रोपेणोक्तेऽपि ग्लानम्य पञ्चक्रस्याणकं प्रतिचरकाणां त्वेककस्याणकं दातव्यन् , आदे-ग्रान्तरेण वा द्वयोगीप पत्रकल्याणकं मन्त्रव्यम् । ৺र्थीह च निग्नीयचूर्णिकृत्-

१ यथा पश्चिमदेश दी॰ मा॰ ट॰॥ २ °ष्टिप्रमृतीनि म॰ मा॰॥ ३ °यन्ति वितीयपदे द्रविणजानमुन्पादयन्ति वर्ध या नो॰ टे॰ ॥ ४ हितीयपदे चैद्यो ग्लानो या कालगतः, देशो या उइलितः, वाविकार्युनां या मयमुद्रपादि, अदीवादिकं वा समजनि, 'असता वा' सबेथेव न उच्चे ततो न द्याद्। व्यवहार मा॰ ॥ ५°ते । त्रेवम° मा॰ ॥ ६ न रे एत्डन्तर्गत, पाट त० है० हाँ० नाति ॥

७ माँ॰ हे॰ विनाऽच्यत्र—कृत्—जाहुरो गिलाणो पन्नतो ताहे से पंचक्छाणगं दिखह, पिंडियरनाणं प्रक्रक्षहाणगं, आरेसंतरेण वा दुण्ह वि पंचक्रहाणं ति। ततो व्यृद्धे प्राय-श्चित्तं 'हायपि' ग्लान-प्रतिचरक्रवनों मण्डलीमोजनादिषु प्रविश्वतो नान्यथा॥ १९७१॥ गतमज्ञवत्तनि मूल्हारम्। अथ चालनाहारमाह—विज्ञहस च० नाथा मा०॥ "पराम्य य० नाथा देल। तहि बनावव कर्ने तिस पाएस पिंडितुं 'इन्छामो बनाववं' भगति। अनुय-

त्ता ति बारं गर्ने । इद्यानि बाटा ति दारं—बेबस्स व॰ गाया ॥" इति च्यूणीं ॥

"पर्णाम्म व पश्चितः गाहा रुख्या । लिङास्स पडियरयस्य य पंचरशागं हिल्ला । वृद्धे पंचरुशाः गए मंडलि प्रान्ति। वेहि वेदावन उने तेति पारेनु पडिन् 'टच्हामी वैग्वम्' मणह् ॥ अगुण्तम् ति टार्र गर्य । इटार्गी बाला नि दारं, तम्य गाहा—बेह्ममंत्र व॰ गाहा ॥" इति विदायसूर्णी ॥

भा॰ पुक्तके दीका चूर्णा-विदेशपचृण्येतुझांरणीति चूर्णि-विदेशपचूर्णीवत् तीसन्, "असुयक्तणा द एवा॰" इति १९७२ गापा नाव्ति ॥

ľ

15

आदेसन्तरेण वा दुण्ह वि पंचकछाणं ति । 🗠 ततो व्युद्धे प्रायश्चित्ते 'हावपि' ग्लान-प्रतिचरकवर्गी भोजनादिमण्डली प्रविश्रतः ॥१९७१॥ अथोपसहरत्नाह—

> अणुयत्तणा उ एसा, दन्वे विजे य विनया दुविहा । इत्तो चालणदारं, युच्छं संकामणं चुभओ ॥ १९७२ ॥

ग्लानप्रायोग्यद्रव्यविषया वेचविषया नेपा द्विविधाऽनुवर्त्तना वर्णिता । इत ऊर्द्ध चालनाद्वारं सद्ग्रामणाहारं च 'उभयन.' ग्लानह्रयविषय वस्ये ॥ १९७२ ॥

> विसस्स व दन्त्रस्स व, अहा इच्छंतें होह उक्सेवी। पंथो य पुन्वदिद्वो, आरक्सिओं पुन्वभणियो उ ॥ १९७३ ॥

वैद्यस्य वा 'द्रव्यन्य' औपघादिलक्षणस्य वा अर्थाय यदि ग्लान इच्छति ग्रामान्तरं गन्तुं तदा 10 तस्य 'उत्होपः' चालना कर्त्तव्या । यदि रात्री गन्तव्य भवति तदा पन्थाः पूर्वमेव दृष्टः कर्तव्यः । आरक्षिकश्च पूर्वमेव 'वयं रात्रो ग्लानं गृहीत्वा गमिप्यामः, भवता चौरादिशङ्कया न महीतन्याः' इति भणितः कर्त्तन्य उति ॥ १९७३ ॥

अथास्या एवं निर्युक्तिगाथायाः पूर्वार्द्धं गावयति—

चडपाया तेगिच्छा, इह विज्ञा नित्य न वि य दन्वाई। अमुगत्य अत्थि दोन्नि वि, जइ इच्छिस तत्थ वचामो ॥ १९७४ ॥

फापि क्षेत्रे वैद्या औपधानि वा न सन्ति ततो ग्लानं प्रतिचरका ध्रुवीरन्—चिकित्सा चतु-प्पाटा पूर्वोक्तनीत्या भवति , तत्रेह क्षेत्रे वैद्या न सन्ति नापि च 'द्रव्याणि' औपधादीनि अत्र सन्ति, अमुकत्र प्रामे नगरे वा द्वे अपि विद्यते, अतो यदि त्वमिच्छिस ततस्तत्र वजाम इति 20 ॥ १९७४ ॥ ग्लानः प्रतिभणति-

किं काहिइ में विज्ञो, भत्ताइ अकारयं इहं मज्झं। तुन्मे वि किलेसेमि य, अग्रुगत्थ महं हरह खिप्पं ॥ १९७५ ॥

आर्याः ! यदि नाम अत्र वैद्यो भवति ततः कि ममासौ करिप्यति ? अ उपलक्षणमिदम्, तेन यद्यापथान्यपि भवेयुस्तान्यपि मे कि करिप्यन्ति : > यतो भक्तादिकमकारकं ममेह विद्यते, तसिंधाकारके युप्मानिष मुधेव परिक्वेगयामि । ॳ र्यंत उक्तम्— 25

भेपजेन विना व्याधिः, पथ्यादेव निवर्तते ।

न तु पथ्यविहीनस्य, भेपजाना शतैरपि ॥ >>

ततो माममुकत्र त्रामे नगरे वा क्षिप्रं 'हरत' नयत, येन मे तत्र भक्तादि कारकं स्यात्। एवंब्रुवाणोऽसो यामान्तरं प्रति चालयितव्यः ॥ १९७५ ॥ चालनायामेव कारणान्तरमाह-30

साणुष्पगभिक्खद्दा, खीणे दुद्धाइयाण वा अद्दा।

१ एव पूर्वार्झ भा० का० ॥ २ न भवेयुः ततो भा० ॥ ३ °ति, परिसद्द क्षेत्रे मो० छे० विना ॥ ४ ° प्यति ? । कुतः ? इत्याह—भक्ता° भा० ॥ ५ ৺ ० एतदन्तर्गतः पाठ. मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥ ६ ৺ ० एतदन्तर्गतः पाठः मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥

अञ्मितरेतरा पुण, गोन्सिनिसुद्य-पिचड्डा ॥ १९७६ ॥

नागरं स्तानं सानुप्रो-प्रयुक्तिशं छम्यते या निष्ठा सा मानुप्रामिक्षा तद्यं प्रानं नयन्ति । नगरे हि प्राय उत्तरे मिक्षा छम्यते, तावतीं च वेटां प्रतीक्षमाणस्य न्यानस्य कार्यातिकान्त्रमी- जिल्लेन जारग्रीप्रमान्यमुक्तायते, अतः सानुप्रेगे—सवारमेव मिक्षा यहामे छम्यते तद्यं ग्लाने ह्यामं नीयते । नगरे वा दुग्यादानि ह्र्ल्मह्त्याणि क्षीणानि अवलेणमर्भय आम्यन्तराः—नगर्वा- म्यायस्यवे नगरे वा दुग्यादानि । 'इतरे पुनः' प्रानीकान्यनप्रतिचरका ग्लानस्य गोगसेन ८ उप- छस्पालाइन्येन ताहरोन रूप्यानकहत्र्येण > सिम्यः—रूप्या नम्योद्ये जातः विचं वा द्वामि- तमिति परिमाव्य तदुप्रशानकहत्र्याणामुसाइनायं ग्लानं नगरं नयन्ति ॥ १९७६ ॥

अथवा नागरकानचाकनायानिदं कारणम्—

10 परिहीणं तं द्व्यं, चमिंडजंतं तु अन्नमन्नेहिं। कालाह्कंतेण य, वाही परिवृहिओ तस्त ॥ १९७७ ॥

अन्यान्यःद्यनसङ्घादैकः स्यारनाङ्केषु जनळ्नानं सत् परिक्षाणं 'तद् द्रस्यं' ग्लानप्रायोग्यन् ; अथवा वैद्येन ग्लानस्रोपदिष्टम्—सवारमेव नवता मोक्तव्यमः तदानीं ज नगरे न लम्यते तत-तेन कालातिकान्तेन तस्य व्याविः सृष्टुतरं परिवर्षितः ॥ १९७७ ॥

15 गृतनादीनि कारणानि विज्ञाय ते परस्यरं नगनि—

उक्खिण्यक गिलाणों, अन्नं गामं वयं त नेहासो । नेक्या अन्नगामं, मव्वपयत्तेण कायव्वं ॥ १९७८ ॥

रिक्षप्यतां ग्लनः, यतत्वमन्यं यामं वयं नेप्याम इत्येश्वास्यत्वया निश्चित्य नवारमेव तैर्नि-गन्तस्यम् । यतः यस्यमित द्यातस्ययां वेल्ययां नीयमानो ग्लानो न परिवाप्यते । त्रिञ्च—

2) प्रस्तिति हवा मार्गाः, परिहासहवाः क्रियः । मन्दर्भदं हवं क्षेत्रं, हवं सम्यमनायसम् ॥

वतो नीत्रा ग्लनसन्यं श्रामं सर्वप्रयत्रेन श्रतिचरमं ऋतंव्यमिति ॥ १९७८ ॥ गतं चाल्नाहारम् । अथ सङ्कानगाहारमहः—

सो निजई गिलाणो, अंतर सम्मेलणा य संद्योमो । नेजग अन्ननामं, मञ्चपयत्तेष कायव्यं ॥ १९७९ ॥

एवम्रित्य यं शमं 'सं' नागरावाना नीयते ततो श्रामाद्रन्यो ग्लानो नगरमानीयमानोऽचि तेषान्तमयेशमित साधूनाम् 'अन्तरा' अशन्तगके सन्निक्ना मन्ति ततः परम्परं बन्दनं इता निरागवं पृद्धा न्यानयोः 'संद्योगं' सङ्कामगं दुर्वन्ति, नागरा श्रामीणान्तनं गृहन्ति शमीणान्त नागराक्षत्रनित्यकं मन्ति । नीता चान्यं श्रामं सर्वेष्ठकेन शतिकर्णसुमयेरपि कर्तव्यम् श्रा। १९७९ ॥ किं पुनरमिवाय ते ग्लानसङ्कामगां दुर्वन्ति ? इति उच्यते—

जारिस दब्बे इन्छह, अम्हे मुत्रुण ते न लिमिहिह ।

१ °प्रगमिक्षार्य यामे नीयते नाव ॥ २ < १० एउइन्डरिटः पाठः नोव हेव पुनक्रीरेव ॥ ३ °यां सुक्षेनेव मार्गो मृयानतिलङ्कषते । एकं च—प्रत्यु° नाव ॥ ४ °यते ततस्तेषा° नाव ॥

25

## इयरे वि भणतेवं, नियत्तिमो नेह अतरंते ॥ १९८० ॥

नागरा प्रामेयकान् मुवत—'याद्दशानि' तिक्त-कडुकाटीनि द्रव्याणि ग्लानार्धमिच्छत 'तानि' ताद्दशानि अस्मान् 'मुक्त्वा' विना न लप्यध्वे । 'इतरेऽपि' ग्रामेयका नागरान् एवं भणन्ति—य्यमसाभिविना दुग्वादीनि न लप्यब्वे । ततस्ते द्वयेऽपि परस्परमभिद्धति—यद्येवं ततो निवर्तामहे, य्यममुम् 'अतरन्तं' ग्लानं नयत, वयं युप्मदीयं नयाम इति ॥ १९८० ॥ एवं सद्भामणां कृत्वा तत्र च मामे नगरे वा नीत्वा सर्वप्रयत्नेन प्रतिचरणा विधेया । न

पुनर्निर्धर्मतयेत्थं चिन्तनीयं भणनीयं वा-

देवा हु णे पसन्ना, जं मुक्का तस्स णे कयंतस्स । मो हु अइतिक्खरोसो, अहिगं वावारणासीलो ॥ १९८१ ॥ तेणेव साइया मो, एयस्स वि जीवियम्मि संदेहो । पडणो वि न एसऽम्हं, ते वि करिजा न व करिजा ॥ १९८२ ॥

'हु:' अवधारणे, नृतं ''णे'' असाकं देवा प्रसन्ना यद् मुक्ता वयं तसात् कृतान्तात्, गाधायां पञ्चम्ययं पष्ठी । इह कृतान्तग्रव्देन कृतं—निप्पादितं वहिष कार्यमन्तं नयतीति व्युत्पत्त्या कृतम उच्यते, यद्वा कृतान्तः—यमस्तु कृत्यत्वादसायिष कृतान्तः । अत एवाह—स हि 'अति-तीक्षणरोपः' पुन पुना रोपणगिलो दीर्घरोपी वेत्यर्थः । 'अधिकम्' अत्यर्थं 'व्यापारणाशीलः' 15 कृताकृतेषु कार्येषु भूयो भूयो नियुद्धे । यद्वा तेनेव ग्लानेन 'सादिताः' खेदं प्रापिता वयमतोऽस्य कर्तुं न शक्तुमः । अथवा एतस्यापि जीविते सन्देहस्ततः कि निर्धकमात्मानं परिक्लेग्यामः १, प्रगुणीमृतोऽिष चेष नास्माकं भविष्यति, तेऽप्यस्मदीयस्य कुर्युर्वा न वा, अतो वयमि न कुर्महे । एवमादीनि ब्रुवाणानां तेषां निर्धर्माणामाचार्येण शिक्षा दातव्या न तृपेक्षा विषया ॥१९८१॥ १९८२ ॥ यत आह—

जो उ उवेहं कुज़ा, आयरिओ केणई पमादेणं । आरोवणा उ तस्सा, कायच्या पुच्चनिदिद्वा ॥ १९८३ ॥

'यस्तु' यः पुनराचार्यः केनापि प्रमादेन प्रमच सन्नुपेक्षां कुर्यात् तस्यारोपणा पूर्वनिर्दिष्टा कर्त्तव्या, चत्वारो गुरव इत्यर्थः ॥ १९८३ ॥ अथवेयमारोपणा—

उवेहऽप्पत्तिय परितावण महय ग्रुच्छ किच्छ कालगए। चत्तारि छ च लहु-गुरु, छेओ मूलं तह दुगं च ॥ १९८४॥

यो ग्लानस्योपेक्षां करोति तस्य चत्वारो गुरुकाः । उपेक्षायां कृताया यद्यपीतिकं ग्लानस्य जायते ततोऽपि चत्वारो गुरवः । अनागाढपरितापे चतुर्लघु । आगाढपरितापे चतुर्गुरु । महादुःखे पड्लघु । मूर्च्छीयां पढ्गुरु । कृच्छूपाणे च्छेटः । कृच्छ्रोच्छ्वासे मूलम् । समवहतेऽनवस्था-प्यम् । कालगते पाराश्चिकम् ॥ १९८४ ॥

उवेहोभासण परितावण महय ग्रुच्छ किच्छ कालगए । चत्तारि छ च लहु-गुरु, छेओ मूलं तह दुगं च ॥ १९८५ ॥ उपेक्षायां स ग्लान. स्वयमेव गत्वा गृहस्थानवमापते चत्वारो लघवः । तस्य तत्र गच्छतः श्रीन-नाना-ऽडनेपेः परिश्रमेण बाडनागादपरिनापनादीनि नायन्ते नतः प्रायश्चित्तमनन्नरगायोक्त-नीत्या द्रष्टव्यम् ॥ १९८५ ॥

उवेहासामण उबणे, परितावण महय मुच्छ किच्छ कालगए। चत्तारि छ च लहु-गुरु, छेटो मृलं तह दुगं च ॥ १९८६॥

इपेक्षायां ग्लाना यक्त-पानमीपयं या अवसापणनीत्याद्य स्थापयति न शक्तोम्यद्दं दिने दिने प्रयोदिनुं तनश्चत्वारा गुरवः । तेन परिवासितन शानळ्त्वाद् अनागादपरिनापनादान्युपजायन्ते प्रायश्चित्तयोजना प्रायत्न ॥ १९८६ ॥

उन्हों यामण करणे, परिनावण महत्य मुच्छ किच्छ कालगए। चत्तारि छ च लहु-गुरु, छेदो मृलं नह दुगं च ॥ १९८७॥

10 हपेक्षायां कृतायां यदि रजनाऽवसाप्य न्ययमेवीपयादिकं करोति गृहसेवी कारयति तदा चलारी गुरवः । न्ययंकुवेनिश्चिकित्सायनिर्विर्गृहसेवी चिकित्सां कारयतीऽनागादपरितापादीनि सवित । दोषं प्राप्वत ॥ १९८७ ॥

> बहाणम ओहाणे, मलिंगपडिसेवणं निवारिने । गुरुगा अनिवारिने, चरिमं मृतं च नं जस्य ॥ १९८८ ॥

13 अप्रतिज्ञागरिनो ग्छानो यदि निर्वेदेन वैद्यायसं मरणमस्युपगच्छिनि तनस्त्रेपामप्रनिज्ञागर-काणां 'चरमं' पागिक्षकम् । अथ 'अवधावनम्' उत्प्रवज्ञनं करोति तनो मृळम् । स्रिक्षिक्तितो यद्यक्रव्यप्रनिमेवना करोति ननश्चनुर्गुरुकाः । यदि तं तथा प्रतिसंवमानं निवास्यति तदापि चनुर्गुरुकाः । अथ न निवास्यति तनो यद् यत्र अप्राशुक्रेऽनेपणीये वा गृद्यमाणे प्रायिश्चित्तं तत् तत्र प्रामोति ॥ १९८८ ॥ ← अथ निर्द्धमा येषु स्थानेषु ग्यानं त्यज्ञेन् तान्याह—>

20 संविग्गा गीयन्थाऽमंबिग्गा गुलु तहेव गीयन्था । मंबिग्गमसंविग्गा, नवरं पुण ने अगीयन्था ॥ १९८९ ॥ संविग्ग संजर्द्को, गीयन्था गुलु तहेवऽगीयत्था । गीयन्य अगीयत्था, नवरं पुण ता असंविग्गा ॥ १९९० ॥

संयत्ताश्चतुद्धी, तचया—संविद्या गीतायीः ? असंविद्या गीतायीः २ संविद्या अगीतायीः ३ 25 असंविद्या अगीतायीश्च ४ इति । संयत्याँऽपि चनुविद्याः, तद्यथा—सविद्या गीतायीः १ गिविद्या अगीतायीः २ अनंविद्या गीतायीः ३ अगेविद्या अगीतायीः २ ॥१९८२॥१९९०॥ एतेप्वष्टम् सानेषु ग्लानं परित्यज्ञनः प्रायश्चित्तमाह—

चडरी रहुगा गुरुगा, छम्मामा होति रुहुग गुरुगा य । छेदी मूर्ट च नहा, अणबहुष्या य पारंची ॥ १९९१ ॥

20 यथेम म्याने रठानं पांत्यजति चलारा उद्यक्ताः । हितीये चलारा गुरुकाः । तृनीये पण्पासा उपयः । चनुर्थे पण्पामा गुग्यः । पञ्चमे च्छेटः । पष्ट मृत्यम् । सप्तमेऽनयस्याप्यः । अष्टमे पारा-चिको सपति ॥ १९९१ ॥ यदि वा—

१ ना १० एनडन्तर्गतः पाठः सा० नामि ॥

10

15

20

संविग्ग नीयवासी, कुसील ओसन तह य पासत्था। संसत्ता विंठाया, अह्छंदा चेव अहुमगा ॥ १९९२ ॥

सविमाः १ नित्यवासिनः २ कुशीलाः ३ अवसन्नाः ४ पार्श्वस्थाः ५ ससक्ताः ६ वेण्ठकाः ७ यथाच्छन्दाश्चेवाष्टमाः ८ ॥ १९९२ ॥ एतेषु परित्यज्ञतो यथासह्यमिदं प्रायश्चित्तम्-

चउरो लहुगा गुरुगा, छम्मामा होति लहुग गुरुगा य। छेदो मूलं च तहा, अणवद्वपो य पारंची ॥ १९९३ ॥

चत्वारो लघुकाः १ चत्वारो गुरुकाः २ पण्मासा लघुकाः ३ पण्मासा गुरुकाः ४ छेदः ५ मृलं च तथा ६ अनवस्थाप्यश्च ७ पाराञ्चिकः ८ ॥ १९९३ ॥ अथवा —

> संविग्गा सिजातर, सावग तह दंसणे अहाभदे । दाणे सङ्घी परतित्थिगे य परतित्थिगी चेव ॥ १९९४ ॥

'सविद्याः' प्रतीताः १ 'शय्यातरः' प्रतिश्रयदाता २ 'श्रावकः' गृहीताणुत्रतः ३ दर्शनस-म्पन्न:-अविरतसम्यन्दृष्टिः ४ 'यथाभद्रकः' शासनबहुमानवान् ५ 'दानश्राद्धिकः' ढानरुचिः ६ 'परतीर्थिकः' शाक्यादिपुरुषः ७ 'परतीर्थिकी' शाक्यादिपापण्डिनी ८ ॥ १९९४ ॥

एतेषु परित्यज्ञतो यथाकमितदं प्रायश्चित्तम् —

चउरो लहुगा गुरुगा, छम्मासा होति लहुग गुरुगा य । छेदो मूलं च तहा, अणवहप्पो य पारंची ॥ १९९५॥

उक्तार्था ॥ १९९५ ॥ अथ क्षेत्रतः पायश्चित्तमाह—

उवस्सय निवेसण साही, गाममज्झे य गामदारे य। उजाणे सीमाए, सीममह्कामहत्ताणं ॥ १९९६ ॥ चउरो लहुगा गुरुगा, छम्मासा होति लहुग गुरुगा य। छेदो मूलं च तहा, अणवहुप्पो य पारंची ॥ १९९७ ॥

क्षेत्रान्तरं सङ्कामञ्जूपाश्रये ग्लानं परित्यज्य यदि गच्छति तदा चत्यारो लघुकाः । उपाश्रया-न्निप्काञ्य निवेशनं यावदानीय परिहरति चत्वारो गुरुकाः । साहिकाया पण्मासा रुघवः । श्राम-मध्ये पण्मासा गुरवः । ग्रामद्वारे च्छेवः । उद्याने मूलम् । ग्रामसीमनि परिष्ठापयति अनवस्था-प्यम् । खप्रामसीमानमतिकाम्य परित्यजन् पाराश्चिक इति । यत एवमतो न परित्यजनीयः 25 ॥ १९९६ ॥ १९९७ ॥ कियन्तं पुनः कालमवश्यं प्रतिचरणीयः <sup>2</sup> उच्यते—

छम्मासे आयरिओ, गिलाण परियद्वई पयत्तेणं। जाहे न संथरेजा, कुलस्स उ निवेदणं कुजा ॥ १९९८ ॥

येन स ग्लानः प्रवाजितो यस्य वा उपसम्पदं प्रतिपन्नः स आचार्यः सूत्रार्थपौरुपीप्रदानमपि परिहृत्य प्रयतेन पण्मासान् ग्लानं 'परिवर्त्तयति' प्रतिचरति। यदा पट्खपि मासेपु पूर्णेपु स ग्लानः 30 'न सस्तरेत्' न प्रगुणीभवेत् , यद्वा आचार्य एव स्वयमन्याभिर्गणचिन्ताभिर्न संस्तरेत् ततः 'कुरुस्य निवेदनं कुर्यात्' कुरुसमवायं कृत्वा तस्य समर्पयेदित्यर्थः ॥ १९९८ ॥ ततः—

संवच्छराणि तिन्नि य, क्रलं पि परियद्वई पयत्तेणं।

E,

10

जाहे न संथरिखा, राणम्स उ निवेदणं कुछा ॥ १९९९ ॥

त्रीन् संवत्यगन् कुलमपि प्रायोग्यमन्त्यानाप्रयादिभिः प्रयत्न परिवर्तयित । ततिश्रपु वर्षेषु पूर्णेषु यदा न संनरेन् नदा गणस्य निवदनं क्ष्यान् ॥ १९९९ ॥ तनः—

मंत्रच्छनं गणा वी, गिलाण परियद्दं पर्यनणं ।

जाहे न मंथरिखा, मंयस्स निवेयणं कुछा ॥ २००० ॥

एकं संबत्तरं यावद् गणोऽपि ग्डानं महना प्रयंत्रन परिवर्त्तयति । नतो यदा न संखरेत् सतः सङ्घ्य निवेदनं कुर्यान् । तनः सङ्घो यावज्ञीवं नं सर्वप्रयंत्रन परिवर्त्तयति ॥ २००० ॥ गायात्रयोक्तमर्थं मकुनाथया सगुद्य प्रतिपादयति—

> छम्मारे आयरिओ, इन्हें तु मंत्रच्छराहूँ तिचि भवे । संवच्छनं गणी वी, जावजीवाय संघी उ ॥ २००१ ॥

ज्याच्यानाथी ॥ २००१ ॥

एनच यो मक्तविषेकं कर्तुं न शकोति तमुह्त्य द्रष्ट्यम् । यम्तु मक्तविवेकं कर्तुं शकोति तेनाष्टादश मामान् यावन् प्रथमनिश्चिकित्सा कार्ययत्या, विरतिमहितस्य जीवितस्य पुनः संसार् हुरापत्वान् । ननः परं यदि न प्रगुणीमवित नतौ मक्तविवेकः कर्त्तव्य इति । आगादे कारण-१० जाते मजाने सित ग्यानस्य वैयाष्ट्रस्यं न कुर्यादिष परित्येनेद् वा ग्यानम् । कि पुनम्तन् कारण-जानम् १ इति उच्यते—

> असिवे औमीयरिए, रायहुंह भये व गेलने। एएहिं कारणहिं, अहवा वि क्रुंडे गण संवे ॥ २००२ ॥

अशिवं न मैमुन्यंत्र सित रेशनं परित्यंत्रहे न च प्रायिश्वतमाभुयान् । एवस् प्र अवमीद्रं 20 राजिहिष्ट 'भये वा' शरीरस्तेनसमुन्ये ''नेछ्त्रे'' ति सर्वा वा गच्छो रहानीमृत इत्यतः कत्य कः प्रतिचरणं करेन्तु ? एतः कारणः, अथवा कुछ्स गणस्य सङ्घस्य वा समर्पित रहाने स्वयम- कुर्यज्ञाप शुद्धः । परित्यज्ञने न्वियं यतना—अशिवं समुत्रके देशान्तरं सङ्कामन् रशानमन्त्रेषां प्रतिवन्धस्थितानां नाधृनामप्यति, तेषामभावं शब्यातरादीनां समीपे सार्थामकस्यछीषु वा देव- कुछिकेषु वा निक्षिपन्ति । एवमवमीद्र्ये भये च द्रष्ट्यम् । राजिहिष्टे यद्यक्रस्य गच्छस्य 25 प्रदेशमापन्नो राजा तत्रोजन्येषां साधृनां समप्यन्ति, अथ सर्वेषामाप प्रहिष्टम्नतः श्रावकादिषु निक्षिप्य वज्ञन्ति । उत्पर्गतः पुनर्तेरपि कारणेनं निक्षिपन्ति किन्तु स्कन्ये न्यस्य वहन्तीति ॥ २००२ ॥ आह च—

एएहिँ कारणहिं, नह वि वहंती न चेव छिंडित । अमह वा उवगरणं, छिंडिति न चेव उ गिलाणं ॥ २००३ ॥

20 एने: कारणेर्यद्यपि रहानो निश्चेष्टुं करुपत तथापि यहन्ति नेव परित्यज्यन्ति । अथ 'अस-हिष्णवः' बोहुमसमर्थाः तन टपकर्णं परित्यज्ञन्ति नेव रहानस् ॥ २००३ ॥

अहवा वि सा सणेखा, छंड्ड सम तु गच्छहा तुन्मे।

१ न ৮ एनडन्तर्गनः पाटः मी० छे० पुसास्त्रीरेय ॥ २ <sup>०</sup>नरेतेष्त्रपि कारणेषु न नि<sup>०</sup> मा० ॥

होउ त्ति भणिय गुरुगा, इणमन्ना आवई विह्या ॥ २००४ ॥ अथवा स ग्टानो भणेत्—मां 'छर्टियत्वा' परित्यज्य यृयं गच्छत । एवमुक्ते यदि कोऽपि साधुः 'भवत्वेवम्' इति भणित तटा तस्य चत्वारो गुरुकाः । 'इयं' वक्ष्यमीणलक्षणा प्रकारान्तरेण 'अन्या' द्वितीया आपदुच्यते ॥ २००४ ॥ तामेवाह—

पचंतिमलक्खेमं, वोहियतेणेसु वा वि पिडिएसु । जणवय-देसविणासे, नगरविणासे य घोरिम्म ॥ २००५ ॥ वंधुजणविष्पओगे, अमायपुत्ते वि वद्दमाणिम्म । तह वि गिलाण सुविहिया, वचंति वहंतगा साह ॥ २००६ ॥

प्रत्यन्ताः—प्रत्यन्तदेशवासिनो ये म्लेच्छास्तेषु तथा बोधिकस्तेना नाम—ये मानुपाणि हरन्ति तेषु वा पतितेषु सत्यु यो जनपंदररा—मगधादेः देशस्य वा—तदेकदेशभृतस्य विनाशः—विध्वंसस्त-10 सिन्, तथा नगरविनाशे च 'घोरे' राद्रे उपस्थिते, वन्धुजनाना—स्वज्ञातिलोकानां मरणभयाति-रेकात् पलायमानाना यः परस्परं विप्रयोगस्तस्मिन्, कथम्भृते व 'अमातापुत्रे' सस्वजीवितरक्षणा-क्षणिकतया यत्र माता पुत्रं न स्तरिति पुत्रोऽपि मातरं न स्तरित तदमातापुत्रम् ''मयूरव्यंसके-त्यावयः'' [सिद्ध० ३—१—११६] इति समास तसिन्नपि वर्त्तमाने ये 'स्रुविहिताः' शोभ-नविहितानुष्ठानास्ते तथापि ग्लानं वहन्तो व्रजन्ति न पुनः परित्यजन्ति ॥ २००५॥२००६॥ १००५॥ निर्माने स्तरित न पुनः परित्यजन्ति ॥ २००५॥ २००६॥ १००५॥ १००६॥

ततोऽसी ग्लानः माह—

तारेह ताव भंते !, अप्पाणं किं मएछयं वहह । एगालंबणदोसेण मा हु सन्वे विणस्सिहिह ॥ २००७ ॥

तारयत तावद् भैदन्त ! यूयमात्मानमसादपारादापत्पारावारात् , कि मां मृतिमिव मृतम् —अद्यक्षी-नमृत्युसम्भवतया शवमायं वहत ? । अपि च 'एकालम्बनदोपेण' मदीयमेव यदेकमालम्बनं तदेव 20 बहुनां विनाशकारणतया दोपस्तेन मा यूयं सर्वे विनह्य ॥ २००७ ॥

एवं च भणियमेत्ते, आयरिया नाण-चरणसंपना। अचवलमणलिय हितयं, संताणकरिं वइग्रदासी॥ २००८॥

्षं च ग्हानेन भणितमात्रे सित आचार्याः 'ज्ञान-चरणसम्पन्नाः' सिवद्यगीतार्था इति भावः 'अचपहाम्' अत्वरितां त्वराकारणस्य मरणभयस्याभावात् 'अनहीका' सत्यां सद्भावसारत्वात् 25 'हिताम्' अनुकूला परिणामसुन्दरत्वात् 'सर्ज्ञाणकरीं' आर्त्तजनपरित्राणकारिणीं वाचसुदाहृतवन्तः ॥ २००८ ॥ कथम् द इत्याह—

सन्त्रजगजीवहियं, साहुं न जहामों एस धम्मो णे। जित य जहामो साहुं, जीवियमित्तेण किं अम्हं।। २००९।। सर्वसिन् जगित ये जीवा:-त्रस-स्थावरमेदिभन्नास्तेषामभयदायकतया हितं सर्वजगजीव-30

१ °माणा 'अन्या' भा॰ ॥ २ °पदः-मगधादिः देशः-तद्वयवस्तयोः विना भा॰ ॥ ३ भगवन्तः! आत्मानमस्मादापदर्णवात्, किं भा॰ ॥ ४ सन्त्राणं-परित्राणं रक्षणमित्येको- ऽर्थः तत्करीं-तत्कारिणीं वाच भा॰ ॥

29

हितं साधुं 'न प्रनिह्मः' न परित्यनामः, एषाऽन्मार्कः 'धर्मः' समाचारः । यदि च साधुं प्रनिह्मित्तः किमन्मार्कः 'नाविनमात्रेण' सदाचारक्रीवित्विक्छेन बहिःप्राणयारणमात्रेण प्रयोज-नमः न किञ्जिदिसर्थः ॥ २००९ ॥

नं वयणं हिय मधुरं, आसामंज्ञरसमुब्मवं सयणा । समणवर्गंघहत्थी, वेद गिलाणं परिवर्दनो ॥ २०१० ॥

'तद् एवंतियं वचनं 'हितं' परिणामप्रव्यं 'महुरं' श्रोश-मनसां प्रवहादकं तयाऽऽश्वास एवा-क्रुगः-प्रगहन्त्रस्य मसुद्भवः-उत्पत्तियेसान् नद् आश्रामाङ्करससुद्धवस् , ग्लानसाश्चासपरोहर्षाज-पिनि मावः, त्यजन इव खजनः म आचार्यः 'श्रमणवरगन्यदर्शा' यण हि गन्प्रहर्मा गज-कल्पानां यथाविषन्यगद्महृहस्मनो गिरिकन्द्रगदिविषमहुर्गेत्वित पतिनो न नर्सारस्यागं करोति, १० एवमयमपि गण्यरपद्मनुपाल्यन् वियमद्यायामपि श्रमणवरात्र परित्यज्ञर्नति श्रमणवरगन्य-हनीन्युच्यन, म ग्रानं 'परिवहन्' परिवर्त्यक्षवमनन्तरोक्तं वर्षानि ॥ २०१० ॥

तन इन्यं तद्यवन्यनं शुन्वा समाप्यतिनानगारिणामित्यं स्थिरीकरणस्पनायने—

वह मंजमा वह तथा, दहमिचित्तं वहुत्तकारितं। वह वंगं वह सोयं, एएमु परं न अक्षमुं॥ २०११॥

गृह 'स्यमः' पञ्चाधवित्मणादिक्षो यदि 'तपः' अनग्रनादिक्षं 'हदमैत्रीक्रलं' निश्चल-मैहिंदं 'ययोक्तकार्रिलं' मगवदानागवक्रलं यदि 'त्रद्य' अटाद्यमेदिमसं त्रद्यस्य यदि 'शांचं' निरुपलेपता सम्रादमारना वा, एतानि यदि परमेतप्यव नाष्ट्रपु प्राप्यन्ते 'नान्येषु' शाक्यादि-पर्रनीथिकेषु, नेपामवंविषय ग्यानप्रतिचरणविषेरमावात् ॥ २०११ ॥

इत्यं तावद् विषमायामित दछायां ग्डाना न परित्यक्तव्य इत्युक्तत् । अयात्यन्तिक सये 20 तमपरित्यज्ञतां यदि सर्वेपामित विनास उपदीक्षेत ततः को विधि १ इत्याह—

अञ्चागारं व मिया, निक्खित्तो जह वि होज जयणाए। वह वि उ दोण्ह वि धम्मो, रिज्जमावविचारिणो जेणे ॥ २०१२॥

'अत्यागाहें' मत्यन्तान्छेच्छादिसये, बाग्रच्यः पातनायान्, सा च प्रागेत्र कृता, 'सात्' कृताचिद् यतनया निष्णत्यप्राये प्रदेशे यग्रयसी न्छानी निक्षिष्ठी सवेत् तथापि 'ह्योरिन' ध्रानान्यतिचरकर्यग्रीः 'धर्मः' ''सर्वे वाक्यं साववारणं सविनि' इति न्यायाद् वसं एव सन्तच्यः। इतः १ इत्याद—'यन' कारणन हावित नी ऋतः—अक्तृतिको सोवं प्रति प्रगुणो यो सावः—परिणायनत्र विचरितं जीक्यनन्योरिति ऋत्यमाविचारिणो, ४ अग्रदरिणामञ्जकाविति सावः ५॥ २०१२ ॥ तत्रश्र—

पत्ती जसी य विडली, मिच्छच विराहणा य परिहरिया। साहम्मियवच्छलं, उवसैंव नं विमन्नीति॥ २०१३॥

तेराचार्यः सार्ह्यमश्च सार्ह्योऽपि मये सर्वेत्र म्हानमर्पारत्यबद्धिः 'विपुर्छ' दिग्विद्धिस्यचारि यद्यः यासम् १ - गाँगयां पुंच्चित्रदेशः पाङ्कतात्, एवसन्यत्रापि यथायोगं लिक्क्यन्ययो मन्त्रसः । १-

१-२ ४ % एउडन्सीनः पाङ से॰ हे॰ एल्ड्योरेन ॥

तया 'मिश्यात्वं' तत्परित्यागसमुत्यमन्येपीं गृहस्थानां ग्लानस्य वा मिथ्यादर्शनगमनं तत् परिहृतं भवति । विराधना च ग्लानस्य महायविरिहृतस्य सयमा-ऽऽत्मविषया सा च परिहृता । साध-र्मिकवात्सस्य चानुपालितं भवति । यदा च तद्रत्यागाद मयमुप्रशान्तं भवति तदा 'तं' ग्लानं 'विमार्गयन्ति' शोधयन्तीत्यर्थ. ॥ २०१३ ॥

गतं ग्लानहारम् । अथ गच्छप्रतिबद्धयथालन्दिकद्वारमाह्—

5

15

पडिवद्धे को दोमो, आगमणेगाणियस्स वासासु । सुय-संघयणादीओ, सो चेव गमो निरवसेसो ॥ २०१४ ॥

प्रतियन्धनं प्रतियद्ध गच्छप्रतियन्य दृत्यर्थः तत्र कारणं यथालन्दिकानां वक्तव्यम् । "को दोसो" ति को नाम दोषो भवति यत् ते यथालन्दिका आचार्याधिष्ठिते क्षेत्रं न तिष्ठन्ति ? । "आगमणेगाणियम्स" ति यद्याचार्याः स्त्रयं दोत्रविद्यन्ति न शक्तवन्ति तत एकािकनो यथाल-10 न्दिकस्यागमनं न्य गुँक्णां समीपे > भवति । "वासायु" ति वर्षासु उपयोगं दक्त्वा यदि जानाित वर्षं न पतिष्यति तत आगच्छति न्य यंथालन्दिको गुरुसमीपे, > अन्यथा तु नेति । श्रुत-संह-ननािदकम्तु गम. स एव निरवशेषो वक्तव्यः यो जिनकिल्पकानाम्, यम्तु विशेषः स प्रागे-वोक्त ॥ २०१४ ॥ अथ प्रतिवद्धपदं व्याख्याित—

मुत्तत्थ मावसेसे, पंडिबंधो तेसिमो भवे कप्पो । आयरिए किइकम्मं, अंतर बहिया व वसहीए ॥ २०१५ ॥

मृत्रस्यार्थन्नेर्गृहीतः परमद्यापि 'सावशेषः' न सम्पूर्णः एप तेषां गच्छविषयः प्रतिवन्धो इष्टन्यः । तेषां च 'अयं' वध्यमाणः करुनः, यथा—आचार्यस्येव 'कृतिकर्म' वन्दनकं तेर्दातव्यं नान्येषां माध्नाम् । तथा यद्याचार्यां न शकोति गन्तुं ततोऽन्तरा वा शामस्य वहिर्वा वसतौ यथारुन्टिकस्य वाचना टटाति । एतदुत्तरत्र भाविष्ययते ॥ २०१५ ॥ अथ को दोष इति 20 द्वारम् । शिष्यः पृच्छति—यद्याचार्याधिष्ठिते क्षेत्रे ते तिष्टेयुस्ततः को दोषः स्यात् है उच्यते—

नमणं पुन्वन्भासा, अणमणं दुस्सील थप्पगासंका। आयद्व कुकुड त्ति य, वातो लोगे ठिई चेव ॥ २०१६॥

यथालिन्दकानां न वर्त्तते आचार्य मुक्तवा अन्यस्य साघोः प्रणामं कर्तुम्, तथाकल्पत्वात् । ततस्ते क्षेत्रान्तसिष्ठन्तः पृवीभ्यासाद् 'नमनं' प्रणामं साध्नां कुर्युः । गच्छवासिनश्च यथाल-25 न्दिकान् वन्दन्ते, ते पुनर्यथालिन्दकास्तान् भ्यो न प्रतिवन्दन्ते, ततस्तेपामनमने लोको न्या-त्—'दुःशीलाः' शेलस्तम्भकल्पा अमी, येनान्येपामित्यं वन्दमानानामपि न प्रतिवन्दनं प्रयच्छिन्ति, न वा कमप्यालापं कुर्वन्ति । गच्छवासिषु वा लोकस्य स्वाप्यकाशद्धा मवति, अवस्यं स्याप्याः—दुःशीलत्वादवन्दनीयाः कृता अमी, अन्यथा कथं न प्रतिवन्दान्ते १, आत्मार्थिका वा अमी येनाप्रतिवन्दमानानिप वन्दन्ते, 'कोत्कुटिका वा' मातृस्थानकारिणोऽमी लोकपिक्किनिमे-30 चिमत्यं वन्दन्ते । एवं लोके वाद उपजायते । एतेः कारणेः क्षेत्रविस्ते यथालिन्दकासिष्ठन्ति । अपि च 'स्थितिरेव' कल्प एवायममीपाम्, यत् क्षेत्राभ्यन्तरे न तिष्ठन्ति ॥ २०१६ ॥

१ °यां तस्य वा सिध्या° मो॰ छे॰ विना ॥ २-३ ⁴ ▷ एतदन्तर्गतः पाठः मो॰ छे॰ पुस्तकयोरेन ॥
मृ• ७४

अधानीयानेव कल्यनाह—

दोशि वि दाउँ गमणं, घारणकृपलस्य खेत्तवहि देह । किर्कस्म चोलपहे, ओवग्गहिया निसिद्धा य ॥ २०१७ ॥

आचार्यः मृत्रार्थपोरुको है अपि गच्छवासिनां दत्ता यथाकिन्द्रकानां समीपे गमने करोति । क्रमाता च तत्र नेपानयं क्रमयति । अयाचार्या न क्रकोति तत्र गन्तुं ततो यस्त्रमं यथाकिन्- क्रानां मध्ये व्याणाकुरुकः-अववारणाक्षक्रमान् स खेत्रविष्ट्रगन्तग पिक्रमयाः प्रन्यासने स्माने समायाति, तत्र च गत्ता आचार्यमन्त्रायं ददानि । स च श्रतमिक्तिरोगचार्याणां 'कृति- क्रमें वन्द्रनकं दत्ता चाल्यक्रिक्तिंत् औपप्रदिक्यां निषयायानुप्रविष्टश्चार्यं श्रुणोति ॥२०१७॥

शय 'दोन्नि वि वाउं गमणं' हन्यावदलाह—

अर्थ दो व अदार्ड, वबह वायावए व अनेण । एवं ना उहुबहे, वासामु य काडमुबझार्ग ॥ २०१८ ॥

यशवायों हे आर पान्यों दक्ता गर्तु न शक्तानि तनोऽर्थमदक्ता, नथान्यश्की 'हावित' मृत्रार्थावदक्ता ब्रज्ञनि. अन्येन वा शिष्येण क्षशिष्यान् 'वाचयनि' वाचनां दास्यनि । अथा- वार्यन्त्र गर्नुमशक्तनतो यदार्शन्त्र एकः सुरिस्मीयमायानि । एवं तावद् ऋतुवदे द्रष्ट- १७व्यम् । वर्गानु चश्रव्यः पुत्रके वर्गानु पुत्रके विशेषः— 'ठपयोगं कृत्या' 'कि वर्गे पनिन्यनि न वा १' इति विस्त्रय यदि जानानि पनिन्यनि ननो नावार्थामां समीप्रमायानि, ५ अयं जानानि न पनिन्यनि वनः समायानि ३ । १२०१८॥ अथ गुरुवन्त्र गनाः ऋवं मसुद्दिशनिः इत्याद्द

मंबाडो मनोणं, मर्च पाणं च नेह उ गुरुणं । अञ्चर्षः थेरा वा, नो अंतरपहिष् एह ॥ २०१९ ॥

20 'गुरूपां' यथळित्क्समारमुमानां योत्यं मक्तं एतं च गृहीता मङ्घाटकः 'मार्गपा' पृष्टते गना तत्र नयित । अय यादता कांचन यथाळित्कानामुग्रथ्यं गुग्वो बद्धिन तावता 'अन्युगम्' अर्तावात्मश्रयति 'स्वित् वा' बर्द्धश्रव्यथाताने आचार्यात्ततोऽन्तरपष्टिकाणोमेश्रो ययाचित्को वरणापस्त्रः समायाति । तत्र गुर्खोऽपि गना तस्य वाचनां दस्त्वा मङ्घाटकेना-मीतं मक्त-यानं समुद्दिस्य सन्त्यासमये मृत्येत्वसायान्ति ॥ २०१९ ॥

25 अयान्स्पश्चिमीत्र सन्तुनसमयो सुरवस्ततः किस् है इन्सह—

अंतर पहित्रममे वा, विद्यंतर वाहि वसमगामस्य । अन्वनमहीम् तीप्, अपर्गमोगिम्म वाण्ह् ॥ २०२० ॥

शन्तर्पा जिन्न श्रतिहरस्यापयोः 'श्रन्तर्ग' अग्रान्तर्ग्छे गन्ता ययाचिन्द्रकं बाज्यति । तत्र गन्त्यस्थको प्रतिहरस्यापे । अथ तत्राति गन्तुं न श्रक्तोति ततः 'विद्यंतरण ति द्वितीयं-अप्रतिहरस्पान्त्येत्रयोग्तान्तराष्ट्रस्थां यदन्तरं तत्र गन्ता बाज्यति । तत्राति गमना-श्रको 'हरस्यापत्तं स्ट्येत्रस्य बहिविद्यते प्रदेशे गन्ता बाज्यति । यदि तत्राति गन्तुं न प्रस्तियमुक्तते स्ट्येत्र एकान्यस्यां वसते । तत्राति गन्तुस्त्रको तस्त्रापेव स्टबमतावर्गारसो-

<sup>्</sup>रं ४.% एन्डन्होंने, यह मा० पुन्ह एड बर्फेर ।

25

ग्येऽवकारो वाचयति ॥ २०२० ॥ तत्र चेयं सामाचारी-

तस्स जई किइकम्मं, करिंति सो पुण न तेसि पकरेइ। जा पढइ ताव गुरुणो, करेइ न करेइ उ परेणं॥ २०२१॥

'तस्य' यथारुन्दिकस्य 'यतयः' गच्छवासिनः साधवः कृतिकर्म कुर्वन्ति, 'स पुनः' यथारु-न्दिकः 'तेपां' गच्छवासिनां पर्यायज्येष्ठानागपि कृतिकर्म न करोति । यावच 'पठित' अर्थशे- पमधीते गुरोरपि तावदेव करोति, परतस्तु न करोति, तथाकरुपत्वात् ॥ २०२१ ॥

अमीपामेव मासकल्पविधिमाह—

एको वा सवियारो, हवंतऽहालंदियाण छ ग्गामा । मासो विभञ्जमाणो, पणगेण उ निद्विओ होड् ॥ २०२२ ॥

यदि गुर्विषष्ठितम्लक्षेत्रस्य विहिरेको ग्रामः 'सविचारः' सविक्तरो वर्तते। 🗸 ईह विचारशब्देन 10 विस्तार उच्यते, ततः सह विचारेण वर्तते यः स सविचारो विस्तीर्ण इत्यर्थः । ⊳

आह च चृणिकृत्—सिवयारो ति वित्यित्रो ।
ततस्तिसन् प्रामे पट् वीर्थाः परिकल्प्य यथालिटका एकेकस्यां वीथ्यां पञ्च पञ्च दिवसान्
भिक्षामटिन्त, तस्यामेव च वीथ्यां वसितमिष गृहन्ति । एवं प्रतिवीथ्या "पणगेण" रात्रिन्दिवपञ्चकेन मासो विगज्यमानः सन् पङ्मिरहोरात्रपञ्चकेः 'निष्ठितः' सम्पूर्णो मवति । अथ नास्ति 15
विस्तीणों प्रामस्ततः "ह्वंतऽहालंदियाण छ ग्गामा" इति मूलक्षेत्रपार्श्वतो ये लघुतराः पड्
प्रामा मवन्ति तेषु प्रत्येक पञ्च पञ्च दिवसान् पर्यटतां यथालिन्दकानां तथेव पञ्चिरहोरात्रपञ्चकेर्मासः परिपूर्णो भवतीति ॥ २०२२ ॥

गतं गच्छप्रतिचद्धयथालन्दिकद्वारम् । अयोपरि दोपा अपवादश्चेति द्वारद्वयमाह-

मासस्सुवरिं वसती, पायच्छित्तं च होंति दोसा य । विद्यपदं च गिलाणे, वसही भिक्खं च जयणाए ॥ २०२३ ॥

मासस्य उपलक्षणत्वात् चतुर्णां वा मासानामुपरि यदि वसित तदा प्रायश्चित्तं ठोपाश्च भवन्ति । द्वितीयपदं च 'ग्लाने' ग्लानार्थम् उपलक्षणत्वादिशिवादिभिश्च कारणेर्मासस्योर्द्धमप्यवस्थानलक्षणं भवति । तत्र च वसित्रेर्धं च यतनया ग्रहीतन्यम् ॥ २०२३ ॥

अंथेनामेव निर्युक्तिगाथां विवरीपुः प्रायश्चित्तापत्तिस्थानानि तावदाह—

परिसाडिमपरिसाडी, संथाराऽऽहार दुविह उवहिम्मि । डगलग-सरक्ख-मल्लग-मत्तगमादीण पञ्जितं ॥ २०२४ ॥ ओवासे संथारे, वीयारुचार वसिंह गामे य । मास-चडम्मासाधिगवसमाणे होइमा सोही ॥ २०२५ ॥

सस्तारको द्विधा--परिशाटी अपरिशाटी चै । परिशाटी-तृणमयः ⊲ पॅरिशटति-उत्पाट्य-३०

१ प्रदन्तर्गतः पाठ मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥ २ मो० छे० विनाऽन्यत्र—अथैनामेय विव-रीषुः त० डे० कां० । अथैतदापितस्थानानि प्रतिपादयति—पिर मा० ॥ ३ मो० छे० विनाऽ-न्यत्र—च । यस्य परिभुज्यमानस्य किञ्चित् तदन्तर्गतं तृणादि परिशटति स परिशाटी— तृणमयः संस्तारकः, तिद्यप भा० ॥ ४ ⁴ ४ एतदन्तर्गतः पाठ. त० डे० कां० नास्ति ॥

गतसुपरि टोपा इति द्वारम् । अथ द्वितीयपटं मावयति— वहदोसे वऽतिरित्तं, जइ लच्मे वेख-ओसहाणि वहिं । चडभाग तिभागऽद्धे, जयंतऽणिच्छे अलंमे वा ॥ २०२८ ॥

ग्लानिमित्तमितिरिक्तमि काल वसेत्। अथोद्गमिदिमिदींपर्वहुढोप तत् क्षेत्रं तत उत्पाद्य ग्लानं विहर्गन्तव्यं यदि वेद्यापधानि तत्र लभ्यन्ते। अथ ग्लानो विहर्गन्तुं नेच्छिति वेद्योपधानि व वा विहर्ग लभ्यन्ते ततोऽनिच्छिति अलाभे वा तत्रव यामे चतुर्भागीकृते त्रिमागीकृतेऽद्धीकृते वा यथायोग वसता भिक्षायां च यतन्ते। इह च यद्यप्युत्तर्गतस्त याममप्रे। भागान् कृत्वा यतन्ते, तथा चेत्र सत्तरित ततः सप्त भागान्, एवं यावदेक्तभागमिष कृत्वा यतन्ते इति पुरस्ताद् (गा० २०३१) वक्ष्यते, तथापि चतुर्भाग-त्रिमागा-ऽद्धिग्रहणं ''तुलादण्डमध्यग्रहण''-न्यायेनाप्टभागादीनामिष ग्रहणार्थम् ॥ २०२८ ॥ प्रकारान्तरेण द्वितीयपदमाह— 10

ओमा-ऽसिव-दुद्देसं, चडभागादि न करिति अच्छंता । पोरुसिमाईबुद्धी, करिंति तबसो असंथरणे ॥ २०२९ ॥

अवमां-ऽगिव-राजिहिष्टेषु विहः सञ्जातेषु तेत्रव क्षेत्रेऽतिरिक्तमिष कालं तिष्ठन्ति यावद् विहः सुभिक्षादीनि जायन्ते । तच्च क्षेत्रं यदि लघुतरं ततस्तत्र तिष्ठन्तोऽसस्तरणे सित चतुर्भागादि-रचनां न कुर्वन्ति, किन्तु तत्र पारुप्यादितपसो वक्ष्यमाणनीत्या वृद्धं कुर्वन्ति । ल अथ वृह-15 तत्रं तत् क्षेत्रं पूर्यते चतुर्भागादिरचनयाऽपि कियमाणं परं तत्राप्यवमादीनि समुत्पन्नानि, तत्रावम ताह्यमुत्पन्नं याह्यो चतुर्भागादिपरिपाट्या पर्यटन्तो न सस्तरन्ति, अगिवे भागाद् भागान्तरेषु सङ्गामतामिश्चं सञ्चरति, राजिहिष्टेऽपरापरभागेषु सञ्चरन्तः पकरीभवन्ति, अतिक्षप्यप्य-वमा-ऽशिव-राजिहिष्टेषु चतुर्भागादिरचनामकुर्वन्तः पोरुप्यादितपसो वृद्धं कुर्वन्ति । ⊳ तद्यथा—ये पोरुपीप्रत्याख्यानिनस्ते पूर्वार्द्धं प्रत्याचक्षते, ये पूर्वार्द्धं प्रत्याख्यातारस्ते एकागनं प्रत्याख्या-20 न्तीत्यादि ॥ २०२९ ॥ अथ यतनामेव स्पष्टयिति—

मासे मासे वसही, तण-डगलादी य अन्न गिण्हंति । भिक्खायरिय-वियारा, जिंहं ठिया तत्थ नऽन्नासु ॥ २०३० ॥

मासे मासे वसितरन्या तृण-डगलादीनि च पूर्वपरिभुक्तानि परित्यज्य अन्यानि गृहन्ति । यसिश्च भागे मासकरूप स्थितास्तत्रेव भागे तसिन् मासे भिक्षाचर्या विचारम्मि च गच्छन्ति 25 'नान्यामु' भिक्षा-विचारम्मिषु ॥ २०३० ॥ अथ भागकरणस्थैव विधिमाह—

२ एतदन्तर्गतः पाठ त॰ डे॰ कां॰ नास्ति ॥ ३ मिश्नां वि॰ मा॰ ॥

१ 'अयमं' दुर्भिक्षम् अशिवं वा राजिष्टणं वा विहः सञ्जातं ततस्तत्रैवातिरिक्तमिष कालं तिष्ठन्ति यावद् विहः मुभिक्षादीनि जायन्ते । तच क्षेत्रं यदि लघुतरं ततस्तत्र तिष्ठन्तश्च-तुर्भागादिकरपनां न कुर्वन्ति । यदि वा तभैव क्षेत्रं अवममिशिवं राजिष्ठणं वा समुत्पन्तम्, तत्र च ग्लानादिप्रतिवन्धेन स्थिताम्ततोऽअवमोदिरेकं चतुर्भागादिपरिपाट्या पर्यटन्तो न संस्तरन्ति, अशिवे भागाद् भागान्तरं सद्भामतामिशिवं सञ्चरित, राजिष्ठणे अपरापरेषु भागेषु सञ्चरन्तः प्रकटीभवन्ति तत्रिल्विपे चतुर्भागादिरचनां न कुर्वन्ति । यत्र चाशिवं भवित तत्र यदि चतुर्थं-पष्टादिकं तपः कर्त्तुं संस्तरणं-सामर्थ्यं नास्ति ततः पौरुष्यादिय-साख्यानस्य द्विद्धं कुर्वन्ति । तद्यथा—भा॰ ॥

अहाह जाव एकं, करिंति भागं असंयरे गामं । अहाह चिय वसहीं, जयंति जा मृलवसही उ ॥ २०३१ ॥

कटाचिद्धी ऋनुबद्धमानान् स्यानकार्येण स्वानव्यं मवेद् अता प्राममधी भागान् कुविन्ति ।
ततः प्रथमेऽप्रमानं वर्सानं तृण-डगलादीनि च गृहिन्त्, मानं च यावन् प्रथम एवाष्ट्रमानं
ऽिमशाचयी विचारम्भिगमनं च कुविन्ति । तनो यदि मध्येमानं पृणे वा मानं स्थानः प्रगुणीम्तृन्नन्त्रदेव निर्गन्नव्यम् । अथ न प्रगुणीमृनन्तः पृणे मानं द्वित्रीयेऽप्टमानं तिष्टन्ति, तत्राध्येष एव विधिमन्तव्यः । एवं तृतीयमध्मानमादी कृत्वा अष्टमनष्टमानं यावद् द्रष्टव्यम् ।
अथाष्टमिमीनीविभक्ते आमे न संस्तरित तवः सप्तमानिकृत्य त्रयव यनन्ते । एवमप्यनंद्वरणे
पद् मानानादी कृत्वा यावदेकमणि मानं कुविन्ति । एवं वसनीनिष्ठि प्रथमतः प्रथक् प्रथम् मास10 कल्प्रायोग्या अष्टा गृहिन्ति । नद्माव सप्त-पद्-पञ्चादिक्रमण यनन्ते, यावन् तस्यामेव मृल्यसनी तिष्ठन्ति ॥ २०३१ ॥ अथाविष्ठ सङ्कानाह—

इत्यं पुण नंजोगा, इक्किस्स उ अलंगें छंगे य । णेगा विहाणगुणिया, तुह्धा-तुह्धेमु ठाणेमु ॥ २०३२ ॥

अत्र पुनः प्रकृषे 'एँकेक्स' वस्तिमागस मिक्षाचर्यामागस वा अलाम लाम च यानि 15तुल्यानि—समानसङ्ग्राकानि स्थानानि अनुल्यानि—विसद्दशसद्याकानि तेषु विधानन—चारणि-काविधिना गुणिताः सन्तः 'अनेके' चह्नः 'संयोगाः' मक्तका भवन्ति । चारणिकाकमध्या-यम्—अष्टा वसन्योऽष्टा मिक्षाचर्याः १ अष्टा वसन्यः सप्त मिक्षाचर्याः २ एवं पद मिक्षा-चर्याः ३ पद्य मिक्षाचर्याः ७ चनसे। मिक्षाचर्याः ५ तिसो मिक्षाचर्याः ६ हे मिक्षाचर्ये ७ एका मिक्षाचर्या ८, एवं सप्त वसन्योऽष्टां मिक्षाचर्याः १ सप्त वसन्तयः सप्त मिक्षाचर्याः २ १० इत्यादिचारणिकया महादिसङ्गान्विष वसनिविषयासु प्रत्येक्तमष्टावर्षे। भक्तकाः प्राप्यन्ते, सर्व-सन्तया लक्ष्या महकानां चनुःपिष्टिगिन ॥ २०३२ ॥ अथेतस्येव मक्तकेषु विधिमाह—

एकाइ वि वसहीए, टिया उ निकलयरियाएँ पयति । वसहीसु वि लयणेयं, अवि एकाए वि चरियाए ॥ २०३३ ॥

येषु भक्तकंत्रेकेव वसिनः प्राप्यते तेष्वेकस्यानीय वसता स्थिता भिक्षाचर्यायां प्रयतन्ते, अन्यसमर्गं भागान् प्रामं विभव्य भिक्षां पर्यटन्ति, अनंस्तरंण यावदेकमपि भागं कृत्वेति भावः । अत्रिप्यद्यां व्यादिसद्याकासु वसतिषु तिष्टनः सुतरां भिक्षाचर्यायां प्रयतन्ते द्ति सृचनार्थः । यत्र स्वेकेव भिक्षाचर्या प्राप्यते तेष्ठकस्यामि भिक्षाचर्यायां पर्यटेक्किः एवमेव वसतिप्यपि यतना कर्तव्या ॥२०३३॥ उक्तमपत्रावद्वारस् । नहक्ती च समर्थितं "पडिलेहण निक्समणे" (गा० १६५८-५९) हित हारगाथाह्यस् ॥ सृत्रस्—

से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्रवेवंसि सवाहिरियंसि कप्पड़ निग्गंथाणं हेमंत-गिम्हासु दो

१ टिन्ते एव° मो॰ हे॰ दिना॥ २ इन्यादि द्वा° मा॰ ॥

## मासे वत्थए। अंतो इक्कं मासं, वाहिं इक्कं मासं। अंतो वसमाणाणं अंतो भिक्खायरिया, वाहिं वस-माणाणं वाहिं भिक्खायरिया २–७॥

अस्य सम्बन्धो व्याख्या च प्राग्वत् । नवरं 'सवाहिरिके' प्राकारविहवितिगृहपद्धतिरूपया चाहिरिकया सिहते कल्पते निर्मन्थाना हेमन्त-भीष्मेषु द्वी मासी वस्तुम् । कथम् ? इत्याह— 5 'अन्तः' प्राकाराभ्यन्तरे एकं मासम् , 'विहः' बाहिरिकायामप्येकं मासम् । अन्तविसताम-न्तर्भिक्षाचर्या, विह्विसता विह्यिक्षाचर्येति ॥

अथ भाष्यविस्तरः---

एसेव कमो नियमा, सपरिक्खेवे सवाहिरीयम्मि । नवरं पुण नाणत्तं, अंतो मासो वहिं मासो ॥ २०३४ ॥

10

'एप एव' प्रथमसृत्रोक्तः क्रमः सपिरिक्षेपे सवाहिरिकेऽपि ग्रामादौ नियमाट् वक्तव्यः । नवरं पुनः 'नानात्व' विदोषोऽयम्—'अन्तः' प्राकाराभ्यन्तरे मासो वहिरपि मास इत्येवं मासद्वयं ऋतुवद्धे स्थातव्यम् ॥ २०३४ ॥

पुण्णिम्म मासकप्पे, वहिया संक्रमण तं पि तह चेव। नवरं पुण नाणत्तं, तणेसु तह चेव फलएसु ॥ २०३५॥

15

आभ्यन्तरे मासकर्षे पूर्णे 'बहिः' वाहिरिकायां सङ्गमण कर्त्तव्यम् । तदिष सङ्गमण 'तथेव' पूर्वसूत्रवद् द्रष्टव्यम् । नवरं पुनरत्र नानात्वं तृणेषु तथा फलकेषु । तत्र यदि बाहिरि-कायामेव तृण-फलकानि प्राप्यन्ते ततस्तत्रेव ब्रहीतव्यानि । अथ तत्र तानि न लभ्यन्ते < तंतीऽन्यं ब्रामं ब्रजन्तु, अथ तत्राञ्चिवादीनि कारणानि ⊳ तत आभ्यन्तराण्येव तृण-फलकानि वाहिरि-कायां नेतव्यानि ॥ २०३५ ॥ तत्र विधिमाह—

अन्नउवस्सयगमणे, अणपुच्छा नित्थ किंचि नेयन्वं । जड् नेड् अणापुच्छा, तत्थ उ दोसा इमे होंति ॥ २०३६ ॥

द्वितीये मासकल्पे वाहिरिकायामन्यमुपाश्रयं गच्छद्भिरनाप्टच्छया नास्ति किञ्चित् तृण-फल-कादि नेतन्यम् । यद्यनाप्टच्छया नयति ततस्तत्रेमे दोपा भवन्ति ॥ २०३६॥

> ताई तण-फलगाई, तेणाहडगाँई अप्पणो वा वि । निर्ज्ञतय-गहियाई, सिट्ठाँई तहा असिट्ठाई ॥ २०३७॥

25

तानि तृण-फलकानि येन साधूनां दत्तानि तस्य स्तेनाहृतानि वा भवेयुः आत्मसम्बन्धीनि वा । तानि च प्रतिश्रयान्तरं नीयमानानि—प्राप्यमाणानि गृहीतानि वा—नीतानि सन्ति शिष्टानि अशिष्टानि वा भवेयुः ॥ २०३७ ॥ शिष्टा-ऽशिष्टपदद्वयं व्याख्यानयति—

कस्सेते तण-फलगा, सिट्ठे अम्रकस्स तस्स गहणादी । निण्हवइ व सो भीओ, पर्चगिर लोगमुङ्गाहो ॥ २०३८ ॥

30

१ प > एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ नास्ति ॥

ततः पृष्टे साधुना च निद्धते नृपपुगांसस्तस्य साघोर्महेणं कुर्वन्ति चत्वारो गुरवः । राजपुरुषेः 'त्वं चोरः' इत्युक्त्वा राजकुलाभिमुखमार्क्पणे कृते सित पण्मासा रुघवः । अथ ते राजकुलाभिमुखमार्क्पणे कृते सित पण्मासा गुरवः । अथ ते राजकुलाभिमुखमार्क्पनित साधुध्य तान् प्रतीपमार्क्पति एवं कर्पणार्क्कपणे पण्मासा गुरवः । व्यवहारे प्रारच्ये छेटः । व्यवहते यदि सयतः पश्चात्कृतस्ततो मूलम् । उद्वहन-व्यज्ञनयोर्द्वयोरनवस्थाप्यः । अपन्द्रावण-निर्विपयाज्ञापनयोर्द्वयोः पाराज्ञिक इति ॥ २०४१ ॥ २०४२ ॥

आह कथं पुनस्तृणानि खेनाह्तानि सम्भवन्ति ! इखुच्यते---

दंतपुरे आहरणं, तेनाहड वन्त्रगादिस तणेसु । छायण मीराकरणे, अत्थिरफलगं च चंपादी ॥ २०४३ ॥

ैस्तेनाहृतेषु तृणेषु दन्तपुरविषयमुदाहरणं वक्तव्यम्, यथा आवश्यके योगसङ्गहेषु "दंत-पुर दंतचके " (नि० गा० १२८०) इत्यस्यां गाथायां यन्निदर्शनमुक्तम्, तत्र यथा 'दन्ताः 10 केनापि न महीतव्याः' इति राजाज्ञया मितिषद्भत्वाद् धनिमित्रसार्थवाहिमित्रण दृत्ता दर्भपूरुकेराच्छाद्य मच्छन्नमानीताः ग्नेनाहृताः सबृताः, एवं राज्ञा मितिषद्भानि सम्भवन्ति तृणा-न्यपि स्तेनाहृतानीति" । तक्ष्य वव्यकादिभिस्तृणेग्लीनादीनां छादनं मितिश्रयस्य वा मीराकरणं विधीयते । मीराकरणं नाम—कटेर्ह्यारादेराच्छादनम्, उपरुष्ठणमेतत्, तेन मस्तरणार्थमिष तृणानि गृह्यन्ते । फरुकं तु मस्तरणार्थं मीराकरणार्थं वा । तच्चास्थिरफरुकं चम्पकपृह्यदि मन्तव्यम् । 15 अस्थिरफरुकं नाम—उपविश्वतां यदधो यातीव, तच्चेवंविधं चम्पकपृह्यदि ॥ २०४३ ॥

अस्तेनाहृततृणानां नयने दोपानाह—

अतेणाहडाण नयणे, लहुओ लहुया य होंति सिद्धम्मि । अप्पत्तियम्मि गुरुगा, वोच्छेद पसजणा सेसे ॥ २०४४ ॥

अस्तेनाहतानां तृणानामनाप्टच्छ्य बहिर्नयने रुष्ठको मासः । अपरेण केनापि तस्य 'शिष्टं' 20 कथितं 'त्रदीयानि तृणानि सयतेर्वाहिरिकायां नीतानि' तदा चतुर्रुष्ठ । कथिते यद्यसावनुमहं मन्यते ततोऽपि चतुर्रुष्ठ । अथाप्रीतिकं करोति तदा चतुर्गुरु । व्यवच्छेदं वा तद्रव्यस्य तस्य साधोर्भूयः प्रदाने कुर्यात् । "पसज्जणा सेस" ति 'शेपाणाम्' अन्येपामप्यशन-पानकादिद्रव्याणा-मपरेपां वा साधूनां प्रसद्भतो दानव्यवच्छेदं कुर्यात् ॥ २०४४ ॥

१ °हणं-गृहीतं तत् फुवं° मो॰ छे॰ ॥

२ मो॰ है॰ विनाडन्यत्र— माकर्षणं कृतं प॰ मा॰ । भाकृष्टे प॰ त॰ है॰ कां॰ ॥

३ मो॰ छे॰ विनाऽन्यत्र—स्तेनाहतेषु चन्वजादित्णेषु दन्तपुरिवपयमुदाहरणं वक्तव्यम्, यथा आवश्यके योगसङ्गहेषु "दंतपुर दंतचके" इत्यस्यां गाथायां प्रतिपादितम्। तत्र यथा मा॰। आवश्यके योगसङ्गहेषु "दंतपुर दंतचके" इत्यस्यां गाथायां यद् 'आहरणम्' निदर्शनमुक्तम्, तत्र यथा त॰ छे॰ का॰॥

४ °ति । तानि च किमर्थं साधुभिरानीयन्ते ? इत्याह—ग्लानादीनां हेतोरुपाश्रयस्य च्छादनार्थं प्रतिश्रयस्य चा मीराकरणार्थम् । मीराकरणं नाम-कटेः पार्थाणामाच्छादन-मित्यर्थः, उपलक्षणमेतत्, तेन प्रस्तरणार्थमित्यपि द्रएव्यम् । फलकं पुनः प्रस्तरणार्थं भा० ॥ वृ० ७५

एनेव गमी नियमा, फलएमु वि होह आणुर्खाए । नवरं पुण नाणचं, चडरो मासा जहन्नपंद्र ॥ २०४५ ॥

एष एव 'गमः' प्रकारः फलेके वारि मक्त्रणतुरूको बन्तुरेषु "तर्रण दिहे मिहे" (गा० २०३९) इत्यादिना मणितः । नदः पुनन्त्र नानात्रं च्यारा मासा नवन्यरदे नदन्ति । जब-ठम्यण्दं नाम—यत्र नृगेषु उञ्चनातित्रमाप्रयते नचानाष्ट्रच्छया बहिर्नयनामिनि द्रष्टव्यम् नत्र *पाले*केषु च्तुर्रेष्ठु ॥ २०१५ ॥ अय माम्द्रयादृङ्कीमदस्याने दोषान् द्वितीयग्दं चाद्---

द्रोण्हं उत्ररि बसती, पायच्छितं च होति दोसा य । विद्यपदं च निरुणि, वमदी मिक्खं च जयणाए ॥ २०४६ ॥

सद्यादिरिके क्षेत्रे हुयोनोस्योत्यरि यदि यसि ततः यायश्चितं यायुक्तनेव नामञ्जूकान्यस् 10 दोगश्च त एवावचात्रव्याः ये अवाहिरिकं क्षेत्रे ''संबन्ते इत्यिवोद्या'' (गा० २०२७ ) इत्य-दिना इक्ताः । द्विनीयग्दं च न्यनिवायं तदेव वक्तव्यम् । तत्र च निष्टता वसतिर्मैकं च युत्रन्या ब्रह्मित्रव्यम् ॥ २०४६ ॥ सुत्रन्-

स गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा सपरिक्खेवंसि अवाहिरियंसि कप्पड़ निग्गंथीणं हेमंत-ोम्हासु दो

मासा बस्थए ३-८॥ 15

असापि व्याच्या प्रान्दत्। नहरमचिहिरिके क्षेत्रे करूपने निर्वन्धीनां हैमन्द्र-श्रीकेषु है। नामी वस्तुनिति ॥ अथ मान्यविन्तरः-

> एनेव ऋमो नियमा, निग्नंथीपं पि होह नायव्यो । वं एत्यं नाणनं, नमहं बोच्छं मनामेपं ॥ २०४७ ॥

20 'ग्यु णृद' निर्धेन्थमृत्रोक्तः "ण्यञा सिक्तारय' (गा० ११३२) इत्यादिकः ऋमो निय-माद् निर्धन्यीनामरि जात्क्यो नवति । यत् पुनैः अत्र जिहारहारे नान चं तत्रहं बङ्ये समा-सेन ॥ २०१७ ॥ मतिहादमेव निर्वाहणीत-

निनांथीणं गणहत्पहत्रणा खेत्रमनाणा चेत्र । वसही वियार गच्छम्म आणणा वार्ए चेव ॥ २०४८ ॥ मनङ्गाएँ य विद्यं, पर्डिगाए मिक्खनिनाये चेव । निर्गयाणं मानो, ऋम्हा नासि दुवे माना ॥ २०४९ ॥

 निर्धेन्धतिथे गतकर-गळकोरक्त्वस ४६२त क्तेत्रा । तदः हेवस मंदर्गामयोग्यस मार्गणा-प्रसुरेका बच्च्या । उत्प्रासं योगा बस्तिर्विगरम्भिष्ठ । उतः 'गच्छस्' मेर्या-ं गमस कान्यना । इत. 'बार्क.' बंटकंक्रुक्त रह् । इद्वनतरं सकार्यना–सम्बेहेळनं इत्याः 'बिविः' शुक्रवस्या । उतः यन्यनीकहते। छन्दो य्या निक्तरणस् । उत्ते निक्याः निर्वनः । उत्ते निर्वन म्णतां क्रसन्देको मासः १ तासां च कमाव् है। मानी १ । एउति हत्तादि क्तव्यानीति हत्-

25

र नरप्र नाना<sup>2</sup> सा॰ ॥

गाथाद्वयसमुदायार्थः ॥ २०४८ ॥ २०४९ ॥

अथावयवार्थं मतिद्वारमारे-

पियधम्मे दढधम्मे, संविग्गेऽवज्ज ओय-तेयस्सी। संगहुवरगेहकुसले, मुत्तत्थविक गणाहिवई ॥ २०५० ॥

प्रियः-इष्टो धर्मः-श्रुत-चारित्ररूपो यत्य स प्रियधर्मा । यस्तु तिसन्नेव धर्मे हढो इन्य-६ क्षेत्राचापदुवयेऽपि निश्चलः स दृढधर्मा, राजदन्तादित्वाद् दृढणव्दस्य पूर्वनिपातः । संविद्यो हिथा—द्रव्यतो भावतश्च । तत्र द्रव्यतो गृगः. सदैव त्रस्तमानसत्वात् । भावतो यः ससार-भयोद्विगः सन् नित्य पूर्वरात्रा-ऽपररात्रकाले सम्प्रेक्षते—िक मया कृतम् ? किं वा मे कर्तव्यशे-पम् ? किं वा शक्यमपि तप कर्मादिकमह न करोमि ? इत्यादि ।

10

एवं बुधा ज्ञानविशेषबुद्धाः, ससारभीता न रतिं रूमन्ते ॥ ⊳

''वज्ज'' चिं अकारप्रश्रेपाट् अवधं-पापं ''सूचनात् सूत्रम्'' इति कृत्वा तद्भीरुः-अवद्यभीरुः। ओनः तेजश्च उभयमपि वस्यमाणलक्षणं तद् विद्यते यस्य स ओजसी तेजसी चेति । सङ्गहः-द्रन्यतो वन्त्रादिभिर्भावतः त्त्रार्थाभ्याम्, उपग्रहः-द्रन्यत औपधादिभिर्भावतो ज्ञानादिभिः, एतयोः सयतीविषययोः सद्ग्रहोपप्रहयोः कुगलः-दक्षः । तथा 'सूत्रार्थविद्' गीतार्थः । एवं-15 विधः 'गणाधिपतिः' आर्थिकाणा गणधरः स्यापनीयः ॥ २०५० ॥ अथोजस्तेजसी न्याचष्टे---

आरोह-परीणाहा, चियमंसी इंदिया य पिडपुण्णा। अह ओओ तेओ पुण, होइ अणोतप्पया देहे ॥ २०५१ ॥

आरोहो नाम-शरीरेण नातिदेर्घ्यं नातिहस्रता, परिणाहो नाम-नातिस्थोल्यं नातिदुर्वरुता; अथवा आरोह:-शरीरोच्छ्रायः, परिणाहः-शहोर्विष्कम्भः, एतौ द्वाविष तुल्यौ न हीनाधिक-20 प्रमाणी । "चियमंसी" ति भावप्रधानत्वाद् निर्देशस्य 'चितमासत्वं नाम' वपुपि पांसुलिका नाव-लोक्यन्ते । तथा इन्द्रियाणि च प्रतिपूर्णानि, न चक्षुः-श्रोत्राद्यवयवविकलतेति भावः । 'अथ' एतद् आरोहादिकमोज उच्यते, तद् यस्यास्ति स ओजस्वी । तेजः पुनः 'देहे' शरीरे 'अनप-त्रप्यता' अलज्जनीयता दीप्तियुक्तत्वेनापरिभूतत्वम् , तद् विद्यते यस्य स तेजसी ॥ २०५१ ॥

गतं गणधरप्ररूपणाद्वारम् । अथ क्षेत्रमार्गणाद्वारमाह-

खित्तस्स उ पडिलेहा, कायव्या होइ आणुपुव्वीए। किं वचई गणहरो, जो चरई सो तणं वहइ ॥ २०५२ ॥

'क्षेत्रस्य' सयतीप्रायोग्यस्य 'आनुपूर्व्यो' ''थुइमगलमामंतण'' (गा० १४६१) इत्यादिना पूर्वोक्तक्रमेण प्रत्युपेक्षणा गणधरेण कर्त्तव्या । आह 'कि' केन हेतुना गणधरः खयमेव क्षेत्रप्रत्य-

१ अत्र मा॰ प्रती १५३०० प्रन्याप्रं विवते, प्रथमखण्डयास्या अत्र समाप्यते ॥

२ °दाहसुत्तत्थतदुभयविद् ता०॥ ३ ॰ १० एतदन्तर्गतः पाठः मो० छे० पुरुक्योरेव ॥ ४ ति वर्ज्यम् अकारप्रश्लेषाद् अवद्यं चा-पापं मा०॥ ५ "अधवा 'आरोहो' उपत्तं 'परिणाहो' वाहूणं विक्लंभो, समचवरससंठाणमित्ययं ।" इति च्यूणीं॥

Б

30

पेक्षणाय त्रजति ? उच्यते—यो वलीवर्दादिश्चारिं चरति स एव तृणमारं वहति, एवं यो निर्ध-न्यीगणस्याधिपत्यमनुमवति स एव सर्वमिष तिचन्तामारमुद्रहति ॥ २०५२ ॥

आह संयत्यः किमधै न गच्छन्ति १ इत्युच्यते-

संजङ्गमणे गुरुगा, आणादी सडणि पेनि पिछणया । [उर्च]लोमे तुच्छा आसियावणाङ्णों भवे दोसा ॥ २०५३ ॥

यदि संयत्यः क्षेत्रं प्रस्तुपेक्षितु गच्छन्ति तत आचार्यस्य चतुर्गुरव आज्ञादयश्च दोषाः । यथा 'शक्कुनिका' पिक्षणी इयेनस्य गम्या भवति यथा वा 'पिसि'' ति मांसपेशिका आव्रपेशिका वा सर्वस्वाप्यमिलपणीया मवति तथा एता अपि; अत एव 'पिछणय'' ति विषयार्थिना प्रयन्ते । तथा तुच्छात्याः, ततो येन तेनाप्याहारादि हो मेनोपप्रहोम्य आसियावणम्—अपहरणं तासां कियते । 10 एवमादयो दोषा मवन्ति ॥ २०५३ ॥ इटमेव मावयति—

तुच्छेण वि लोभिज्ञह्, भरुयच्छाहरण निय्डिसहुणं।

णंतिनमंतण वहणे, चेह्य रूढाण अक्तिवरणं ॥ २०५४ ॥

तुच्छेनापि आहार-बलादिना स्वी लोम्यते । अत्र च भृगुकच्छप्राप्तिन निकृतिश्राद्वेनोदा-हरणम् । कयम् १ इत्याह—''णंत'' चि वलाणि तैर्निमन्नणं कृत्वा 'बहने' प्रवहणे चत्यवन्द-15नार्थमारुहानां संयतीनां तेन 'आङ्गपणम्' अपहरणं कृतमिति ॥

जहा—मरुअच्छे आगंतुगवाणियओ तच्चित्रयसहो संतर्दे ने द्ववर्दे ने दृण कवडसहु-त्तणं पिंडवन्नो । ताओ तस्स वीसंमियाओ । गमणकाले पवित्तिणं विन्नवेद—वहणहाणे मंगलहा पिंडलहणं करेमि तो संवर्दे पहुवेह, अन्हे वि अणुगाहिया हो ज्ञामो । तओ पहुविया । तस्य गया कवहसहे मण्णंति—पदमं वहणे चेद्द्यादं वंद्रह, तो पिंडलहणं करेमि ति । 20 ताओ वाणंति—अहो ! विवेको । तओ चेद्द्यवंद्णस्यमारुदाणं पयहियं वहणं, जाव आसियावियाओ ॥

एएहिँ कारणेहिं, न कप्पई संलईण पडिलेहा । गंतव्य गणहरेणं, विहिणा लो बण्णिओ पुन्ति ॥ २०५५ ॥

एतेः कारणेः संयतीनां क्षेत्रप्रसुपेक्षा कर्तु न करूपते । केन पुनर्त्तार्ह प्रसुपेक्षणाय गन्त-25 व्यन् १ इत्याह—गन्तव्यं गणघरेण त्रिविना । कः पुनर्तिविः १ इत्याह—यः पृविमेत्रेव मास-कल्पप्रकृते (गा० १४४७—१६२२) स्विरकल्पिकविद्याद्वारे वर्णितः ॥ २०५५ ॥

आह की दशं क्षेत्रं 🗠 तासां योग्यं गगवरण 🤛 प्रखुपेक्षणीयम् 🕴 उच्यते —

जत्याहिनई म्रो, समणाणं सो य जाणह निसेसं। एतारिसम्मि खेच, समणाणं होह पहिलेहा॥ २०५६॥ जहियं दुस्सीलज्ञो, तक्कर-सानयमयं न जहि निय। निप्यचनाय खेच, अञ्जाणं होह पहिलेहा॥ २०५७॥

'यत्र' त्रामादी 'अविपतिः' मोगिकादिकः 'शूरः' चौर-चरटादिमिरनमिमवर्नाय इत्यर्थः, स

६ °कायां ग° त॰ दे॰ आ॰ ॥ २ < । एतदन्तर्गतः पाट. मो॰ हे॰ पुसक्षीरेन ॥

🔻 'श्रमणानां' साधृनां विशेषं जानाति, यथा—ईदृशमगीपां दर्शने व्रतम् , ईदृशश्च समाचारः । एताहरो क्षेत्रे साध्वीयोग्ये श्रमणानां प्रत्युपेक्षणा भवति, ० एवंविधं क्षेत्र तासां हेतोः प्रत्यु-पेक्षणीयमिति भावः ⊳ ॥ २०५६ ॥

तथा यत्र दुःशीरुजनः सस्कर्-धापद्भयं वा यत्र नास्ति ईहरो निप्प्रत्यपाये क्षेत्रे आर्यिकाणां पायोग्ये प्रत्यपेक्षणा कर्त्तन्या भवति ॥ २०५७ ॥ अथ वसतिद्वारमाह-

> गुत्ता गुत्तदुवारा, कुलपुत्ते सत्तर्मत गंभीरे । मीयपरिस मद्विए, ओभासण चिंतणा दाणे ॥ २०५८ ॥

'गुप्ता' कृत्या कुट्येन वा परिक्षिप्ता । 'गुप्तद्वारा' कपाटह्योपेतद्वारा । यस्यां च शय्यातरः कुरुपुत्रकः, कथम्भृतः ! 'सत्त्ववान्' न केनापि झोम्यते, महदपि च प्रयोजनं कर्तुमध्यवस्यति । 'गम्भीरो नाम' संयतीनां पुरीपाद्याचरणं दृष्ट्वाऽपि विपरिणामं न याति । तथा भीता-चिकता 10 पर्षद् यस्य स मीतपर्पद् , आजेकसारतया यस्य अुकुटिमात्रमपि दृष्ट्वा परिवारः सर्वोऽपि भयेन कम्पमानिसष्ठिति न च कचिदन्याये मर्शुर्चे करोति । मार्दवम्-अस्तव्धता तद् विद्यते यस्य स मार्दिबिकः । एवंतिधो यदि कुलपुत्रको भवति ततः "ओभासण" ति सयतीनासुपाश्रयस्यावभापणं कर्त्तव्यम् । अवभाषिते च यद्यसाबुपाश्रयमनुजानीते— ◄ 'अनुप्रहो मे, तिष्ठन्तु भगवत्यो यथा-ऽभिषेतं कालमत्र' इति ⊳ ततो भण्यते—"चिंतण" चि यथा सकीयाया दुहितुः स्नुपाया वा 15 चिन्तां करोपि तथा यद्येतासामपि प्रत्यनीकादुपसर्गरक्षणे चिन्तां कर्तुमुत्सहसे ततोऽत्र स्थाप-यामः । स माह—वाढं करोमि चिन्तां परं कथं पुनरम् रक्षणीयाः ! । ततोऽभिधातव्यम्— भंथा किलाकिणी सहस्तेन परहरतेन या दूयमाने रहयेते तथेता अपि यद्यातमानुपैरपरमानुपैर्वा उपद्र्यमाणा रक्षसि तत एता रक्षिता भवन्तीति । यधेवं प्रतिपद्योपाश्रयस्य दानं करोति ततः स्यापनीयाः । अथाप्रतिपद्यमाने स्यापयन्ति ततश्चत्वारो गुरुकाः ॥ २०५८ ॥ 20

अन्याचार्याभिष्रायेणामुमेवार्थमाह-

भणकुड्डा सकवाडा, सागारियमाउ-भगिणिपेरंता । निष्पचवाय जोग्गा, विच्छित्रपुरोहडा वसही ॥ २०५९ ॥

'धनकुड्या' पक्रेष्टकादिमयगित्तिका, 'सकपाटा' कपाटोपेतद्वारा, सागारिकसत्कानां मातृ-भगिनीनां गृहाणि पर्यन्ते-पार्श्वतो यस्याः सा सागारिकमातु-भगिनीगृहपर्यन्ता, गाथायामनु- 25 क्तोऽपि गृहशक्दोऽत्र द्रष्टक्यः, 'निष्प्रत्यपाया' दुर्जनप्रवेशादिप्रत्यपायरहिता, विस्तीण पुरोहडं-गृहपश्चाद्वागो यस्यां सा विस्तीर्णपुरोहडा, एवंविधा वसितः संयतीनां योग्या ॥ २०५९ ॥

नासमें नातिद्रे, विहवापरिणयवयाण पडिवेसे। मज्झत्थ-ऽवियाराणं, अक्रुऊहल-भावियाणं च ॥ २०६० ॥

विभवाश्व ताः परिणतवयसश्च-स्विरिश्चयस्तासाम् तथा मध्यस्थानां-कन्दर्पादिमावविक- 30 लानाम् अविकाराणां-गीतादिविकाररहितानाम् अकुतृहलानां-'संयत्यो भोजनादिकियाः कथं

१ ॳ > एतदन्तर्गतः पाठः मो० छे० पुस्तकयोरेच ॥ २ ॳ > एतदन्तर्गतः पाठः मो० छे० पुस्तकयो-रेव। "अजाणं वसहि देहि। सो भणइ--अणुरगहो मे। ताहे भण्णइ" इति विदेषच्यूणौं॥

ō

20

कुर्वेन्ति <sup>१</sup> इति कोतुकवर्नितानाम् भावितानां-साधु-साध्वीसामाचारीवासितानां सम्बन्धि यत् प्रतिवेदम-प्रत्यासत्रगृहं तत्र नासन्ने नातिदृरे संयतीप्रतिश्रयो प्राद्यः ॥ २०६० ॥

अथान्याचार्यपरिपाट्या गय्यातरस्ररूपमाह—

मोइय-महतरगादी, वहुसयणो पिछओ क्वलीणो य । परिणतवओ अमीरू, अणभिग्गहिओ अक्वत्ह्ली ॥ २०६१ ॥ कुलपुत्त सत्तमंतो, मीयपरिस भइओ परिणओ अ । धर्ममद्वी य विणीओ, अज्ञासेज्ञायरो भणिओ ॥ २०६२ ॥

यो भोगिक-महत्तरादिः 'बहुस्वननः' बहुपाक्षिकः, तथा 'प्ररकः' पिक्वादीनां स्वगृहे प्रवि-शता निवारकः, कुलीनः परिणतवयाश्च प्रतीतः, 'अभीरः' उत्पन्न महत्यपि कार्ये न विमेति 10 'कथमेतत् कर्तव्यम् १' इति, 'अनिभगृहीतः' आभिग्रहिकमिण्यात्वरहितः, 'अकुतृह्ली' संयतीनां भोजनादिवर्णने केतिकवर्जितः ॥ २०६१ ॥

यस्तु कुल्पुत्रकः 'मत्त्ववात्' न केनाप्यमिमवनीयः, 'मीतपर्यत्' प्राग्वत्, 'मद्रकः' शासने बहुमानवान्, परिणतो वयसा मत्या वा, तथा 'धर्मार्थी' धर्मश्रद्धान्तः, 'विनीतः' विनयवान्, एप और्थिकाणा श्रय्यातरो मणितस्तीर्थकरः ॥ २०६२ ॥

15 गनं वसतिद्वारम् । अथ विचारद्वारमाह—

र्जंणावायमसंलोगा, ॲणावाया चेव होइ संलोगा । आवायमसंलोगा, आवाया चेव संलोगा ॥ २०६३ ॥

अनापाता असंछोका १ अनापाता सरोका २ आपाता असंछोका ३ आपाता सरोका चेति १ चतम्रो विचारम्मयः ॥ २०६३ ॥ एतामु संयतीनां विधिमाह—

वीयारे विह गुरुगा, अंतो वि य तद्दयवित्र ते चेत्र । तद्दए वि नत्थ पुरिसा, उवेंति वेसिन्थियाओ अ ॥ २०६४ ॥

यदि पुरोहडे निधमाने संयत्यो ग्रामाद् बहिर्विचाँरभुनं गच्छन्ति ततश्चतुप्त्रीप स्विण्डिलेषु प्रत्येकं चतुर्गुरुकाः प्रायश्चित्तम् । 'अन्तरिप च' ग्रामाभ्यन्तरे पुरोहडाहो आपातासंलोकलक्षणं तृतीयं स्विण्डलं वर्जयत्वा देगपषु त्रिषु स्विण्डलेषु गच्छन्तीनां 'त एव' चत्वारो गुरुकाः । 25 'तृतीयेऽपि' स्विण्डले यत्र पुरुषा चेद्यान्त्रियश्च 'उपयन्ति' आपतन्ति तत्र चत्वारो गुरुकाः । यत्र तु कुलजानां स्वीणामापानो मन्नति तत्र गन्तव्यम् ॥ २०६१ ॥

आह कि पुन कारणं प्रथमादीनि खण्डिकानि तासां नानुज्ञायन्ते ? उच्यन्ते— ननो दुर्स्माला एल, वेसिन्थि नपुंस हेट्ट तेरिच्छा ।

मा उ दिमा पडिकुट्टा, पहमा विद्या चउत्थी य ॥ २०६५ ॥

<sup>30</sup> "जत्तो" ति यस्यां दिश्चि 'दुःशांछाः' परदारामिगामिन पुरुषा आपतन्ति तथा वेस्यास्त्रियो

१ °दमट्टिओ वि॰ ना॰ ॥ २ आर्याणां मा॰ ॥ ३-४ अणवा॰ ना॰ ॥ ५ °दमृप्तिं ग॰ मा॰ ॥ ६ चत्यारो गुरुकाः । 'अन्तरपि च' आमाम्यन्तरेऽपि तृतीयमङ्गवर्जे आपाता॰ मा॰ ॥ ५ °काः । आमाम्यन्तरेऽपि तृतीये स्वण्डिले त्वैवानुषा यव कुल् भा॰ ॥

नपुंसकाश्च ''हेट्ट'' ति अधोनापिताः 'तिर्यञ्चश्च' वानरादय आपतन्ति 'सा तु' सा पुनः दिक् प्रथमा द्वितीया चतुर्थां च 'प्रतिकृष्टा' निषिद्धा, प्रथमादीनि स्थण्डिलानीत्यर्थः ॥ २०६५ ॥

अयेनामेव निर्युक्तिगाथां व्याचष्टे-

चारभड घोड मिंठा, सोलग तरुणा य जे य दुस्सीला । उच्मामित्थी वेसिय, अपुमेसु उ इंति उ तदहाँ॥ २०६६॥

'चारभटाः' राजपुरुषाः 'घोटाः' चट्टाः 'मिण्ठाः' गजपरिवर्त्तकाः 'सोलाः' तुरगचिन्तानि-युक्ताः. एवमादयो ये तरुणाः सन्तो दु.शीलाखे प्रथम-द्रितीययोः स्थण्डलयोरनापातत्वादेकान्त-मिति कृत्वा उद्भागकसीपु वा वेश्यासु वा ''अपुमेसु उ'' ति नपुंसकेषु वा पूर्वप्राप्तेषु 'तदर्थ' तेपाम्-उद्भामकसीप्रभृतीनां प्रतिसेवनार्थमायान्तीति। चतुर्थे स्विव्हले सलोकत्वादेते दुःशीला-वयः सयतीवर्गं पत्र्येयुः संयतीवर्गण वा ते दृश्येरित्रत्यतस्तदिष निषिध्यते ॥ २०६६ ॥

हेट्ठउवासणहेउं, णेगागमणिम्म गहण उड़ाहो । वानर-मयुर-हंमा, छाला सुणगादि तेरिच्छा ॥ २०६७ ॥

अधस्तादुपासनम् अधोलोचकर्म तद्वेतोरधोनापितेषु पूर्वप्राप्तेषु 'अनेकेपां' मनुष्याणामधो-लोचकर्मकारापकाणामागगने सित यद्यदीर्णमोहास्ते सयतीर्गृहन्तीति ततो महणे उड्डाहो भवति । तथा वानर-मयूर-हंसाइछगलाः शुनकादयध्य तिर्यञ्चलत्रायाताः सयतीमुपसर्गयेयुः ॥ २०६७ ॥ 15

यत एवं ततः किम् ? इत्यत आह-

जइ अंतो वाघाओ, वहिया तासि तइया अणुनाया। सेसा नाणुत्राया, अजाण वियारभूमीतो ॥ २०६८ ॥

यदि 'अन्तः' ग्रामाभ्यन्तरे 'व्याघातः' पुरोहडादेरभावस्ततो बहिस्तासां 'तृतीया विचारम्सिः' आपाताऽसंटोकरूपाऽनुज्ञाता, तत्रापि सीणामेवापातो त्राखो न पुरुपाणाम् । शेपा विचारम्स-20 योऽनापाताऽसंलोकाचा आर्थिकाणां नानुज्ञाताः ॥ २०६८ ॥

गतं विचारद्वारम् । अथ संयतीगच्छस्यानयनमिति द्वारमाह—

पडिलेहियं च खेत्तं, संजइवग्गस्स आणणा होइ।

निकारणम्मि मग्गतों, कारणें समगं व पुरतो वा ॥ २०६९ ॥

एवं वसति-विचारभृस्यादिविधिना प्रत्युपेक्षितं च सयतीप्रायोग्यं क्षेत्रम् । ततः संयतीवर्ग- 25 स्यानयनं तत्र क्षेत्रे भवति । कथम् ? इत्याह—'निर्धंकारणे' निर्भये निरावाधे वा सित साधवः पुरतः स्थिताः संयत्यस्तु 'मार्गतः' पृष्ठतः स्थिता गच्छन्ति । कारणे तु 'समकं वा' साघूनां पार्स्वतः 'पुरतो वा' साधूनामग्रतः स्थिताः संयत्यो गच्छन्ति ॥ २०६९ ॥

१ अधैतदेव व्या° भा०॥ २ °क्ताः, अपरे च ये त° भा०॥

३ °स्त्रीर्वेश्या वा गृटीत्वा "अपुमेखु उ" त्ति न्युंसकेषु तानि वा गृहीत्वेत्यर्थः आयान्ति । किमर्थम् ? इत्याह—'तदर्थं' तेषां प्रतिसेवनार्थमित्यर्थः ॥ २०६६ ॥ भा॰ ॥

४ "णिकारणे पुरओ सजया ठायंति । शह सब्बओ भयं तो मज्हे तरुणीओ पासे मज्झिमाओ थेरीओ खिश्चाओ थेरा गुरुओ मजया ठायंति । शह सब्बओ भयं तो मज्हे तरुणीओ पासे मजिझमाओ थेरीओ खिश्चाओं थेरा गुरुगा मजिझमा तरुणा वसम ति, कारणे एयाए विहीए वर्षति" इति विशेषन्त्रूणों ॥

निष्यच्चाय संबंधि भाविए गणहर्ऽप्यविद्-तद्श्री । नेद् भए पुण मन्बेण सद्धि क्रयकरणसहिनो वा ॥ २०७० ॥

'निष्प्रत्यपाये' उपद्रवामात्र नयतीनां ये 'सम्बन्धिनः' सज्ञानीयाः 'मानिताश्च' सम्यक्ष्यरिण-तिजनवचना निर्विकाराः संयनाम्नः सह गणघर आन्महितीय आत्मनृतीयो वा संयनीर्विविक्षितं ध्येत्रं नयति । अय म्त्रेनादिसयं वर्नने ततः सार्थेन सार्हं नयिन, यो वा संयतः कृतकरणः— इष्णाचे कृतास्यामन्तेन सहितोऽनी संयनीनत्र नयिन । स च गणघरः स्वयं पुग्तः सितो गच्छिति, संयत्यम्तु मार्गतः न्यिताः ॥ २०७० ॥ अत्रैव मनान्तरसुपन्यस्य दृषयञ्चाह—

उभयद्वाहनिविद्धं, सा पेछ बद्णि नेण पुर एगे ।

नं तु न जुलह अविणय विरुद्ध उभयं च जयणाए ॥ २०७१ ॥

10 एकं स्रंशे हुवतं—उमयं कायिकी संज्ञे तदर्थम् आदिश्वव्दान् परिसन् वा कवित् प्रयोग् जन निविष्टम्—उपविष्टं मन्तं संयनं त्रिनित्तं मा प्रेग्यतु इत्यन् हेनुना सयन्यः पुरतो गच्छिन्त । अत्राचार्यः प्राह्—'तन् तु' नदुक्तं न युज्यते । कृतः ? इत्याह्—पुरतो गच्छन्तीनां तासाम-विनयः माधुपु मङ्गायते, लोकविरुद्धं चैतं परिस्फुटं भत्रति—अहो ! महेलाप्रधानममीयां दर्श-नम् । यत प्रवमतो मार्गतः स्थिता एत ता गच्छिन्ति । 'उमयं च' कायिकी-संज्ञारूपं यतन्या 18 कुर्यात् । का पुनर्यतना ? इति चेद् उच्यते—यत्रेकः कायिकी मंज्ञां वा त्युत्प्रज्ञति तत्र सर्वे-ऽपि तिष्ठन्ति । तथास्थिताँ त्र तान् दक्षा संयन्योऽित नामतः समागच्छेयुः, ता अपि पृष्टन एव धरीरिचन्तां कुर्वेन्तीिने ॥ २०७१ ॥ गतं गच्छस्यानयनिपिति द्वारम् । अथ वारकद्वारमाह—

जहियं च अगारिजणो, चोक्खन्भृतो सुईम्रमायारो । कुडम्रहदुहुरूएणं, वारगनिक्खेवणा सणिया ॥ २०७२ ॥

<sup>20</sup> 'यंगिश्च' प्रामादा 'अगारीजनः' अविग्निकालोकश्चासमृतः ग्रुचिममाचारश्च वर्तते तत्र वारकप्रहणं निर्श्नमीमः कर्तव्यम् । अय न कुर्विन्त तत्रश्चन्तारा गुरवः, यच प्रवचनोद्धाहादि-क्रमुपजायते तिविष्यतं प्रायश्चित्तम् । यत एवमतः कृटमुखे—घटकण्ठके श्वद्यण्चीवरदर्दरकेण निहित्तस्य वारकस्य ४ म्बच्छद्रवमृतम्य > निश्चेपणा मणिता मगबद्धिः ॥ २०७२ ॥ एनामेव नियुक्तिगार्थां भावयति—

> शीपडिवर्दे उनस्पूर्, उस्सुरगपदंण संवनंतीश्री । वर्षनि क्राह्भूमिं, मत्तगहत्था न चाऽऽयमणं ॥ २०७३ ॥

उत्पर्गपढेन नंयनीमिः कीप्रतिवद्ध उपाथ्ये वन्नव्यमिति कृत्वा तत्र संवयन्यो यदा कायिकीम्मिं वनन्ति तदा 'मात्रकह्ना' वारकं हन्ते गृहीन्वा वनन्ति, यथा तासामगारीणां प्रत्ययो नायन—एताः कायिकी कृत्वा पश्चादाचमनं करिप्यन्ति, अहो ! शुचिसमाचारा इति । तत्र च 30 गताम्त्रासामद्रश्चेनीमृता आचमनं न क्वयेन्ति, म च वारकोऽन्तर्सिः कर्तव्यः ॥ २०७३ ॥

ङ्गः ? ईत्यन आह—

25

१ < > एत्टन्त्रांतः पाटः मी॰ छे॰ पुन्तक्ष्योंन्त्र ॥ २ एत्त्रेय सायः मी॰ छे॰ विना ॥ ३ इति चेद् उच्यते मा॰ ॥

दुनरं विसुयावेडं, पणगस्त य संभवी अलित्तिमा। संदंते तसपाणा, आवजण तकणादीया ॥ २०७४ ॥

बारकोऽिलसः सन् ''विस्यावेउं'' विजोपियतुं ''वुक्सं'' दुष्करो भवति । अलिसे च तत्र पानकमावितत्वात् पनकस्य 'सम्भवः' राम्मूच्छंनं भवति । अलिसध्य वारकः पानके प्रक्षित्ते सित सम्दते—परिगलति । स्यन्दमाने च 'त्रसप्राणिनः' कीटिका-मिलकादयः समागच्छेयुः । ० तैतः विकिम् ! इत्यत आह—ाम् ''आवज्ला'' ति यदनन्तकायिक-विकलेन्द्रियेषु सद्वहनादिकमापद्यते तिनप्यत्रं प्रायिध्यचम् । ''तष्णणाईय'' ति ततो वारकात् पानके परिगलति मिलकाः पतन्ति, तासां प्रसनार्थं गृहकोकिला धावति, तस्या अपि भदाणार्थं मार्जारीत्येवं तर्कणम्—अन्योन्यं प्रार्थनं तदा-दयो दोपा भवेयुः ॥ २०७४ ॥ यत्र पुनः कायिकीमृमो सागारिकं भवति तत्रेयं यतना—

सागारिए परम्मुह, दगसइमसंफुसंतिओ निर्त ।

10

पुलएज मां य तरुणीं, ता अच्छ दवं तु जा दिवसी ॥ २०७५ ॥ सागारिके सित पराच्युरीभ्य कायिकी कृत्वा 'नेत्रं' भगमसस्प्रशन्त्यः 'दकशब्दं' पानक-मक्षालनानुमापकं कुर्वन्ति । तथा 'तरुण्यः' मियः 'किमत्रान्ति पानकं न वा ?' इति जिज्ञासया मा मलोकन्तामिति हेतोस्तस्मिन् वारके तावद् 'अच्छग्' अकलुपं 'द्रवं' पानकं प्रक्षिप्तं तिष्ठति यावद् दिवसः, ततः सन्ध्यासमये तत् पानकं परिष्ठापयन्ति ॥ २०७५ ॥

गतं वारकद्वारम् । अथ भक्तार्थनाविधिद्वारमाह—

मंडलिठाणस्तऽसती, वला व तरुणीसु अहिवडंतीसु । पत्तेय कमदभुंजण, मंडलिथेरी उ परिवेसे ॥ २०७६ ॥

यद्यसागारिकं ततो मण्डल्या समुद्दिशन्त । अय मण्डलीमृमिः सागारिकवहुला ततो मण्ड-लिखानस्यासित वलाद् वा प्रणयेन तरुणीप्वभिषतन्तीपु तत्रोणिकं कल्पमधः प्रस्तीर्य तस्योपरि 20 सात्रिक तत्राप्यलावुपात्रकाणि स्थापयित्वा प्रत्येकं कमढकेषु मुझते । प्रवर्षिनी च पूर्वाभिमुखा धुरि निविशते । तत एका मण्डलिस्थिनरा यमलजननीसहोदरा सर्वासामपि परिवेपैयेत्, आत्मनोऽपि योग्यमात्मीये कमढके प्रक्षिपत् ॥ २०७६ ॥

ओगाहिमाइविगई, समभाग करेइ जित्तया समणी। तासिं पचयहेउं, अणहिक्खद्वा अकलहो अ॥ २०७७॥

25

अवगाहिमं—पक्षान्तम् आदिशन्दाद् घृतादिकाश्च विकृतीः यावत्यः श्रमण्यत्तावतः समभा-गान् मण्डिलस्थितिरा करोति । किमर्थम् श इत्याह—'तासां' श्रमणीनां प्रत्ययार्थम् , तथा ''अणिहक्लद्दु' ति 'अनिधक्लाद्नार्थं' सर्वासामप्यिविर्यमसमुद्देशनार्थम् , अकलहश्चैवं भवति, असङ्गढं न भवतीत्यर्थः ॥ २०७० ॥ ताश्च समुद्देष्टुमुपविश्चन्त्य इत्यं ह्रवते—

निन्वीइय एवइया, व विगइओ लंबणा व एवइया।

30

१ प > एतदन्तर्गतः पाठ. मो॰ छे॰ पुस्तक्योरेव ॥ २ °पयिति, आ॰ मा॰ ॥ ३ °क्षिपिति भा॰ ॥ ४ °पमं समुद्देशनं यथा भवतीति भावः, एवं च विधीयमाने 'अकलहः' परस्परम-सक्तं न भवति ॥ २०७७ ॥ तास्त्र समुद्दिशन्त्य इत्थं भा॰ ॥

बृ० ७६

संयतो निवारयति । तथापि चातिष्ठति तस्मिन् 'सागारिकः' शय्यातरः 'तंत्रं' उपसर्गे तसुपाल-भते ॥ २०८३ ॥ ऐनागेव निर्युक्तिगाथां भावयति—

> गणिणिअकहणे गुरुगा, सा वि य न कहेह जह गुरुणं पि। सिट्टम्मि य ते गंतुं, अणुसद्दी मित्तमाईहिं ॥ २०८४ ॥

कश्चित् तरुणो विषयलोलुपतया सयतीनामुपद्वं कुर्यात् ततरतत्वणादेव तामिः प्रवर्तिन्याः ६ कथनीयम् । यदि न कथयन्ति ततश्चत्वारो गुरवः । साऽपि च प्रवर्तिनी यदि गुरूणां न कथ-यति तदापि चतुर्गुरवः आज्ञादयध्य दोपाः, तसात् कथयितव्यम् । ततः 'शिष्टे' कथिते 'ते' आचार्यास्तरयाविरतकस्य पार्धं गत्वा साभ्वीशीलभङ्गस्य दारुणविपाकतास्चिकामनुशिष्टिं ददिते । यगुपरमते ततः सुन्दरम्, अथ नोपरमते ततो यानि तस्य मित्राणि आदिशब्दाद् ये वा त्रात्रा-दयः सजनारतेपां निवेद्य तैः प्रजाप्यते । यदि स्थितस्ततो रूप्टम् ॥ २०८४ ॥ 10

> तह वि य अठायमाणे, चसभा भेसिति तहवि य अठंते । अमुगर्रथ घरे एजह, तत्थ य चसमा वतिणिवेसा ॥ २०८५ ॥

तथाप्यतिष्ठति तस्मिन् प्रत्यनीके 'चृपभाः' गच्छस्य द्युभा-ऽद्यभकार्यचिन्तानियुक्तास्तं प्रत्य-नीकं भापयन्ति । तथाप्यतिष्ठति यग्तरुणः कृतकरणः साधुः स संयतीनेपथ्यं कृत्वा तस्य सद्धेनं पयच्छति, यथा--अमुकत्र गृहे यूयमागच्छत । ततो वृपभा त्रतिनीनां वेपं परिधाय तेन 15 साधुना सह तत्र गत्या प्रत्यनीकस्य शिक्षां कुर्वन्ति । तथाप्यनुपयान्ते तसिन् सागारिकस्य निवेद्यते । तेनोपरुञ्धो यदि स्थितस्ततः सुन्दरम् ॥ २०८५ ॥

अथ नास्ति तटानीं सिन्निहितः सागारिकस्ततः किं कर्तन्यम् ? इत्याह—

सागारिए असंते, किचकरे भोइयस्स व कहिंति। अण्णत्थ ठाण णिती, खेत्तस्सऽसती णिवे चेव ॥ २०८६ ॥

सागारिके 'असति' असन्निहिते 'कृत्यकरस्य' मामचिन्तानियुक्तस्य 'भोगिकस्य वा' माम-सामिनः कथयन्ति । तेन गासितोऽपि यदि नोपरमते ततः सयतीरन्यत्र 'स्थाने' क्षेत्रे नयन्ति । अथ नास्ति सयतीप्रायोग्यमपरं क्षेत्र स्वयं वा संयत्यो ग्लानादिकार्यन्याप्रता न शक्तुवन्ति क्षेत्रा-न्तरं गन्तुं ततः 'नृपस्य' दण्डिकस्य निवेद्यते, स प्रत्यनीकमुपद्रवन्तं निवारयति ॥ २०८६ ॥ गतं प्रत्यनीकद्वारम् । अथ भिक्षानिर्गमद्वारमभिषित्तुराह-25

दो थेरि तरुणि थेरी, दोचि य तरुणीउ एकिया तरुणी। चडरो अ अणुग्घाया, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ २०८७ ॥

र्थंत्र गुरुनियोगतश्रृणिरेव लिख्यते—जित दोन्नि थेरीओ निगच्छित भिक्ससस एका, तरुणी थेरी य जित एका, दो तरुणीओ जित निग्गच्छंति एका, एगा थेरी जित निग्गच्छइ एका, एकिया तरुणी जित निग्गच्छइ एका, तत्राप्याज्ञाढयो दोपाः ॥२०८७॥ कुतः ? इत्याह—30

चउकर्णं होज रहं, संका दोसा य थेरियाणं पि। क्कट्टिणिसहिता वितिए, तइय-चउत्थीसु धुत्ति ति ॥ २०८८ ॥

१ इदमेव भाव° भा॰ का॰ ॥ २ ९२थ चेव ए° ता॰ ॥ ३ अत्र स्त्रृणिः — जति का॰ ॥

रोण्ट्रं वेरीपं रोषे—रुवे शनिकार्याओं होला, गंता य—ित मेत्र केयह द्निक्षिया निर्दार्रियाओं १ असंक्रिकाओं नि काई। नक्ष्मां येगी व केसी संग्रह्मा—कुहिनिसहिया हिंदह, "विनिष्" दि पाले निगमम । दो नक्यांको धुनीको नंगविज्ञेनि । एगा वि वेर्ग ष्टुकी संसदिज्ञ । पूरा कर्मा दर्जाजा ॥ २०८८ ॥ यन देने दोषाः तन्सद्यं विधिः-ซ

पुन्ता य समाना या, वेर्मक्षा मन्त्र होनि नरुणीको । अहरायणे निनायणे, एस विही होह कायव्यो ॥ २०८९ ॥

'युग्तः' अप्रतः 'मागेनक्ष' ग्रहतः स्वविग सर्वान्त, सव्यमागे पुननकत्यः, पूर्व वर्दानः मृत्यूय पर्यटनीनाष्ट्रचल् । दयन्येन तु निष्टः सँहेद पर्यटीन्तः, त्रेप्ता स्थिता तुग्नः हितीयः स्विते एउनः नृतीया न्हर्या न्योहंयोगी संक्रमांग सिना स्ती प्रयोन । एवस् 'श्रांतगः 10मने' गृहर्गनगृहप्रवेशे 'निर्गमने च' तत एवं निर्गमें एवं विविः कर्नच्या सर्वत ॥२०८९ ॥ क्षतः १ इति चेड् डच्यने—

तिगपादमंकपिछा, अनकपिङा च गाण-नन्माणं । अद्रोज्ञन्द्रगोषमण, त्रीसत्यपत्रेमिकिरिया च ॥ २०९० ॥

विकादयः प्रवेद-योऽक्रहानीया संदेयुः, श्वान-चन्नानी च 'अतंत्रक्षीयाः' अनिमण्याीय 15 महीन्त, उपहरन्ति च शान-गर दिषु विरस्तवे। इन्योन्यं पास्परं सुनेत्व रशणं हुर्वन्ति, एरमां च सम्बद्ध द्यारबन्दि, विश्वनाश्च स्वा गृहस्त्रहुचेषु प्रवेद्धनित्रांसिद्धाः वियाः क्विन्ति ॥ २०९० ॥ यत्र कोष्टते मदेन तत्रायं विवि:—

थैंगी खोड़गदार, नक्षणी गुण होह नीएँ पाद्रे । विद्य किही टाइ बहिं, पचन्यियनक्चणहाए ॥ २०९१ ॥

एका स्वीत्रम् 'केष्टक्स' असरकस्य हारे, दर्का पुनः 'तन्याः' स्वीतराया नानिकूरे प्रदेशे, या द्र दिनीया 'किटी' स्विता सा हात्य वृद्धित्यति । विस्वत्यः इताह—प्रयर्थ-ए ए-नीक्नतस रङ्गार्थम्, यदि काँ द्वारहारे कुर्यात् नदा मुन्देनेव बोर्ड कुन्य स निवा-रेते ॥ २०९१ ॥

वार्णीन निव्यह कुछे, मंद्रदीए चरित अमाने ।

औराज निच छोषं, खुझ नदो आउल महाया ॥ २०९२ ॥ विद्वियति-सद्यानि सम्पाननीयोखनामि कृष्यति सम्पन् वार्तान्त, हत्ता च प्रयमन एव पोरहर्गन्त । 'अर्टें। ज्यं' पम्सरं 'एम्बुद्धा' मन्त्रसा 'चिग्युः' पिशावर्षे पर्यदेखुः, मा मृदयः सम्भया प्रदेशे कारणसम्बद्धावयो देताः। या च 'ददास' कर दिखयां दुक्तः संवर्ता सा निस्र-मैव केवमालतः क्रोति, "गुज्ञ' नि तसाः प्रदेशे कुलकार्यः सार्यवन्त्रा, 'तरः' 20च्दुर्गीदेन मा काराशीया, 'बाङ्के' देनाकीर्य वहासिब सदायानः सहिता सा सिवादी

25

१ मध्ये। एवम् का॰ छै॰ क्रिंग ॥

२ जनाकीलें सा निक्षा दिण्डापयिनच्या, 'सहाया' हितीया तसा दानच्या, न सहा-यितर्राह्वायाः मनिक्षयाप्तिर्गन्ते कहाचिद्य्यनुबान्यसिति सावः इ २०१२ ॥ आह कि पुनः कारणं येन विष्ववृतिकृत्वेन ना भिक्षायद्यन्ति ? इति उच्यते—तियभिद्द मा० ॥

हिण्डापनीया ॥ २०९२ ॥ अथ तासां चृन्देन मिश्राटने कारणान्तरमाह—। तिप्पामेइ अडंतीओ, गिण्हंतऽन्नन्नहिं चिसे तिचि ।

रतप्तानह अडताजा, गण्ड्यञ्चन्नाह विम तिन्न । संजम-दृव्यविरुद्धं, देहिन्हरुं च जं दृव्यं ॥ २०९३ ॥

त्रिर्प्रभृतिवृन्देन भिक्षामटन्त्यः 'अन्योऽन्यस्मिन्' पृथकपृथामाजने चँग्रव्दः प्रागुक्तकारणापे-क्षया कारणान्तरचोतनार्थः, अमूनि त्रीणि द्रव्याणि मुखेनेव गृहन्ति, तद्यथा—संयमविरुद्धं 5 द्रव्यविरुद्धं देहविरुद्धं च यद् द्रव्यम् ॥ २०९३ ॥ एतान्येव यथाकमं प्रतिपादयति—

पैलिक-लंड्सागा, ग्रुग्गक्यं चाऽऽमगोरसुम्मीसं।

संसज्जती उ अचिरा, तं पि य नियमा दुदोसाय ॥ २०९४ ॥

पाँगकः महाराष्ट्रावा प्रसिद्धम्, ल्हागाकं को गुम्भगालनकम्, एते अन्योऽन्यं मिलिते सूक्ष्मजन्तुभिः ससञ्येते । यच मुद्रकृतम्, उपलक्षणत्मद्रन्यविष द्विदंशं तद्प्यामगोरसोन्मिश्रं 10 सद् अचिरादेव सूक्ष्मजन्तुभिः ससञ्यते, नमकं च नियमाद् द्वो दोषो समाहतौ द्विदोषं तसे द्विवोषाय भवति, सयमोषयाता-ऽऽत्मोषयातरूषं दोषद्वयं करोतीत्यर्थः ॥ २०९४ ॥

दिह-तेर्छीं इं उभयं, पय-सोवीराउ होंति उ विरुद्धा । देहस्स विरुद्धं पुण, सी-उण्हाणं समाओगो ॥ २०९५ ॥

दंधि-तेले आदिशन्दादम्यद्पि 'उभयं' मिलितं सद् यत् परस्परविरुद्धम्, ये च 'पयः-15 सोवीरे' दुग्ध-काञ्जिके परस्परं विरुद्धे एतद् द्रन्यविरुद्धं मन्तन्यम् । देहस्य पुनर्विरुद्धं यः शीतो- प्णयोद्देन्ययोः परस्परं समायोगः । एतानि पृथवपृथग्भाजनेषु गृह्णमाणानि न संयमाद्युपघाताय जायन्ते ॥ २०९५ ॥ अपि च—

नितथ य मामागाईं, माउग्गामो य तासिमन्भासे । सी-उण्हिगिष्हणाए, सारक्खण एकमेकस्स ॥ २०९६ ॥

ने च सन्ति तासा मामाकानि कुलानि, निह कोऽपि स्त्रीजनं गृहे प्रविचन्तमीप्यया निपे-

१ त्रिप्रभृतयस्ता भिक्षा° गा॰ ॥ २ चशच्दः कारणान्तरद्यो° गा॰ ॥ ३ पालकः-° ता॰ ॥

४ पालद्भराकं महाराष्ट्र गोह्नविषये च प्रसि° भा॰। "पालकं महरद्वित्रण गोह्नविसण् य सागो जायद" इति विदेशपचूर्णा ॥

५ °दलमामगोरसोन्मिश्रं सद्चिरादेव स्ह्मजन्तुभिः संसज्यते, अतस्तद्पि च निय-माद् हिदोपाय भवति, संयमा-ऽऽत्मोप° भा० ॥ ६ °हाई दब्बे, पय° ता० ॥

७ दिध तेलं च प्रतीनम् एतदुभयम् आदिशन्दादपरमि संयुक्तं सद् यत् परस्पर-विरुद्धम्, तथा पयः-दुग्धं सौवीरं-काञ्जिकम् एते अपि परस्परं विरुद्धे गा॰॥

८ °तायोपकल्प्यन्ते मा०॥ ९ °नाई मा०॥

१० न सन्ति 'तासां' संयतीनां मामाकाः—'मा मदीयं गृहं प्रविशत' इत्येवमीर्पालुतया प्रतिपेधकाः पुरुषाः, आदिशब्दाद् अभीतिकृतोऽपि न सन्ति, 'मातृत्रामश्च' स्त्रीवर्गः
तासाम् 'अभ्यासे' प्रत्यासत्तौ वर्त्तते स्त्रियः स्त्रीणां विश्वसन्तीति भावः, ततः कोऽपि
प्रतिसेवनार्थी कयाचिद्गायी तरुणसंयतीं प्रज्ञापयेत्, पत्तैः कारणेः त्रिप्रमृतयः पर्यटन्ति,
'मा चिरं पर्यटितव्यं मविष्यति' अतो दोपान्नमि गृहन्ति, एतं शीतोष्णप्रहणेन संरक्षणमेकैकस्याः परस्परं कृतं भवति ॥ २०९६ ॥ कथं पुनः शीतमुष्णं च गृह्वन्ति ? इति चेद्
उस्यते—एगत्थ भा०॥

घणतीनि सारः । सानुष्ठानो नाम समयप्तिस्त्रया कीवर्गः, च्छ्व्ह एवकारार्थः, नैत इद्भुक्तं सवति—कीवर्ग एव प्रायेण निक्षात्रयकः, स न नामां संपर्नानासम्याने कीव्यसम्बन्धमिन इत्य प्रत्यमचै। वचेते, अविक्रयस्तीनासीर पर्यटनीर्गः सुद्धैनेव सक्त-पानं पर्यापं सवति । कीवी-ष्राप्रहणेन च संरक्षणेमेकेकस्याः एरस्पं कृतं सक्ति ॥ २००६ ॥ व्यं पुनः १ द्व्यत आह—

एत्त्य नीयमुनिणं, च एति पापनं च एतत्या। दोनीणस्य अनहणे, चिराडणे होजिमे दोमा ॥ २०९७ ॥

'ण्क्रज' शतिनहें 'शेर्त' पर्रुतितं सकं गृहित्त, एकिसलुयाम्, एक्रश्न य पानवस्, ऐंडच तिस्यामरक्तीनीं बरामारीकते । अय है प्रवेदनत्तत एक्ष्य नितिष्टे उप्यो हिनीयत्र तु पानकं परं दोत्र में क्षत्र गृहक्तु ! मात्रकं तु कार्य परिमोक्तं न कर्यने, अयोग्यामध्ये दोत्रात्रं गृहित् 10तता देहिविस्टं मदति, अय दोत्रत्यं न गृहित्त ततो दोत्रावस्थान्द्रेणे 'चिग्रदेन' चिरं पर्यस्तीनी दह्यादिक्षते। सीवेद उद्देश्यित॥ २०९०॥ तथा चार्सेवार्यं दर्शयत् देवत्रयस्तर प्रमाह

थी पुरिसो अ नपुंसी, वेदी तस्त उ हमे पगारा उ । फुंकुम-द्विगसरिसी, पुरदाहसमी, मवे तहश्री ॥ २०९८ ॥

वेदिया—केदिदः पुरुषेदो नरुंनकदेदश्च । तस्त तु त्रिविष्टस्य विष्यान्यस्म प्रकाराः— 10 किविदः मुन्दुक्र प्रसद्दरः—कर्राषाप्रितुस्यः, यथा कर्रामाप्तिरन्तर्थगण्याद्योते न परिस्तृदे प्रकानिति न विद्यापति चालितन्तु तन्त्रमादेदोद्दीत्यते एतं किविदोर्धात । पुरुषेदम्तु दन्यप्तिन-हराः, यथा दन्नार्थिरन्त्रनयोगतः सहसेद प्रकार्य विद्यायति एतं पुरुषेद्रदेशीत । तृत्रीयो नरुं-सक्तेदः स मुन्दाहस्ताः, यथा हि सद्यानगर्द्याहे विद्या प्रकारितः स्वादे वा सुन्दे वा स्वत्र दीत्यते एतं नरुंसकदेदोर्धाः विद्या पुरुषे वा सर्वत्र दीत्यते न चेप्रशान्यति ॥ २०९८ ॥

2) इत्यं वैद्रवयनद्रस्टुनद्रस्ये मनुद्रयोजनामाह—

जह फ़ैंफ़ुमा इमहमेह बहिया एतमेव थीवेदो ।
दिष्पह अति किहियाण ति, आलिंगण-छे(छं)हणाईहि ॥ २०९९ ॥
यथ एल्ज्ञिक्षिर्वितः सन् "इस्हमेह" ति देदीयते एतमेव कविदेश्यालिहन-छेद-(फ्टन्ट)नाईक्रिक्टीएतः ४ र्सन् "किहियाय ति" ति ४ स्वितायासी दीयते । वि पुनस्तर्गा-धनान् है इत्याख्यार्थः ॥२०९९॥ आह स्वित्यातं क्षे वेदोईक्तं सब्दि है इति स्क्रांते— न वश्रो इत्य प्रमाणं, न त्रजम्मिनं मुखं न परियाशा । अति खींगम्मि ति वेदे, थीलिंगं मय्बहा रक्ष्यं ॥ २१०० ॥

१ वतः विमुक्तं ॥

२ पत्रच चिष्णभृतीनामेत्र पर्यटन्तानां सवति । अय हे पर्यटतस्तत पत्रत्रोणां हितीये च प्रतिष्रदे पान हे गृहीनं तता दोषाष्ट्रसुन्यादितं तत् कुव गृहातु? । अय यस्मिन्नेव प्रति-ष्रदे रूणां गृहीनं तक्षेत्र शांतमपि गृहाति तदा देहविरुढं सवति । अय दोषान्नं न गृहन्ति तता दोषान्नन्याप्रहणे चिषाटनं-प्रमृतां वेखां पर्यटनं सवति ॥ २०९७ ॥ तत्र व्यामी दोषा सवेगुः-श्री पुरस्तो ना॰ ॥

३ °नां सबति । यय न॰ दे॰ हां॰ ॥ ४ % १० एत्हन्दर्गनः पाटः मो॰ टे॰ एत्हन्द्रोरेन ॥

25

न 'वयः' वार्द्धकादिकम् 'अत्र' विचारे प्रमाणम्, न वा 'तपिसत्वम्' अन्ञनादितपःकर्मकारिता, न वा 'श्रुतम्' आचारादिकं सुवदिष्यवगाहितम्, न वा 'पर्यायः' द्राष्ट्रीयः प्रव्रज्याकाललक्षणः, एतेपु सत्स्विप वेदोद्यो भवेदित्यर्थः । अपि च 'क्षीणेऽपि' च निर्द्ध्येन्धनकरूपे कृतेऽपि > वेदे स्त्रीलिक्षं सर्वथा रक्ष्यम्, अत एव स्तीकेवली यथोक्तामार्थिकोपकरणप्रावरणादियतनां करोतीति भावः ॥ २१०० ॥ औह यदि ताः स्नानादिपरिकर्मरहिताः ततः किं कोऽपि ठ
तासु रागं वजित येनेत्यं यतना कियते ? उच्यते—

कामं तवस्सिणीओ, ण्हाणुव्वद्दणविकारविरयाओ । तह वि य सुपाउआणं, अपेसणाणं चिमं होइ ॥ २१०१ ॥

'कामम्' अनुमतं यथा तपिक्तन्यः स्नानोद्धर्तनविकारिवरतास्तथापि 'सुप्रावृतानों' नित्यमेव बहुभिरुपकरणराच्छादितानाम् 'अप्रेपणानां च' अव्यापाराणाम् 'इदम्' अनन्तरमेव वक्ष्यमाणं 10 शरीरसोन्दर्यं भवति ॥ २१०१ ॥ तदेवाह—

> रूवं वन्नो मुकुमारया य निद्धच्छवी य अंगाणं। होंति किर सनिरोहे, अजाण तवं चरंतीणं॥ २१०२॥

'रूपम्' आकृतिः 'वर्णः' गौरत्वादिः 'मुकुमारता' कोमलस्पर्शता सिग्धा च-कान्तिमती छिविः-त्वग् 'अङ्गानां' शरीरावयवानाम् । एतानि रूपादीनि आर्थिकाणां 'सिन्नरोधे' बहूपकर-15 णप्रावरणादौ भ्रियमाणानां तपः चरन्तीनामपि भवन्ति, ततो युक्तियुक्ता पूर्वोक्ता तासां यतनेति ॥ २१०२ ॥ गतं भिक्षानिर्गमद्वारम् । अथ निर्श्रन्थानां मासः कस्मात् तासां द्वौ मासाविति र्द्वारम् । शिप्यः प्रच्छिति—कि निर्श्रन्थीनामभ्यधिकानि महावतानि येन तासां द्वौ मासो निर्श्रन्थानामेकं मासमेकत्र वस्तुमनुज्ञायते दिर्हितह—

जह वि य महन्वयाई, निग्गंथीणं न होंति अहियाई । तह वि य निचविहारे, हवंति दोसा इमे तासि ॥ २१०२ ॥

यद्यपि च निर्श्रन्थीना महात्रतानि नाधिकानि भवन्ति तथापि 'नित्यविहारे' मासे मासे क्षेत्रान्तरसद्भमणे इमे टोपास्तासा भवन्ति ॥ २१०३ ॥

मंसाइपेसिसरिसी, वसही खेत्तं च दुछमं जोग्गं। एएण कारणेणं, दो दो मासा अवरिसासु ॥ २१०४॥

मांसादिपेशीसहगी सयती, सर्वस्थाप्यिमलपणीयत्वात् । तथा तासां योग्या वसतिर्दुर्लभा, क्षेत्रं च तत्त्रायोग्य दुर्लभम् । ततो यथोक्तगुणिवकलायां वसतौ दोपदुष्टे वा क्षेत्रे स्थाप्यमानानां वहवः प्रवचनिराधनादयो दोपा उपढोकन्ते । एतेन कारणेन तासाम् 'अवर्षासु' वर्षावासं

१ < > एतदन्तर्गत पाठ मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥

२ आह नन्वेतद्पि चिन्त्यमस्ति यत् छग्नस्थसंयत्योऽप्येवंविधां यतनां कुर्वेन्ति, यावता यदि ताः स्नानादिविकाररहितास्ततः किमर्थमित्थं यतना कियते ? उच्यते भा०॥

३ °नाम्' अन्तर्निचसन्यादिभिर्वहु भा॰ ॥ ४ द्वारं व्याख्यायते । शिष्यः भा॰ त॰ डे॰ ॥ ५ °पा भवन्ति । ए भा॰ ॥

15

20

विमुच्य हैं। हो मामावेफन यस्तुमनुज्ञायते ॥ २१०४ ॥ थय ह्योरुपरि वसन्तीनां होपान् हितीयपटं चोपदर्शयति—

दोण्हं उचित् वसंती, पायच्छिनं च होंति दोसा य । विह्यप्यं च गिलाणे, वसही भिक्यं च जयणाए ॥ २१०५ ॥

 ह्रथोमीसयोस्परि वसन्ति तनः प्रायश्चित्तं दोपाश्च मद्यन्ति । द्विनीयपदं च ग्छाने यसितमित्रं च यतन्या प्रहीतन्त्रयम् । भावार्थो निर्मन्थानामित्र द्रष्टन्यः ॥ २१०५ ॥ सृत्रम्—

> से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्षेत्रवंसि सवाहिरियंसि कप्पइ निग्गंथीणं हेमंत-गिम्हासु चत्तारि मासा वत्थए—अंतो दो मासे, वाहिं दो मासे। अंतो वसमाणीणं अंतो भिक्ष्वायरिया, वाहिं वसमाणीणं वाहिं भिक्ष्वायरिया ४-९॥

थस्य व्याच्या प्राग्वत् । नवरं सन्नाहिरिकं क्षेत्रेऽन्तर्हो मासो विहर्ही मासात्रित्यवं चतुरो मासान् निर्वन्थानां वस्तुं करूपन इति ॥ अथ माप्यम्—

> एमेव क्रमा नियमा, सपरिक्येवे सवाहिरीयस्मि । नवरं प्रण नाणत्तं, अंतो वाहिं चउम्मासा ॥ २१०६ ॥

'ण्य एवं' पूर्वस्त्रोक्तः क्रमः सर्वोऽपि नियमात् सपरिक्षेपं सवाहिरिक क्षेत्र वमन्तीनां सय-तीनां द्रष्टव्यः । नवरं पुनः'नानात्तं' विद्यपे।ऽयम्—'अन्तः' अभ्यन्तरं 'विहः' वाहिरिकायाम् एवसुमयोश्चत्वारो मामाः पृग्णीयाः ॥ २१०६ ॥

> चडण्हं उपरि वर्सर्ता, पायच्छित्तं च होति दोसा य । नाणत्तं असर्हेष् उ, अंती यसही यहि चरह् ॥ २१०७ ॥

चतुर्णी मासानामुपरि यदि सवाहिरिक क्षेत्रे मंयती वनति तदा तदेव मायश्चित्तं त एव च दोपाः द्वितीयपद्रमपि तदेव मन्नव्यम् । 'नानात्त' विशेषः पुनर्यम्—वाहिरिकायां वसतेः श्रव्यातस्य वा ययोक्तगुणस्य 'असति' अमावे 'अन्नः' माकाराम्यन्नरे ''वसहिं' ति वसते। प्रवेस्यामेव स्थिता 'विहः' व्यहिरिकायां 'चरति' मिक्षाचर्यामदति ॥ २१०७॥

25 इंद्रमेच स्पष्टयति—

जाग्गवसदीह असदे, तत्थेव ठिया चिंगि वाहि तु । पुच्चगहिए विगिचिय, तत्तो चिय मत्तगादी वि ॥ २१०८॥

विद्दः गयनीयान्याया वसंतरमाव 'नंत्रेव' अम्यन्तरोपाश्रये स्थिताः सन्त्या बहिश्चरन्ति, पूर्वगृहीनानि मात्रक्रन्तृण-इगलादीनि 'विविच्य' परित्यज्य अपराणि 'तत एव' बाहिरिकाया <sup>20</sup>मात्रकादीन्यप्यानेतन्त्रानि, न केवलं मिक्नेत्यपिशन्दार्थः, श्चत-तंहननादिविषया सामाचारी

१ °हीर्त मात्रकं त्या-दगछादि 'वि' मो॰ दे॰ विना॥

क्षेत्र-कालादिविषया च स्थितिः स्थविरक्रिकानामिव द्रष्टव्या ॥ २१०८ ॥ तदेवमुक्त आर्थिकाणामपि मासक्रुपविधिः । अथ शिष्यः प्रक्षयति—

गच्छे जिणकप्पस्मि य, दोण्ह वि कयरो भवे महिह्वीओ । निष्फायग-निष्फन्ना, दोनि वि होती महिह्वीया ॥ २१०९ ॥

गच्छ-जिनकल्पयोर्द्वयोर्भध्ये कतरः 'महद्धिकः' प्रधानतरो मनेत् १ । गुरुराह—निष्पादक- 5 निष्पन्नाविति कृत्वा द्वार्यापे महद्धिको भवतः । तत्र गच्छः सूत्रार्थयाहणादिना जिनकल्पिकस्य निष्पादकः अतोऽसो महद्धिकः, जिनकल्पिकस्त निष्पन्नः—ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु परिनिष्ठित इत्यसो महद्धिकः ॥ २१०९ ॥ एनामेव निर्मुक्तिगाथां भावयति—

दंसण-नाण-चरित्ते, जम्हा गच्छिन्म होइ परिब्रुड्डी । एएण कारणेणं, गच्छो उ भन्ने महिङ्कीओ ॥ २११० ॥

10

दर्शन-ज्ञान-चारित्राणां यसाद् गच्छे परिष्टद्धिभवति एतेन कारणेन गच्छो महर्द्धिको भवति ॥ २११०॥

पुरतो व मग्गतो वा, जम्हा कत्तो वि नित्थ पिंडवंघो । एएण कारणेणं, जिणकप्पीओ महिङ्कीओ ॥ २१११ ॥

'पुरतो वा' विहरिप्यमाणक्षेत्रे 'मार्गतो वा' पृष्ठतः पूर्वविहृतक्षेत्रे यसात् 'कुतोऽपि' द्रव्यतः 15 क्षेत्रतः कालतो मावतो वा प्रतिवन्धस्तस्य भगवतो न विद्यते एतेन कारणेन जिनकल्पिको मह-र्द्धिकः ॥ २१११ ॥ अथ द्वयोरिप महर्द्धिकत्वं दृष्टान्तेन दृर्शयति—

> दीवा अन्नो दीवो, पइप्पई सो य दिप्पइ तहेव । सीसो चिय सिक्खंतो, आयरिओ होइ नऽन्नत्तो ॥ २११२ ॥

दीपाद् 'अन्यः' द्वितीयो दीपः प्रदीप्यते, स च मौलो दीपस्तथैव दीप्यते, एवं जिन-20 किल्पकदीपोऽपि गच्छदीपादेव प्रादुर्भवति, स च गच्छदीपस्तथैव ज्ञान-दर्शन-चारित्रैः स्वयं प्रदी-प्यते। यद्वा यथा शिष्य एव शिक्षमाणः सन् क्रमेणाचार्यो भवति 'नान्यतः' नान्येन प्रकारेण एवं स्थविरकल्पिक एव तपःप्रमृतिमिर्भावनाभिरात्मानं भावयन् क्रमेण जिनकल्पिको भवति नान्यथा। अतो द्वावपि महद्धिको ॥ २११२॥

असैवार्थस्य समर्थनायापरं दृष्टान्तत्रयं दर्गयित निर्युक्तिगाथामाह-

25

दिइंतों गुहासीहे, दोनि य महिला पया य अपया य । गावीण दोन्नि वग्गा, सावेक्खो चेव निरवेक्खो ॥ २११३ ॥

दृष्टान्तोऽत्र गुहासिंहविषयः प्रथमः । द्वितीयो द्वे महिले—एका 'प्रजा' अपत्यवती द्वितीया 'अप्रजा' अपत्यविकला । तृतीयो गवां द्वौ वर्गी—एकः सापेक्षः, अपरो निरपेक्ष इति ॥२११३॥

तत्र गुहासिंह दृष्टान्तं भावयति-

30

सीहं पालेइ गुहा, अविहाडं तेण सा महिह्वीया। तस्स पुण जोव्वणस्मि, पओअणं किं गिरिगुहाए॥ २११४॥

१ इद्मेव भा° मो॰ हे॰ विना॥ २ °त्रयमाद्व भा॰ का॰ ॥ वृ॰ ७७

25

"अविहाइं" ति देशीमापया वालकं मिंह गुहा 'पालयति' वनमिहप-व्याघादिम्यो रक्षति, तिविगेतस्य तस्य तेम्यः प्रत्यपायसम्भवात्, तेन कारणेन गुहा महद्धिका । यदा तु सिंहो यावनं प्राप्तो भवति तदा कि तस्य प्रयोजनं गिरिगुह्या व किञ्चिदित्यर्थः, स्वयमेव वनमिह-पाशुपद्रवादात्मान पालयितुं प्रत्यलीमृतत्वात्, इत्यं सिंहो महद्धिकः ॥ २११४॥

**४: अथार्थीपनयमाह**—

द्व्यावद्दमाईसुं, क्रुसीलसंसग्गि-अन्नउत्थीहिं । रक्खइ गणीपुरोगो, गच्छो अविकावियं घम्मे ॥ २११५ ॥

गणी—आचार्यः म पुरोगः—पुरम्सरो नायको यस्य म तथाविधो गच्छो गुहास्थानीयः सिंह्शावकस्थानीय साधु 'धमें' श्रुत-चारित्रात्मके 'अविकोविडम्' अयाप्यप्रवुढं द्रव्यापिद आदि10 शव्डात् क्षेत्र-कारू-मावापत्यु तथा कुशीलाः—पार्श्वस्थाद्यस्तरम्यतीिर्थिकवी साढि यः ससर्गस्तत्र च
'रक्षति' विश्रोतसिका-प्रमाद-मिथ्यान्वायुपद्रवात् पाल्यित अतो गच्छो महर्द्धिकः । यदा त्वसौ
द्विविधेऽपि धमें व्युत्पन्नमितः कृतपरिकर्मा जिनकन्यं प्रतिपन्नम्तदा स्वयमेवात्मानं द्रव्यापदादिप्विप
विश्रोतसिकादिविरहितः सम्यक् परिपाल्यित अतो जिनकिष्पको महर्द्धिकः ॥ २११५ ॥

अय महेलाइयदृष्टान्तमाह—

आणा-इस्सरियमुहं, एगा अणुभवई जइ वि बहुतत्ती । देहस्स य संठप्पं, भोगमुहं चेव कालम्मि ॥ २११६ ॥ परवावारविम्रका, सरीरसकारतप्परा निचं । मंडणए विश्वत्ता, भत्तं पि न चेयई अपया ॥ २११७ ॥

द्वयोमेंहेळ्योमेंट्ये 'एका' सप्तस्त्रा यद्यपि 'बहुतिष्ठः' अपत्यस्त्रपनादिबहुट्यापारच्यापृता तथापि 20सा गृहस्रामिनीत्वाटांज्ञथ्येषुस्त्रमनुभवति, 'काले च' प्रम्तावे देहस्य 'सस्त्राप्यं' संस्थापनां मोग-सुसमपि च प्रामोति ॥ २११६ ॥

या तु 'अपना' अपसवा सा 'परव्यापारविमुक्ता' अपत्यादि चिन्तावर्निता 'नित्यं' सदा घरी-रसस्कारे—मुखधावनाटी तत्परा—परायणा 'मण्डनके' विलेपना-ऽऽमरणादे। व्याक्षिप्ता सती 'मक्तमपि' मोजनमपि 'न चेतयति' न सस्मरित ॥ २११७ ॥ अर्थोपनयमाह—

> वैयावचे चोयण-चारण-चावारणासु य वहसु । एमादीवक्खेवा, सययं झाणं न गच्छिमा ॥ २११८ ॥

यथा सप्रसवायाः ख्रियो बहुच्यापारच्यमता भवति तथा गच्छेऽपि यद् आचार्योपाध्यायादिवै-याउत्यम् , या च चक्रवालमामाचारीं हापयतो नोडना, या चाक्रत्यमितसेवनां कुर्वतो वारणा, याश्च बहवो वस्त्र-पात्राद्युत्पाडनिवपया च्यापारणाः तद्वमादिषु यो च्याक्षेपः—च्याकुरुत्वं तसा-30 द्वेतोः 'गच्छे' गच्छवासिनां 'सततं' निरन्तरं 'व्यानम्' एकाम्रशुमाध्यवमायात्मकमात्मनो मण्ड-नकर्णं न मन्नति । जिनकरिपकस्य तु वयाग्वत्त्यादिच्याक्षेपरहितस्य निरपत्यक्षिया आत्मनो मण्डनमिव निरन्तरमेव तथा तद् उपज्ञायते यथा भोक्तुमपि स्पृद्दा न मवति ॥ २११८॥

## वय गोवर्गद्वयदृष्टान्तमाह—

सद्दूलपोइयाओ, नस्संतीओ वि णेव घेणूओ। मोत्तूण तण्णगाई, द्वंति सपरक्तमाओ वि ॥ २११९ ॥ न वि वच्छएसु सर्ज्ञति वाहिओ नेव वच्छमाऊसु । सवलमगृहंतीओ, नस्संति भएण वग्धस्स ॥ २१२० ॥

'धेनवः' अभिनवप्रसूता गावस्ताः 'शार्दूलेन' न्याघ्रेण 'पोतिताः' त्रासिताः सत्यो नश्य-न्त्योऽपि 'तर्णकानि' वत्सरूपाणि मुक्तवा 'सपराक्रमा अपि' समर्था अपि 'नैव द्रवन्ति' न शीघ्रं परायन्ते, अपत्यसापेक्षत्वात् ॥ २११९॥

यास्तु "वाहिओ" वष्कियण्याता नापि वत्सकेषु 'सजन्ति' ममत्वं कुर्वन्ति, नापि 'वत्समातृषु' धेनुषु, किन्तु स्ववलमगृहमाना व्याघ्रस्य भयेन नश्यन्ति, निरपेक्षत्वात् ॥ २१२०॥ 1

एप दृष्टान्तः । अथार्थोपनयमाह—

आयसरीरे आयरिय-चाल-चुहेसु आवि सावेक्खा । कुल-गण-संघेसुं तहा, चेड्यकजाड्एसुं च ॥ २१२१ ॥

यथा धेनवस्तथा गच्छवासिनोऽप्यात्मशरीरे आचार्य-वाल-वृद्धेषु अपि च कुल-गण-सङ्घकार्येषु चेत्यादिकार्येषु च सापेक्षाः, अतः ससारच्याघ्रभयेन नश्यन्तोऽपि सहननादिवलोपेता अपि न 15 शीघ्रं पलायन्ते । जिनकल्पिकास्तु भगवन्त आत्मशरीरादिनिरपेक्षा अधेनुगाव इव स्ववीर्यमगू-हमानाः ससारच्याघाद् निःप्रत्यूहं पलायन्ते । यधेवं तर्हि जिनकल्पो महार्द्धिकतर इत्यापन्नस्, मैवं वादीः, अनिजनिजनिरुपमगुणरुभयोरपि तुल्यकक्षत्वात् । तथाहि—अत्यन्ताप्रमादनिष्प्रति-कर्मतादिभिर्गुणोर्जनकल्पो महार्द्धिकः, परोपकार-प्रवचनप्रभावनादिभिश्च गुणेः स्थिनरकल्पिको महर्द्धिक इति № ॥ २१२१ ॥ अपि च—

रयणायरो उ गच्छो, निष्फादओं नाण-दंसण-चरित्ते। एएण कारणेणं, गच्छो उ भने महिङ्खीओ ॥ २१२२ ॥

रताकर इव रताकरः—जिनकल्पिकादिरतानामुत्पत्तिस्थानं यतो गच्छो वर्तते, निष्पादकश्च ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु एतेन कारणेन गच्छो महर्द्धिकः ॥ २१२२ ॥ इदमेव भावयति—

रयणेसु बहुविहेसुं, नीणिइतेसु नेव नीरयणो । अतरो तीरइ काउं, उप्पत्ती सो य रयणाणं ॥ २१२३ ॥ इय रयणसरिच्छेसुं, विणिग्गएसुं पि नेव नीरयणो । जायइ गच्छो कुणइ य, रयणव्यूते बहु अन्ने ॥ २१२४ ॥

॥ मासकप्पो सम्मत्तो ॥

१ °घे य तहा ता॰ ॥ २ ॰ ० एतदन्तर्गत पाठः मो॰ छे॰ पुस्तकयोरेन ॥ ३ यत आह

न तरीतुं श्रुक्यत इति 'अतरः' रक्षाकरः, स यथा बहुविधेषु रेवषु निष्काद्यमानेष्विति नैव 'नीरकः' रक्षविरहितः क्र्नुं श्रुक्यते, कृतः ! इत्याह—यनः 'उत्यति'' आकरोऽसी रक्षानाम् । "इ्य" अनेनेव प्रकारण गच्छग्बाकरोऽपि रचमद्वेषु जिनकल्पिकादिषु विनिर्गतेष्विति नैव नीरको जायते, आचार्यादिरकानां सर्वदेव तत्र सङ्गवात्, क्रगेति च पश्चादिष वहूनन्यान् साधृन् कर्ममृतानिति गच्छो जिनकल्पिकश्च उमानित महर्विका इति ॥ २१२२ ॥ २१२२ ॥

॥ मानकल्पप्रकृतं नमाप्तम् ॥

चृणि-श्रीबृद्ध भाष्यप्रभृतिवर्द्धनिययन्थनायोमिरामा-ऽऽनर्माद्यप्रस्नेर्त्रचितनवित्तेः स्वितसारम्यसौरः । चेतःपेट नियाय सगुरुश्चित्रचन्द्रमन्तानदृष्ये , श्रीक्रन्पे मासकन्पप्रज्ञनविवरणवर्ग् मर्था निर्मितयम् ॥

॥ प्रन्याप्रस्— १५६०० म्हतः॥

॥ इति श्रीकरेषे प्रथमः खण्डः समातः ॥

र् भा (इति अमुना प्रकार सार ॥ २ व्हिचियप्र मोर् २० हर ॥ ३ माद् वास्यप्र मोर् छै ॥ ४ किस्मीरतम दर् है इं ॥ ५ क्तिमीर्मितेयं, मोर् टे दिन ॥ ६ था सम्योग्या दर है इं ॥

## ॥ अर्हम् ॥

## श्रीआत्मानन्दजैनग्रन्थरतमालायामचावि मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| प्रन्थना <del>ग</del>                                                      | मृत्यम् 🕻 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| × १ समवसरणस्तवः—तपाआचार्यश्रीधर्मघोपसृरिप्रणीतः सावचूरिकः                  | 0-9-0     |
| × २ क्षुस्रकभवावलिप्रकरणम्—श्रीधर्मशेखरगणिगुम्फितं सावचूरिकम्              | 0-9-0     |
| × ३ लोकनालिङाचिंशिकाप्रकरणम्—तपाश्रीधर्मघोपस्रिस्त्रितं सावचूरिकम्         | 0-7-0     |
| × ४ योनिस्तयः—तपाश्रीधर्मघोपसूरिविरचितः सावचूरिकः                          | 0-9-0     |
| × ५ कालसप्ततिकाप्रकरणम्—तपाश्रीमद्धर्मघोपाचार्यनिर्मितं सटीकम्             | ०-१-६     |
| × ६ देहस्थितिस्तवः—तपाश्रीधर्मघोपसूरिविहितः सावचूरिकः                      |           |
| लघ्यल्पयहुत्वप्रकरणं सटीकं च                                               | 0-9-0     |
| × ७ सिद्धदण्डिकाप्रकरणम्—तपाश्रीमद्देवेन्द्रसूरिसदृव्धं सावचूरिकम्         | 0-8-0     |
| × ८ कायस्थितिरतोत्रम्—तपाश्रीकुरुमण्डनसूरिससूत्रितं सावचूरिकम्             | 0-7-0     |
| × ९ भावप्रकरणग्—श्रीविजयविमलगणिविनिर्मितं स्रोपज्ञावचूर्ण्या समलङ्कृतम्    | 0-7-0     |
| X१० नवतत्त्वप्रकरणम—उपकेशगच्छीयाचार्यश्रीदेवगुप्तसूरिविहितं नवाङ्गी-       |           |
| वृत्तिकारश्रीमद्भयदेवाचार्यप्रणीतेन भाष्येण श्रीयगोदेवोपाध्यायस्त्रितेन    |           |
| विवरणेन च विभूषितम् नवतत्त्वप्रकरणं मूलमात्रं च                            | 0-83-0    |
| X११ विचारपञ्चाशिका—श्रीजयविमलगणिगुम्फिता खोपज्ञावचूर्या समेता              | 0-7-0     |
| ×१२ परमाणुखण्डपद्त्रिंशिका पुद्गलपट्त्रिंशिका निगोदपट्र्त्रिंशिका च—       |           |
| श्रीरत्नसिंहसूरिविहितयाऽवचूर्या सहिता                                      | ०-३-०     |
| ×१३ वन्धपट्त्रिंशिका—श्रीविजयविमलगणिपणीतयाऽवचूर्या समेता                   | 0-7-0     |
| ×१४ श्रावकवतभङ्गप्रकरणं सावचूरिकम्—                                        |           |
| ×१५ देववन्दन-गुरुवन्दन-प्रत्याख्यानभाष्यम्—तपाश्रीमद्देवेन्द्रसूरिविहितं   |           |
| तपाश्रीसोमसुन्दरसूरिविनिमितयाऽवचूयोपेतम्                                   | 0-19-0    |
| ×१६ सिद्धपश्चाशिकाप्रकरणम्—तपाश्रीमद्देवेन्द्रसूरिसूत्रितं सावचूरिकम्      | ०-२-०     |
| 💢 अन्नायसञ्चलकम—श्रीआनन्दविजयगणिकृतयाऽवचूर्यो सहितम्                       | 0-7-0     |
| ×१८ विचारसप्ततिकाप्रकरणम्—श्रीमन्महेन्द्रस्रोरेसङ्गालेत श्रीविनयकुशल-      |           |
| प्रणीतया वृत्त्या समतम्                                                    | 0-3-0     |
| ×१९ अल्पबहुत्वविचारगर्भो महावीरस्तवः—समयसुन्दरगणिगुम्फितया                 | - (       |
| स्त्रोपज्ञावचूर्योपेतः महादण्डकस्तोत्रं च सावचूरिकम्                       | 0-7-0     |
| ×२० पञ्चसूत्रम् — याकिनीमहत्तरासूनुआचार्यश्रीहरिभद्रविनिर्मितया टीकयोपेतम् | o—६—o     |
| 🗙२१ जम्बद्धारिक्यितम्—श्रीजयशेखरसरिप्रणीतं संस्कृतपद्यवन्धनम्              | o—8—o     |
| X२२ रत्नपालनपकथानकम्—वाचनाचायसाममण्डनानामतं संस्कृतपद्यबन्धनम्             | 0-4-0     |
| २३ सन्दरनाजनी श्रीमहिजयसेनसरिप्रणीती                                       | 0-8-0     |
| २४ मेघटतसमस्यालेखः—श्रीमन्मेघावेजयोपाध्यायावानामतः मधदूतमहा-               | ( .       |
| काव्यचतुर्थचरणसमस्यापूर्तिरूपः                                             | 2-8-6     |

| Ψ.                                                                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| प्रन्थनाम                                                                                | मूल्यम्        |
| ×५२ चत्वारः प्राचीनाः कर्मग्रन्थाः—                                                      | 7-6-6          |
| १ कर्मविपाकःगर्गपिमहपिप्रणीतः पूर्वाचार्यप्रणीतया व्याख्यया                              |                |
| श्रीपरमानन्दस्रित्वितया टीकया चोपेतः                                                     |                |
| २ कर्मरतवः —श्रीगोविन्दाचार्यविराचितया टीकयोपेतः                                         |                |
| ३ वन्यस्वामित्वम् — वृहद्गच्छीयाचार्यहरिभद्रकृतया टीकया समेतम्                           |                |
| ४ आगमिकवस्तुविचारसार्श्रकरणस्—पडशीतिरित्यपरनामकंश्रीमि                                   | ज्ञनवल्लभगणि   |
| मणीतम् आचायश्रीमलयागरिपाढाविहितया वृहद्गच्छीयाचार्यहरिभद्रकृत                            | तया च टीकय     |
| सहितम् चत्वारः कर्मग्रन्था मूलमात्राः कर्मस्तवमाष्यद्वयं पड्य                            | तिभाष्यं च     |
| 🗡 दे सम्बोधसप्ततिका—नागपुरीयतपागच्छीयश्रीरत्नशेखरसूरिसङ्गलिता                            |                |
| श्रीगुणविनयवाचकप्रणीतया व्याख्यया समलङ्कृता                                              | 0-80-0,        |
| 🔀 🛪 अवलयमालाकथा—श्रीरलप्रभस्रिपणीता आचार्यदाक्षिण्याङ्कस्त्रितप्राकृत                    | <b>ī-</b>      |
| कथानुसारिणीसस्कृतभापात्मका गद्यपद्यमयी                                                   | 3-6-0          |
| ×५५ सामाचारीप्रकरणम् आराधकविराधकचतुर्भङ्गीप्रकरणं च—एतद्व                                | य-             |
| मपि न्यायविकारंदन्यायाचार्यश्रीमद्यकोविजयोपाध्यायविनिर्मितं                              |                |
| स्रोपज्ञटीकोपेतम्                                                                        | 0-6-0          |
| ×५६ करुणावज्रायुधं नाटकम्—श्रीवारुचन्द्रस्रिणीतम्                                        | 0-8-0          |
| $m{	imes}$ ५७ <b>कुमारपालचरित्रमहाकाच्यम्</b> —श्रीचारित्रसुन्दरगणिप्रणीतं सस्क्रतपद्यमय | <b>म्०-८-०</b> |
| X4८ महावीरचरियं—श्रीनेभिचन्द्रस्रिविनिमितं प्राकृतं पद्यवन्धं च                          | 8-0-0          |
| ×५९ कें। मुद्दीमित्राणन्दरूपकम् — प्रवन्धशतकर्तृश्रीरामचन्द्रसूरिप्रणीतम्                | ०-६-०          |
| ×६० प्रबुद्धरौहिषेयं नाटकम्—श्रीरामभद्रसूरिस्त्रितं प्रकरणम्                             | 0-4-0          |
| ×६१ धर्मीम्युद्यं छायानाटकं स्कावली च—एतहितयमपि श्रीमेघप्रभा-                            |                |
| चार्यकृतम्                                                                               | 0-8-0          |
| ×६२ पश्चनिर्ग्रन्थीप्रकरणं प्रज्ञापनोपाज्ञत्ततीयपदसङ्ग्रहणी च—एत्हितयम                   | पि             |
| नवाद्गीवृत्तिकारश्रीमटभयदेवाचार्यससूत्रितं सावचूरिकस्                                    | 0-6-0          |
| ×६३ रयणसेहरीकहा—श्रीजिनहर्पगणिप्रणीता प्राकृतभाषामयी गद्यपद्यात्मका                      | 0-4-0          |
| ६४ सिद्धप्राभृतं सटीकम्—                                                                 | 0-60-0         |
| X <b>६५ दानप्रदीपः</b> —महोपाध्यायश्रीचारित्ररत्नगाणगुम्फितः संस्कृतपद्यात्मकः           | 2-0-0          |
| ×६६ वन्यहेत्रुटयत्रिभद्भादीनि प्रकरणानि सटीकानि                                          | ०-१०-०         |
| १ वन्धहेत्दयत्रिभङ्गीप्रकरणम्—श्रीहर्पकुरुगणिपणीतं श्रीविजयविमरु                         | <del>-</del>   |
| गाणावराचताववरणापतम्                                                                      |                |
| २ जघन्योत्कृष्टपदे एककालं गुणस्थानकेषु चन्यहेतुप्रकरणं सटीकम                             |                |
| ३ <del>जनर्रगानीनमानेन जगन्योत्करपदे यगपदन्धहेतप्रकरणं सटीक</del>                        | म्             |
| ४ वन्धोदयसत्ताप्रकरणम् श्रीमद्भिजयावमलगाणावहित सावचूरिकम्                                |                |
| ६७ धर्मप्रनिश्चाश्रीजिनमण्डनगणिप्रणाता                                                   | 8-0-0          |
| ४६७ मण्डिकाञ्चानकाराक्ष्यणम् चहत्त्वागच्छीयश्रीसमितिलकसारानामित राज                      | -              |
| सूरिगच्छीयश्रीदेवविजयविरचितया वृत्त्या समेतम्                                            | 4-0-0          |

|          | <u> </u>                                                                                                                                                                  |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | प्रन्थना <b>म</b>                                                                                                                                                         | मृत्यम्               |
| ६९       | चेह्यवंद्णमहाभासं—श्रीवान्त्याचार्यप्रणीत सङ्घाचारापरनामकस्                                                                                                               | १-१२-०                |
| ७०       | प्रश्नपद्धतिः—नवाङ्गचिकारश्रीमन्भयदेवाचार्यशिष्यशीहरिचन्द्रगणि-                                                                                                           |                       |
|          | विरचिता                                                                                                                                                                   | 0-2-0                 |
| X93      | करपद्भवम् — दशाश्चतस्कन्यस्याष्टममध्ययनं श्रीघर्ममागरोपाध्यायस्त्रितया                                                                                                    |                       |
|          | किरणावल्यान्त्रया टाकया सहितम्                                                                                                                                            | 0-6-0                 |
| ७२       | योगद्रीनम्-महर्षिपतञ्जलिप्रणीतं श्रीमद्यशोविजयोपाच्यायायकृतया वृत्त्योप                                                                                                   | ก๋                    |
|          | योगविशिका च-अाचार्यहरिमद्रविनिर्मिता न्यायविञाग्दौपाध्याय                                                                                                                 |                       |
|          | श्रीयजाबिजयगणिगुन्फितया टीकया युता                                                                                                                                        | १-८-0                 |
| ७३       | मण्डलप्रकर्णम्—विनयकुरालपर्णात स्रोपज्ञवृत्तिसहितम्                                                                                                                       | 0-6-0                 |
| હે       | देवेन्द्रप्रकरणं नरकेन्द्रकप्रकरणं च-एनत्यकरणयुग्नं मुनिचन्द्रम्रि-                                                                                                       |                       |
|          | सृत्रितया वृत्त्या समेतम्                                                                                                                                                 | 0-१२-0                |
| ७५       | चन्द्रवीर्शुमा-धनधर्म-सिद्धदत्तकपिल-सुषुरानृपादिमित्रचतुप्केतिकथ                                                                                                          | <b>[</b> -            |
| •        | चतुष्टयम् — तपागच्छालङ्कारश्रीमुनियुन्दरस्रियणीतं सस्कृतपद्यात्मकम्                                                                                                       | 0-88-0                |
| ७इ       | जनमेघद्तकाव्यम् अञ्चल्यच्छीयाचार्यश्रीमस्तुङ्गपर्णातं श्रीशीलरत-                                                                                                          |                       |
| •        | सुरिविहितर्टाको <b>पेत</b> म्                                                                                                                                             | ₹0-0                  |
| છછ       | श्रावकधर्मविधिप्रकरणम्-हरिमद्रस्रिकतं मानदेवस्रिक्ववृत्त्सुपेतस्                                                                                                          | 0-6-0                 |
|          | गुरुतत्त्वविनिश्चयःन्यायविज्ञारदन्यायाचार्यश्रीमद्यगोविजयोपाध्याय-                                                                                                        |                       |
|          | विनिर्मितः स्त्रापज्ञदीकोपतः                                                                                                                                              | ₹0-0                  |
| ७९       | एन्द्रस्तुतिचतुर्विंगतिका—न्यायाचार्यश्रीयगोविजयोपाच्यायविरचिता                                                                                                           | •                     |
| ·        | स्रोपज्ञविवरणयुवा परमञ्चोतिःपश्चविद्यतिका परमान्मपश्चविद्यतिका                                                                                                            |                       |
|          | श्रीविजयप्रमसाध्यायं ऋपमदेवस्तवनं च                                                                                                                                       | 0-8-0                 |
| 60       | वसुदेवहिण्डियथ्मखण्डम् —श्रीसङ्घटासवाचकविरचितम्, पाकृतसाहित्य                                                                                                             | <b>'</b> _            |
|          | स्यापृर्वः मार्चाननरोऽयं ब्रन्यः, वसुदेवपरिम्रमणतिवृत्तगर्भितः, प्रथमाऽजः                                                                                                 | ₹ <b>-८</b> -०        |
| ८१       | वसुद्वहिण्डिप्रथमखण्डम् — श्रीसङ्घासगणिवाचकविरचितः हिर्तायोऽज्ञ                                                                                                           | -                     |
|          | <b>यहत्कल्पम्रम्</b> श्रुतकेनिस्सिनिरार्यमद्रनाहुसामिप्रणातं सोपज्ञनिर्भुत्तसुर                                                                                           | -                     |
|          | दासगणिविनिर्मितन माप्यण युतं आचार्यश्रीमच्यगिरिपादविहितयाऽर्घप                                                                                                            | रिकावन्या             |
|          | तपाश्रीव्यमकीर्तिमृरिसृत्रित्या रापसम्प्रवृत्त्या समतम् तस्यायं पाठिकान्द्रपः                                                                                             | प्रथमोऽगः             |
| ૮રૂ      | च्हत्कल्पम्त्रम् —सनिर्वक्तिमाप्यवृत्तिकम् तस्यायं प्रथमाह्यकः प्रलम्बप्रकृत                                                                                              | -मासकरूप-             |
|          | मक्रतात्मको हिनीयोंड्य.                                                                                                                                                   | 113111                |
| 28       | नञ्यकर्म्प्रन्थचतुष्टयम् — श्रीमहेवेन्द्रस्रियणीतं स्वीपज्ञटीकोपेतम्                                                                                                      |                       |
|          | × एतांचहाङ्किता अन्याः सम्प्रति न विद्यन्ते ।                                                                                                                             |                       |
| $\simeq$ | मुद्रमाणा त्रन्थाः                                                                                                                                                        |                       |
| 7        | सुद्धमाणा प्रत्थाः<br>— <mark>ब्हेत्कृत्प्</mark> यसूत्रम् — सनियुक्तिभाष्ययतिकम् तृतीयोऽञ्चः<br>१। वस्यत्वतिकित्वतिकारम् । क्ष्यां — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |                       |
| 9        | ी वसद्विष्टि विद्यायसण्डम् — श्रीयमंसनगणिमहत्तरविनिर्मितम् मञ्                                                                                                            | inement -             |
| ,,,,     | नानक्ष प्रथमें इंडा.                                                                                                                                                      | स्तरवण्डा <b>पर</b> न |